भीर त्रीरणनी बाह्यामा देशाः नातात क्रम अहमाताय-१४ हारा मुदिन

िम्पी-८ **शा**ग प्रताति

त्रजीवत इस्त्वी तीजन्तपूर्व अनुवरिके

कापी राइट

🏚 नवजीवत ट्रस्ट अङ्क्लाबाच १९६२

सन्दे राज रच्ये

फलरी १९६१ (बाब १८८१ सक)

### भुमिका

प्रस्तुत क्षांबर्ध २ वक्तूबर १९ ६ छे ३१ मई १९ ७ तक की सामग्री वी गई है। इसमें पुत्रपतीसे बतुसित पत्रों और बेसोंका बाधा अपुषात है। क्षांबका प्रारम्ग धिष्टमध्यक्तके क्यमें गांबीयी और भी हानी वसीर भनीके सावर्धम्प्टन पहुँचनेते होता है।

पाधीची बहाबपर घी ट्रास्तवाल एतियाहि बीविनयम संबोधन बच्चारेयके विरोध धम्बन्धी कागजात रैयार करनेसे समे रहे। इसीड पहुँचमेश इंग्लंड डोइने तक की सारी जयिकों छाहीने वह रिल्म परिकार कराये से बीर प्राथम कराया होने प्राप्त कराये हैं वे होटकों निक्रम बाते में बीर साम कर बादे के प्राप्त साम सिक्त प्राप्त पृत्तन्तुम कर मिलते रहते है। किर बीटकर सर्वार से सिक्त वीत वाते तक बोकर पर सारि किलाते है। यही उनका निरामम वा। वे संवर-सरस्मी मृत्यूर्व नवनेसे बहताय प्राप्त मारतीय प्रधासन वेवकों पत्रकार बीर सामाविक कार्यकर्तामों समीछे किले। महीतक कि मारतीय प्रधासन वेवकों पत्रकार बीर सामाविक कार्यकर्तामों समीछे किले। महीतक कि मारतीय प्रधासन वेवकों पत्रकार बीर सामाविक कार्यकर्तामों सामाविक कार्यकर्तामों प्रमानकों मिलते प्रधासने के वाले के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्

उन्होंने बिटिस सार्वजनिक जीवनके जनेक मध्यमान्य स्वाहेन्द्रयोंको परिवयसाया सिट्ट सण्यस में सामित होनेके किए राजी किया। काता है कमने-कम प्रास्त्रममें उनके प्रार्वनायन स्वया उन प्रार्थनायनाके सिए प्रान्त सम्बन्धन मारस-सन्त्री ह्या ज्यानिकेस-सन्त्री सानीके प्रति पुष्ठ हर तक कारवर छिड हुए, स्वोकि काँग्रे एकािमाने स्वय निमा कि वे बिटिस सरकारको

भारतीय विद्यादियां और सन्य सर्वेक स्रोतींके पत्रों तथा प्रार्थतापत्राके समितिहे भी तैयार किये।

पुरुष्क कार्यात शिव हुए स्थान कार विभागन तम स्थान के स्वादित प्रतिकृति समझ मही है घटते।
"गर्भकरे अपने एवं अस्य निकासकातमें यथित सौषीती एपियाई अधिनियन संधोचन
स्थापेत तथा नेदाल विभागने किस्त बहुत प्रदाय से तथापि से श्रीमती प्रीम और
से ओक्सप्रेटक कीत पुराने मिनों तथा परिता आधिकारे अपने वाहरीयांति समझित्याचि प्रीम करनेका समय निकास सके। सम्बोने रानम् पत्राच्याते अस्य वाहरीयांति समझित्याचि प्रतिकर्णने प्रतिकर्णने स्थान स्थान

िएटमध्यमंत्र कार्योत्रो स्थापित प्रदान करने तथा भाषी सावस्परणात्राको गूर्ण करनेके विचारने पांचीत्रीते स्थापित श्री कार्याच्या सावस्य सावस्य एक स्थादी

स्वापना निर्माण क्षार वाच्य वाच्य वाच्य वाच्य वाच्य वाच्य वाच्या वाच्य वाच वाच्य वाच वाच्य वाच्

दे दिया गया और नमें शतानने उस निनीने अध्यादेखको किए निमय कालकर स्थान कर दिया। मार्च २२ को एक दिनमें ही निवेक्क अपनी शारी मेक्सिनें गार करके कालून कर-बमा और मार्द १ को उद्ययर शासान्य उरकारको स्थीकनियों नुहुए भी क्या वही। स्थानिकान अमरपाधित भी नहीं वा स्थोकि दिवस साधिका पहुंचते ही नावीजीन मार्च्यानीको परिस्थितिक नायविकटाअसि परिधित कराकर विदासना १९ ६ के महित बीचे मस्तावर्ग किने की उनने सकस्परिध याद विकार और उन्हें इस सत्याप वृद्ध करना मार्ग्य कर विवा कि स्थान वह संप्यानकरक सम्मादेश पास हो जाये तो वे उसके आणे शत नहीं हुनि।

पार्थियों में इस बीच मंत्रिकार माना है से विके विकास है। कि हा मेरि किया। क्यूंबि मनी सारी बीदिक मोर वैक्षिक स्वित्तरीका उत्योव भारतीमों किया में परिवेदकिया महादाना करनेकी तरराता और दुखा बनाने किया क्यांके किया कानेकी किया मा मा मात्री है। उनका माना उन दिनों किए तराहु कान कर रहा था तो इंग्लैंडमें क्यूंबि माने मात्रीपिकार सान्योक्षमके सादक्षमा उनके केवले स्पष्ट होता है। इंग्लैंडमें मह मान्योक्षम माने मात्रीपिकार सान्योक्षमके सादक्षमा (विकास उनका क्षेत्र मार्थिकार की की सी की मात्री

-(-) ७) मस्ते पहले अनाकातक प्रतियोगकी प्रतिक्रा लेकर किया। एक रिकासको लाख करने और विरोधी सांधनीका प्रतिक्रार करनेके सिन्ध यांचीवीची गणताका पहलेगे भी अधिक उपमाग किया। वे नंबर्गकी देवारीमें व्यक्त गण तरार रहे। स्टार (अर्थ व १९७) में एक नक्के ब्रास्ट व्यक्ति गेनी दिमायत की है और उस अधिय काव्य काव्य में के क्लिकीकोचे

> ग गांधीका (बार्डक २ के बाक्) फिल्मे उनके एक पुनले अकट भिग्नण निष्टा और वर्गनम करों जा गहुंचे का उन्होंने उनके भागण चेनन आधियाता नजावेस हैं। क्लेन हस्ताबन्धवर्धी भाग के से शास्त्र एन गणकारी आवार-धर्मित हैं में जुनको सामा दून गांडि है। केंग्रे प्रार्थना है। बार बच्च भी

और हमेशा गरपता बाचरन करनेवाने वर्ते।

## पाठकोंको सचना

विभिन्न अविकारियोंको सिले गर्व प्रार्वनापको और निवेदनपत्रों सखवारीको मेनी पर्द मूचनाओं कमाओंग स्त्रीकृत प्रस्तावों और संवय-सबस्योंके किए वैयार किये गये प्रस्तोंको सौदीबीका किया सानकर इस अवस्ये शामिक करनेके नारण वही है वो सवड १ की सूमिकार्ग स्पष्ट किये वा चुड़े हैं। यहाँ किसी केलको सम्मिलित करनेके लिए विशय कारण मिने हैं सा मामस्यक समझ गये है वहाँ वे पाद-टिप्पनियोंमें दे विषे गये हैं। इंडियन मोपिनियन में प्रकाषित गांबीबीके दिना इस्ताक्षर किये हुए केल उनके बात्मकवा-सम्बन्धी तेलकि सामाप्य सास्य उनके सहयोगी सबकी छाननात गांकी और हेनरो एस एक पोसककी सम्मति नमा बन्य उपसम्भ प्रमानोक सावारपर पहुंचाने गये हैं।

न्य उपस्था प्रमानाक बाबारर पहुंचा। गय है।
अंग्रेनी रुपा गुनरातीके बनुवाद करनेमें हिन्दीको मुक्के समीच रक्षनेका पूरा प्रमान किया
गया है। किन्तु साव हो बनुवादकी मापा गुगठभ बनानेवा सी ध्यान रक्षा गया है। छातेकी
स्थल पूर्व मुक्तरकर बनुवाद किया थया है और मुक्ते स्थवहुठ सम्बद्धि संविद्य कर दिसीमें
यमानस्मन पूरे करके दिये गये हैं। नाजोंको किन्तनेसे सामान्यन प्रचित्त उच्चारनाका स्थान रना गया है। ग्रंकास्पद उच्चारगोंके सम्बन्धमें गांधीबीके मुकरातीमें किये गये उच्चारन

स्वीकार किये वये हैं।

प्रतिक शीर्यक्षकी लेकन-तिर्मित सबि बहु उपसम्ब है हो बाहिने कोनेमें क्रपर की बहै है। बहि मुक्तम कोई लिपि नहीं है हा भीकोर कोप्यक्रमें मनुमानित जिलि के दी बहु है और लहां बकरी समका गया है नहीं उत्तरा कारक यो बता दिया गया है। स्वन्तिगत प्रतीमें प्रत्यवर्ताण पता नीचे बाह बोर, फोनेमें दिया गया है। मुक्ते हाथ करने दी गई निर्मित प्रकाशनकी है।

मूनडी भूमिकामें छाटे टाइपमें भीर मूल बानबीक भीतर बीकोर कोच्छांमें बोनुष्ठ सामग्री वी पई है वह खन्मारकीय है। मूलमें बावे योक कोच्छांकी छात्रम रचा नया है। पाद-टिप्पणियोमें बावं पत-विकाओं तथा पुस्तककि नाम पाद-टिप्पणियोंमें प्रवक्त छोटे टाल्पमें राजनात्रामाना का प्रश्नावकात्रा तथा पुरतकार मान प्रस्तवात्राचा व्यवस्था छोड़ द्वाराय है। करिन वहरी स्वाहीने विवास है। गरिमों कारा उदाव बनुकार हारिया छोड़कर गहरी स्वाहीने छाउँ गये हैं। विन्नु वहीं योबीबीने विभीत अंबेबी मानचा बक्तमा बीता अंबस भनवा गुनरापीने अनुदिन करके उदान दिया है वहाँ उत बदायको अस्तुन करनमें हारिया वो छोड़ा गया है मेहिन एसई हम्मी स्वाहीमें ही वी गई है।

नत्यना प्रयानो अपना जात्मकृषा और बह्मिण अधिकाना सत्यायहनी इनिहास क विभिन्न सम्बद्धार्मे पुष्ठ-मस्यादी भिन्नताके बारण केवल माम और बाध्यायका ही हवाला दिया गया है।

नापत-मुत्रामें एम एन सहत्र मावरमती भवहानय बहुमदावावमें उत्तरूप वास्त्र-प्रवास मुख्य है। इसी प्रवास त्री एन साथी स्थारव-निधि और सवहानय नई दिस्तीमें उत्तरूप पूर्वत है। इसा अराह ना एवं पाका रचारच्याव का वाह्याव करता आहात कामन वर्षेत्रा तवा भी हरून कर्मूम गाणी बाट्यब हाग आत कामनावादा नुकह है। गामग्रीर नुकामें बरानरा सार्थक वो मधिल कर बारे हैं बनमें भी एम श्री क्यानियक मडटरीर अप्तिमत निर्ण भी आ क्यानियक भाँटियके निर्धार्थीर एक-टी जी वा एक की निवनित्य गुक्तरके लिए आये हैं।

इस नम्दरी मामग्रीरे मापन-पूर्व और मन्दिपन वर्गपता नारीगतार औरम-बना न पुरुष के अन्यम दे निवे दय है।

#### मामार

इस सम्बन्धि शामणीक किए इस शामरास्त्री बायन बंदसक तथा स्वास्त्र इस्त क्षेत्र संप्रहासन गुन्यात विवासीत प्रमाणन मोर नक्ष्मीन इस्त स्वस्तावाम गाँवी स्वस्त्र मित्र तथा संप्रहासन मोर मित्र कार्याच कांग्रेस कुरकासन मोर वीत्रमा मोर्क्स गुरकासन कंग्स स्वस्त्र प्रमित्र पूर्ण क्रमोतिया मोर्क्स पुरकासन मोर वीत्रमा मोर्क्स युक्तासन कंग्स प्रमित्रस वासम दर्ग द्विगीरवा मार्काह्म्स हिटोरिया नवर सर्पल्ड, कुरवंबीर सी गो तेंडबकर तथा नहात्मा के प्रभावक सी स्वस्त्रमक गाँवी सङ्ख्यावाम सी मरण पांची वास्त्र इंदितन सोपित्रका इत्तिमा सामित्र बीत्रम वीद्रमा प्रवस्त्रीहरून नेटाल मर्क्स्त है इंडोजी केस स्टार शास्त्रम मार्क्समा इत्तरमा इत्तरमान सीवर बीर हिन्दुन कमावारमां तथा पत्रिक्समें सावारी हैं।

লবুলনাৰ নাঁং চান্দৰ্শন্তী দুবিদ্যানাক নিয়ে বাখা লোখে ভাৰ্ছকৰ ছবিলন কৰিছ নাঁত ৰাই কথনা বুলিনাকৰ দুবিলনাকৰ প্ৰবাহন কৰিছে। নাই বাংক কৰিছে বুলিনাকৰ প্ৰবাহন কৰিছে আৰু বুলিনাকৰ কৰেছে। বুলিনাকৰ কৰেছে বুলিনাকৰ বুলিন

# विषय-सूची

| म्मिरा                                                                           | 4   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| पाटकोंको मूचना                                                                   | 9   |
| <b>आभार</b>                                                                      | 6   |
| चित्र-मुची                                                                       | 53  |
| । मेंट व्यान को (२ −१ −१९ ६)                                                     |     |
| र मेंट मॉनिंग मीकर को (२ -१ -१ ६)                                                | 2   |
| । पत्र द्वाद्रम्य को (२२−१ −१ ६)                                                 |     |
| र पत्र एट मैद्यारितमध्ये (२४-२०-१९ ६)                                            | 4   |
| ५ में नाउम माफिका को (२५-१ -१९ ६)                                                | 9   |
| ( तार नरमवरनी में भावनगरीको (२५-१ -१९ ६)                                         | * * |
| ७ तार सर जॉर्ज वर्डमुरका (२५~१०—१९ ६)                                            | 15  |
| ८ नार अमीर अभीको (२५-१०-१ ६)                                                     | 12  |
| ९-पत्र तम तम संगानो (२५-१ -१९ ६)                                                 | 12  |
| पत्र जे देव पायरतो (२५-१०-१९ ६)                                                  | * 1 |
| १ पत्र त एक मुक्को (२५-१ -१९ ६)                                                  | 1.0 |
| २ पत्र एक एव जेव्यको (२५-१ -१९ ६)                                                | 20  |
| ) पर गर बॉर्व बर्रबुरको (२५-१ <i>०-१</i> ६)                                      | 14  |
| ४ पत एन बस्यू स्विका (२५-१ -१ ६)                                                 | 25  |
| ५ पत लॉर्ड एसपिनर नित्री समितको (२५-१०-१ ६)                                      | ,,, |
| १६ पत्र सर संवर्णीय जावनगरीको ( ५-१ -१ ६)                                        | 31  |
| !» पत्र की नै मध्यको (२९–१ ०१ ६)                                                 | 16  |
| १८-पर हनरी एन गर वात्रस्या (६-१ -१९६)                                            |     |
| १ पर ए एवं केरको (२६-१-१-६)                                                      | 2.2 |
| र पर सन्दर्भन गारीनो (२६-१ -१ ६)                                                 | 2 ž |
| २१ पत्र सर्वतिराज्ञको (२६–१ −१ ६)                                                | 3.0 |
| २ पत्र द्वांतर अर्थना मार्ट्सी हता (२६-१ -१ ६)                                   | 1   |
| 1 पत्र एक सम्पु रिचको (२६-१ -१ ६)                                                | ,   |
| र पत्र प्राप्तमार पत्रमानरणको (२६-३ -१ ६)                                        | 36  |
| रु पत्र हार्नावती अर्थित (६−१ −१ ६)                                              | 9 3 |
| ६ पर यह त्यि नारो (२६-२ -१ ६)                                                    | 36  |
| 1                                                                                | 3   |
| े क्योग करनो प्रणे (१६८१ ८) ६)<br>१ मोर गर्नामक साथ निम्द वरवा समीवण (२५८१७८) ६) | 17  |
| रे लौर सर्पात्रक सम्बद्धिय प्रवास समित्री (२३-२०-१ ६)                            | 13  |

```
113
३१ पत्र बाबी वजीर बतीको (२७-१०-१९ ६)
                                                             ×
३२ पण बॉक्टर जोसिया बोस्डफीस्बको (२७-१ -१९ ६)
                                                             n
३३ पत्र में सी मकर्जीको (२७-१ -१९ ६)
                                                             le.
केश पत्र एक मैकारनिसको (२७-१ -१९ ६)
                                                             10
३५ पत्र क्यामजी कप्लबसीको (२९-१०-१९ ६)
                                                             ĸ
केड एक अर्थि शक्तिकके निजी सचिवको (२९-१ -१९ ६)
                                                             11
३७ पत्र एक एक बाउनको (३ -१०-१९ ६)
                                                             ¥.
36 पत्र थे सी मक्योंको (१ -१+-१९ ६)
                                                             ٧ŧ
३९ पत्र कोबीफ श्रमणनको (३ -१ -१९ ६)
                                                             ¥ŧ
४ पत्र एम एन बॉनडरको (३ -१०-१° ६)
                                                             *
४१ पत्र लॉर्ड रेकी (३०-१ -१९ ६)
                                                             Y
४२ पत्र हाजी बजीर असीको (३०-१ -१९ ६)
                                                             ×
Ys पत्र थे एक पोसक्को (३ -१ -१९ ६)
                                                             w
४४ पत्र ब्रह्म यौ बाइस्थको (३ -१०-१९ ६)
                                                             w
४५ पत्र बार्बर मधेरको (३ -१०-१ ६)
                                                             ¥4
४६ पत्र शीमती झैंसर बॉस्टनको (३०-१ -१९ ६)
Yo कोई एकविनके नाम किसे पत्रका मसनिया (३ -१०-१९ ६)
                                                             M
                                                             W
४८. परिपन (३१-१ -१९ ६)
                                                             *
४९ पत्र प्रोफेसर परमानन्तको (३१-१ -१९ ६)
                                                             ¥2
५ पत्र साँवें स्टैनलेको (११-१ -१९ ६)
५१ पत्र एक एव काउनको (३१-१०-१९ ६)
                                                             ¥2
५२ मादेदगपत साँडे एकपिनको (६१-१--१६ ६)
                                                             Yt
    पत्र जॉर्ज बॉडक्रेको (३१-१ -१९ ६)
                                                             46
                                                             44
    गर एक रोड मैकेंबीको (११-१०-१९ ६)
         वॉस्टर जोसिया बोस्डफीइडको (३१-१ -१९ ६)
                                                             49
          □ ਜਿਸ स्थवी (३१-१ -१९ ६)
                                                             Ę
             mक्षमितके निजी सचिवको (३१-१+-१९ ६)
                                                             41
              तका पायवेलको (३१-१ -१९ ६)
                                                             48
               ीर बसीको (६१-१ -१ ६)
                                                             48
                 गा नजबा समनिया (३१-१ -१९ ६ के बाब)
                                                             44
                                                             £¥
                   गा को (१-११-१९ ६)
                                                             44
                    नरो (१-११-१९ ६)
                      (3-23-24 4)
                                                             40
                        > 2-29 4)
                                                             16
 16
 ६५ एक प्रांटान
                        (3
                                                             14
 ६६ पत्र लाह लर्नायना तिजा मिनारी (२-११-१९ ६)
                                                             44
 ६७ पन जिमी तम तक पाक्क्स (२-११-१ ६)
                                                             11
```

६८ पत्र एवं कॅबनवैकको (२-११-१९ ६)

b

32

```
६९ पत्र ए एच देस्टको (२-११-१९ ६)
                                                               30
                                                               9
   पत्र इक्स्यू जे मैक्टियरको (२-११-१९ ६)
७१ पत्र जे सी मृत्र्जीको (२-११-१९ ६)
                                                               93
७२ पत्र भी में ऐक्सकी (२-११-१९ ६)
                                                               50
                                                               193
७३ पत्र ईरॉन्ड कॉस्मको (२-११-१९ ६)
७४ पत्र थीमती स्पेन्सर वॉस्टनका (२--११-१९ ६)
                                                               υĘ
७५ पत इसारी एडिय साँसनको (?-११-१९ ६)
                                                               30
७६ पत्र वे सी गिज्यतको (२-११-१९ ६)
                                                               9¥
७७ पत्र एस हॉसिक्को (२-११-१९ ६)
                                                               ७५
७८. पत्र एव विमिन्छको (२-११-१९ ६)
                                                               94
७९ पत काँड एसगितके तिजी मचिवको (२-११-१९ ६)
                                                               u t
    पन दी एक वॉर्नेटनको (२-११-१९ ६)
                                                               64
८१ पत्र में एवं पीठककी (२-११-१९ ६)
                                                               66
८२ पत्र ए बॉनरकी पेडीको (२-११-१९ ६)
                                                               70
८१ पत्र सर देनरी कॉन्नको (२-११-१९ ६)
                                                               20
८४ पत्र सर हतरी कॉन्नको (२-११-१९ ६)
                                                               6
८५ पत्र कल्यु ए वैक्रेसको (२-११-१९ ६)
                                                               1
८६ पत्र युक्त किन स्यूको (२-११-१ ६)
                                                               62
 ८७ पत्र ए एवं स्कॉन्को (२-११-१९ ६)
                                                               62
 ८८. पत्र कॉर्ड जॉर्व डैमिस्टनको (२-११-१९ ६)
                                                               63
 ८९. कश्मी उममें बीनीका व्यसन (३-११-१९ ६)
                                                               63
    प्रार्वतापत्र साँडे एसवितको (३-११-१९ ६)
                                                               28
 ९१ पत्र ए कम्पू करायुनको (१-११-१ ६)
                                                               25
  २ पत्र एक एक बाउनको (३-११-१९ ६)
                                                               4
 ९३ पत्र नेटाल बैटक प्रश्नकको (६-११-१ ६)
                                                               23
 ९४ पत्र अस्वर्ग नार्टराइटको (१-११-१९ ६)
                                                               23
 ९५ पत्र सर चार्ल्स डिल्कको (३-११-१ ६)
                                                               66
 ९६ पत्र सर सेपछ ब्रिफिनको (६-११-१ ६)
                                                               46
 ९७ पत्र टी एम बॉर्नेन्सको (१-११-१९ ६)
                                                               4
 ९८ मिप्टमण्डमकी यात्रा -- ५ (३-११-१९ ६)
                                                               63
 ९९ परिपत नोक्रमभाके मुक्त्याकी बैठकके स्थिए (५-११-१९ ६)
                                                               47
     पत्र जाबेक विविधको (५-११-१९ ६)
                                                                ¥
 १ १ पत्र समीर अलीको (५-११-१ ६)
                                                               88
 १२ पत्र भी के एक्पको (५-११-१९ ६)
                                                                44
 १ ६ पत्र जॉर्जवनियोसको (५-११-१९ ६)
                                                                4
```

१ ४ पत्र सेंट एक्सरेकी मिन्टर न्त-वार्वको (५-११-१ ६)

१ ५, पण टाइन्स के श्रम्पादकको (५-११~१९ ६)

```
बी जे ऐक्सकी (५--११--१९ ६)
१ ७ पत्र साँड एकविनको (५-११-१९ ६)
१ ८ पष अस्मर्ग कार्टराबटको (४-११-१९ ६)
१ ९ पत्र एक पत्र बावनको (६-११-१९ ६)
                                                                 a.
                                                                643
     पत्र सर बास्से बिल्कको (६-११-१९ ६)
                                                                204
१११ पत्र य बॉनरकी पेढीको (६-११-१९ ६)
                                                                t+t
११२ पत्र आर्थि एकमिनके निजी समिवको (६-११-१९ ६)
११३ पत्र में ही रीजको (६-११-१९ ६)
                                                                208
                                                                14
११४ पत्र को बोसिया बोस्वफीस्बन्धो (६-११-१९ ६)
                                                                105
          क्रुमारी एका रोजनवर्षको (६-११-१९ ६)
                                                                . .
 ११६ पत्र बोबेफ राक्यमको (६-११-१९ ६)
                                                                204
 ११७ एक सस्बर्ट काटेराइटको (६-११-१९ ६)
                                                                ***
 ११८ पत्र एस शांकिको (६-११-१९ ६)
                                                                106
 ११९ आवरकपत्र (६-११-१९ ६)
                                                                 206
         सर कार्ल्स क्वानको (७-११-१९ ६)
 $3
                                                                 208
 १२१ पत्र कॉर्ड एकपितके निजी समिवको (७-११-१९ ६)
                                                                 * $ 9
 १२२ एव सर विकियम वेकरकर्तको (७-११-१९ ६)
                                                                 $$$
 १२३ पत्र भी एक पोलनका (७-११-१९ ६)
                                                                 ***
  १२४ कोक्समा-मनतकी बैठक (७-११-१९०६)
  १२५ कॉर्ड एलगिनके नाम किसे प्रार्थनायमका मसमिका (८-११-१९०६ के पूर्व)
                                                                 ***
                                                                 **
  १२६ टान्सवालके ब्रिटिय मारतीय (८-११-१ ६)
                                                                 ***
  १ अ पत्र सैम किम्बीको (८-११-१९ ६)
       पार्थनापत जोंडं एकगिनको (८-११-१९ ६)
                                                                 170
                                                                 225
        ा एस शॉकिकको (८-११-१९ ६)
            जर लॉर्ड एकपिनकी सेवामें (८-११-१९ ६)
                                                                 **
              * एकविनके निजी सचिवको (८-११-१<sup>९</sup> ६)
                                                                 188
                                                                 215
               ाजी क्लेमरको (८-११-१९ ६)
                                                                 tre
                 शीयका (८-११-१९ ६)
                    त्रेंगो (८-११-१९ ६)
                                                                 ...
                                                                 114
                     (1-11-19 5)
                                                                 215
                      ापनको (८-११-१ ६)
                                                                 217
                        ाव कं को (८–११∼१६ ६)
                           (4-11-11 4)
                                                                 ¥ş
   1 1
                            >>-24 4)
                                                                 44
        यत्र सर बास्य डिस्पना ( -११-१९ ६)
                                                                 228
   १४१ पत्र गर सचरजीने जावनगरीको (~११~१९०६)
                                                                 625
```

143

t + t

१४२ पत्र ऑन सॉर्वेंके नित्री समित्रका (≔११∽१९ ६)

```
१४१ पत्र लॉर्ड एनगिनके नित्री गविषका ( -११-१ ६)
                                                           $ 63
                                                           266
१८८ एवं नेतरी तमा एम पानवनी (१-११-१ ६)
                                                           2 16
१४५ पत्र जाबक विकितना (१-११-१ ६)
१४६ गत्र सर विभिन्नम बहरवर्गको (१-११-१९ ६)
                                                           275
१४० पत्र को जानिया भाग्डमीन्डको (१-११-१९ ६)
                                                           145
१४८ शिष्टमारमधी शेरों -- १ ( -११-१९-६)
                                                           cys
        गम एम भगाना (१ -११-१ ६)
                                                           24
        नर हनरी बॉटनका (१ -११-१९ ६)
19
                                                           141
१५१ पत्र ग गय बल्ट्या (१ –११–१ ६)
                                                           2 4 2
१५२ एक के कम्पू मैरिटायरका (१ -११-१९ ६)
                                                           १५२
१५ पत्र
         उमर तथ । बीर्णांश (१+-११-१९ ६)
                                                           268
१५८ पत
         सर्ग वाण्या (१ -११-१ ६)
                                                           848
१५५ पत्र कल्यू के बेस्टबा (१ -११-१६ ६)
                                                           255
१५६ एवं बनतर व शहर्गनरी पेडीवा (१०-११-१ ६)
                                                           244
१५७ पत्र लॉब्रे एन(एनव निजी गनिवका (१ -११-१ ६)
                                                           148
14C पत्र शामन को (१०-११-१९ ६)
                                                           140
१५ यत्र गर भाग विकितका (१२-११-१ ६)
                                                           84
१६० पर नेरोन्ड कांस्परा (१०-११-१ ६)
                                                           28
         गर मचरकी स भावनगरीको (१ - ११-१ ६)
 १६१ पत्र
                                                           25
१६२ पत्र गाँँ एलावितः तित्री मनिवता (१ -११-१ ६)
                                                           250
 १६१ पत्र सर देन्सी ब्रोजनश (१ -११-१ ६)
                                                           163
 १६४ पत्र नर हनगै वॉन्नवो (१३-११-१ ६)
                                                           111
 १६५ पम तम तम जेलको (१३-११-१ ६)
                                                           111
 166 au nie ebaren (22-22-1 6)
                                                           266
 १६5 पत सर्वाद झाँदवा (११-११-१ ६)
                                                           158
 १६८ तम प्रध्य लग्न झरायतमा (११-११-१ ६)
                                                           25
 र्गः पत्त विलाहात्र सर्व गण्या (१३-११-१ ६)
                                                           114
 to en ar all access (timble) ()
                                                           111
 1 1 44 444 WHEN CALL (11-14-5 )
                                                           225
 to me an ac act dieferes (ti-tt- 5)
                                                           163
 117 47 5
                   -TE ( - 1-1 1)
                                                           113
 t e ne guit ne ferre me (11- 1-
                                                           110
 । त्य १ अनेन्द्रा क्षात्त्व तस्य ( रे. रे.
                                                           116
               remain ender to the
                                                           11
                                                           11
```

```
•
```

```
१७० वम एस झॉलिकको (१४-११-१९ ६)
         सर रिवर्ड सॉलोमनको (१५-११-१९ ६)
16
१८१ पत्र विस्तान कविववते (१५-११-१९ ६)
१८२ पत्र
         एक रोक मैकेंबीको (१५-११-१९ ६)
१८३ पत्र बस्य ए बैलेसको (१५-११-१९०६)
१८४ पत्र ही से बेनेतको (१५-११-१९ ६)
१८५ पत्र बाबामार्व गौरोजीको (१६-११-१९ ६)
१८६ पत्र टाइम्स को (१६-११-१९०६)
१८७ पत्र वियोबोर मॉरिसनको (१६-११-१९ ६)
                                                               144
१८८ पत्र च बॉनरकी वेबीको (१६--११--१९ ६)
                                                               140
१८९ पत्र
        भीनती स्पेसर बॉस्टनको (१६-११-१९०६)
                                                               (44)
         अस्य टी लेक्बो (१६-११-१९ ६)
25
     पत्र
१९१ पन
         डेनरी एव एक पोलकको (१६-११-१९ ६)
                                                               164
१९२ पन ही व बनडको (१६-११-१९ ६)
                                                               168
                                                               101
१९३ पत्र जनकि शॉबेंडको (१६-११-१९ ६)
                                                               163
१९४ मेंट
         सातव आधिका को (१६-११-१९ ६)
                                                               14
१९५ कलान भारतीय संबंधी समा (१६--११--१९ ६के गांव)
१९६ मसिक इस्साम छम (१६-११-१९ ६ के बाब)
                                                               144
१९७ ससर-अवस्थोके किए प्रश्नोंका मसरिवा (१७--११-१९ ६ के पूर्व)
                                                               160
         मुक्तार और रॉवर्ट्सकी पेड़ीको (१७--११--१९ ६)
                                                               164
१९९ पत्र मारतीय राज्यीय कान्नेसकी बिटिस यमितिको (१७-११-१९ ६)
                                                               145
ş
          बाबामाई गौरोजीको (१७-११-१९ ६)
                                                               23
   १ पत्र प्रस्पायर टाइपराइटिंग कम्पनीको (१७-११-१६ ६)
                                                               258
     पत्र एच ई ए कॉटनको (१७-११-१९ ६)
                                                               258
     पत्र कार्डटी स्काने गरशीको (१७-११-१९ ६)
                                                               १९९
      गर वे की श्रीवामी (१७-११-१९ ६)
                                                               258
          ग हेमरी कॉटनको (१७-११-१९ ६)
      7
                                                               499
          र्ज में एकमको (१७-११-१९ ६)
                                                               253
              रा नीमे - २ (१७-११-१९ ६)
                                                               228
                ानजी संचित्रको (२०-११-१९ ६)
                                                               255
                  गिजको (२०-११-१९ ६)
                                                               134
                    गॉबर्टसकी पेबीको (२०-११-१ ६)
                                                               388
                    ानको (२ -११-१९ ६)
                                                               225
                     गको (१ -११-१९ ६)
                                                               225
                       ार्ग कम्प्रतीको (२ -११~१९ ६)
 २१३ पन
                                                               2
 २१४ पत्र क्लीमन्स प्रांग कार्यको (२ -११-१९ ६)
                                                               ą.
 २१५ पत्र काउटी स्कक्षने प्रवासायकको (२ -११-१९ ६)
                                                               ₹ १
```

₹ १

रभ्भ

सर विभियम मार्कवीको (२०-११-१९ ६)

२१६ पत्र

```
ए जे बालफ़रके गिजी सभिवको (२०-११-१९ ६)
                                                                २ २
२१७ पत्र
         सोंड रिकनरके निश्री समिवको (२ -११-१९ ६)
२१८. पत्र
                                                                ₹ ₹
                                                                ₹ ₹
२१९, पन
         सॉर्ड रेको (२ -११-१९ ६)
23
    पत्र
         विस्टन व्यक्तिके निजी स्विक्तो (२ -११-१९ ६)
                                                                7 ¥
                                                                2 8
२२१ पत्र
         ए निटिसटनको (२०-११-१९ ६)
२२२ पत्र
         बार्कीबारव बौर कॉन्स्टेबक व कं को (२ --११-१९ ६)
                                                                २ ५
          सर मंचरनी मं आवनगरीको (२०-११-१९ ६)
                                                                2 4
२२३ पत्र
         सर पार्ल्स दिल्लको (२ -११-१९ ६)
                                                                २६
२२४ पत्र
         सर जॉर्व वर्डभुकको (२०--११-१९ ६)
                                                                ₹ $
२२५ पत्र
२२६ पत्र
         साउन माफिका के सम्पादकको (२ -११-१ ६)
                                                                २ ७
२२७ पत्र
          सोंबं एसगिनके निजी सचिवको (२०-११-१९ ६)
                                                                3 0
२२८ पत्र
          लॉर्ड स्टैनछेको (२ -११-१९ ६)
                                                                288
          ए वे बालकरके निजी समिवको (२१-११-१९ ६)
२२९. पत
                                                                218
          भी पविसक निजी सचिवको (२१-११-१९ ६)
२३ पत्र
                                                                214
          मैशनम मिनरक व्यवके मन्त्रीको (२१-११-१९ ६)
२३१ पत्र
                                                                224
 २३२ पत्र भी कल्पु एस प्रियको (२१-११-१९ ६)
                                                                214
 २३३ पत्र एक एक बाउनको (२१-११-१९ ६)
                                                                215
 २३४ पत्र रेमिंगटन टाइपराइटर कम्पनीको (२१-११-१९ ६)
                                                                210
 २१५ पत्र सर रोपर क्षेपविज्ञको (२१-११-१९ ६)
                                                                210
 २३६ पत्र एस हॉलिकको (२१-११-१९ ६)
                                                                316
 २३७ पत्र भारतीय राष्ट्रीय काबेसकी ब्रिटिस समितिको (२१~११-१९ ६)
                                                                216
 २१८ पत्र एवं ए कॉटनका (२१-११-१९ ६)
                                                                229
      चिष्टमण्डन भी सॉस्टेंनी सेवामें (२२-११-१९ ६)
 २३
                                                                288
      पत्र साउप माफिका को (२२-११-१९ ६)
 28
                                                                238
 २४१ पत्र विदोडार मॉरिननका (२२-११-१९ ६)
                                                                २३२
 २४२ पत्र हुमारी ए एव स्मिवको (२२-११-१९ ६)
                                                                211
 २४३ पत्र एम । एन ऑफ्टरको (२२-११-१॰ ६)
                                                                २३४
  २४४ पत्र सुमारी ई ने बेक्का (२२-११-१९ ६)
                                                                316
  २४५. शिष्टमण्डलकी टीर्षे -- ॥ (२१-११-१ ६)
                                                                214
  ५४६ पत्र जॉन मॉनके निजी सविवको (२१-११-१ ६)
                                                                3.89
  २४७ पत्र डॉ जीनिया बोम्डफीस्डको (२६-११-१९ ६)
                                                                216
  २४८ पत्र साँडे एकरिन्ड निजी सचिवको (२४-११-१९ ६)
                                                                215
  १४९ पत्र कडोंड हेको (२४-११-१ ६)
                                                                388
  २५ पत्र नॉर्डनेडो (२४-११-१९६)
                                                                483
  २५१ पत्र को कानिया आव्हकीन्डको (२४-११-१ ६)
                                                                388
  २५२ पत्र जॉन मॉर्डने निजी गविषका (५४-११-१ ६)
```

एस हॉमिकका (१४-११-१९ ६)

सर रिचर्ड सॉकोमनना (१५-११-१९ ६)

26

101

188

```
101
१८१ पत
         विन्दरम् चर्निसको (१५-११-१९०६)
                                                                 feş
१८२ पत्र
         एक रोज मैकेंबीको (१५-११-१९ ६)
                                                                 105
१८६ पत्र बसस्यू ए बैछेसको (१५-११-१९ ६)
                                                                 १७४
१८४ पम
         टी जे अनेटको (१५--११--१९ ६)
                                                                 105
१८५ पत्र
         राशमाई गौरोजीको (१६-११-१९ ६)
                                                                 7#5
१८६ पत्र टाइम्स को (१६-११-१६ ६)
         थियोबोर मॉरिसनको (१६-११-१९ ६)
                                                                 $ WID
१८७ पम
                                                                 505
          ए बॉनरकी पेड़ीको (१६-११-१९ ६)
१८८, पत्र
                                                                 205
१८९, पत्र
          भीवती स्पेतर धाँस्टनको (१६-११-१९ ६)
          बक्य टी स्टेबको (१९-११-१९ ६)
                                                                 2#5
25
          हेनरी एस एक पोक्कको (१९-११-१९ ६)
                                                                 16
१९१ पत्र
          टी के बेनेटको (१६-११-१९ ६)
                                                                 121
१९२ पन
                                                                 १८२
१९३ पत्र
          बर्गार्व हॉर्बेंडको (१६-११-१ ६)
                                                                 122
१९४ मेंट
           धाडम माणिका को (१६--११--१९ ६)
                                                                 151
१९५, कन्दन भारतीय संबंधी समा (१९-११-१९ ६ के बाद)
१९६ विकि इस्काम सेव (१६-११-१९ ६ के बाव)
                                                                 128
१९७ संसद-सदस्योक किए प्रकारण मसविदा (१७--११--१९ ६ के पूर्व)
                                                                 120
          बुक्तर और रॉबर्ट्सकी पेड़ीको (१७-११-१९ ६)
                                                                 163
 १९९ पत्र मारतीय राष्ट्रीय काम्रेसकी ब्रिटिश श्रवितिको (१७-११-१९ ६)
                                                                 268
          याबाबाई गौरोबीको (१७-११-१९ ६)
 ş
                                                                 25
          युम्पायर टाइपराइटिंग कम्पनीको (१७-११-१९ ६)
                                                                 325
          एक ई ए कॉटनको (१७-११-१९ ६)
                                                                 125
 २ ३ पत्र काउटी स्कूकके मलीको (१७-११~१९ ६)
                                                                 १९२
 २ ४ एक
          में की रीवको (१७-११-१९ ६)
                                                                 188
 २ ५ पत्र सर द्वेगरी कॉटनको (१७-११-१९ ६)
                                                                 175
 २ ६ पत भी वे ऐक्श्यको (१७-११-१९ ६)
                                                                 848
 २ ७ विध्यमयक्षकी टीपें --- २ (१७-११-१९ ६)
                                                                 258
           मॉर्चके निजी श्रविकको (२०-११-१९ ६)
                                                                 225
 २८ पत्र
                                                                 296
 २ ६ पत्र
           में बी रीजको (२०--११--१९ ६)
      qw
           मुक्तगर और चौंबर्वसकी गेड़ीको (२०-११-१९ ६)
                                                                 136
 3.5
 २११ पत
           रम्प अराज्मको (२ -११-१९ ६)
                                                                 225
           सर बॉस्टर सरितको (२ -११-१९ ६)
 २१२ पत्र
                                                                 233
 २१६ पत्र पम्पायर टाइपराइटिंग कम्पनीको (२ -११-१९ ६)
                                                                 ₹
 २१४ पत्र क्लीगेट्स मिलिए नवर्रको (२ -११-१९ ६)
                                                                 3
  २१५. पत्र काउटी स्कलके प्रधानाध्यापकको (२०-११-१९ ६)
                                                                 R t
```

```
२१६ पत्र सर विकियम मार्कनीका (२०—११—१९ ६)
                                                                २ १
२१७ पत्र ए यो बास्कप्रस्तं निजी सचितको (२००-११०-१९ ६)
                                                                २ २
२१८ पत्र साँग्रं ग्रिकनरके निजी सम्बक्तो (२ ~११-१९ ६)
                                                                7 1
                                                                २ ३
२१९. पत्र
         सोंई रेको (२ -११-१९ ६)
         विस्टन चर्चिकक विजी सचिवको (२ -११--१९ ६)
                                                                2 ¥
    ঘৰ
22
                                                                2 Y
         ए किटिकटनको (२०-११--१९ ६)
२२१ यत
         आर्फीबास्य और कॉमटेबस व कं को (२ -११-१९ ६)
२२२ पत
                                                                204
२२३ पण
         मर मंचरजी में भावनगरीको (२ -११-१९ ६)
                                                                704
२२४ पत्र
         सर चारसं विस्त्रको (२०-११-१९ ६)
                                                                ₹ $
२२५, वत्र
         सर जॉर्व बर्डवक्को (२०-११-१९ ६)
                                                                205
२२६ पत्र साउद बाफिका के सम्पादकको (२०-११-१९ ६)
                                                                २ ७
२२७ पत्र साँड एकविनके निजी सचिवको (२ -११-१९ ६)
                                                                ₹+9
२२८ पत्र सॉर्ड स्नैनसेका (२०-११-१९ ६)
                                                                214
२२९. पत्र
          ए जे बासफरके निजी समिवको (२१-११-१९ ६)
                                                                288
          भी पविषक्र निजी समिवको (२१-११-१९ ६)
२३ वज
                                                                284
          नेशनस विवर्ध वजवक गण्डीको (२१-११-१९ ६)
२३१ पत्र
                                                                284
२३२ पत्र भी क्रमय एम प्रियको (२१--११--१९ ६)
                                                                215
२३३ पत एक एक बाउनको (२१-११-१९ ६)
                                                                ₹१६
२३४ पत्र रेमिगटन टाइपराइटर कम्पनीको (२१--११--१९ ६)
                                                               २१७
         सर रोपर सेमजियको (२१-११-१९ ६)
 २३५ पत्र
                                                                २१७
 २३६ पत्र एस झॉलिकको (२१-११-१९ ६)
                                                                286
 २३७ पत्र भाग्तीय राष्ट्रीय कावेसकी ब्रिटिम मनिविको (२१-११-१९ ६)
                                                                216
 २३८. पत्र एव ई ए कॉन्तको (२१-११-१९ ६)
                                                                २१०
 २१९ रिप्टमण्डम भी मॉर्नेंबी सेवामें (२२-११-१९ ६)
                                                                288
 58
      पत्र साउव बाधिका की (२२-११-१९ ६)
                                                                २३१
 २४१ पत्र नियोधार मॉरिसनकी (२२-११-१९ ६)
                                                                212
 २४२ पत्र दुमारी ए एव स्मिवको (२२-११-१९ ६)
                                                                288
 २४३ पत्र एम एन ऑक्टरको (२२-११-१९ ६)
                                                                218
 २४४ वन बुभारी ई जे बेकवा (२०-११-१९ ६)
                                                                512
  ४४५ गिप्टमण्डलकी टीपें - ३ (२३-११-१ ६)
                                                                214
  र¥६ वत्र ऑन मॉर्नेके निजी सचिवका (२३-११-१९ ६)
                                                                216
  २४७ पत्र डॉ जोमिया बान्डकीम्डला (२३-११-१९ ६)
                                                                216
  २४८. वम सोई एसपिनके निजी नविवतो (२४-११-१९ ६)
                                                               215
  २४९. वत्र कर्नोड क्षेत्रा (२४-११-१ ६)
                                                                386
  २५ ंपन मॉर्ड रेनो (२४-११-१ ६)
                                                                ₹€₹
  १५१ पत्र को जामिया बास्टप्रीसको (२४-११-१ ६)
                                                               388
  २५२ पत्र जॉन मॉर्डेंक निजी नविषका (२४-११-१० ६)
                                                                २४५
```

#### e)ec

5.8.6

286

5,849

२४८ २४७

286

२९

२५१ २५१

747

243

248

248

244

244

२५७

248

246

२५८

२५९

२५१

282

₹4₹

243

248

2€8

714

264

755

740

२६८

848

707

२७३

₹•₹

२७६

२७७

```
२५३ पत्र सर विकियम मार्कनीको (२६-११-१९ ६)
२५४ पत्र
         थियोशेर मॉरिसनको (२६-११-१९ ६)
२५५ पत्र सर इसाम्स गॉर्बनको (२६-११-१९ ६)
२५६ एत सर रोपर केवविज्ञको (२६~११-१९ ६)
२५७ एक परिपश्च (२६-११-१९ ६)
२५८, मापण पूर्व भारत संबर्गे (२६-११-१९ ६)
          कुमारी वे जो बेकको (२७-११-१९ ६)
          सर जॉर्न क्वंबुवको (२७-११-१९ ६)
२६१ यम
          वार्व हैरिसको (२७-११-१९ ६)
२६२ पत्र सर संबरकी में भावनगरीको (२७--११-१९ ६)
          बर्नार्ड हॉलैंडको (२७-११-१९ ६)
२६३ पत्र
२६४ प्रमायपत्र क्यारी पविच कॉसनको (२७-११-१९ ६)
          बुगाउँ ए एक स्मिक्ते (२७-११-१९ ६)
२६५ पत्र
२६६ पत्र जिल्हात अविक्रके निजी सचिवको (२७-११-१९ ६)
२६७ पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिस समितिको (२७-११-१९ ६)
२६८. पष
          टी में बेनेटकी (२८-११-१९ ६)
२६९- पण एक एक आजनको (२८-११-१९ ६)
     पण ए एव यक्को (२८-११-१९ ६)
एकर पत्र कॉर्ड स्टैनकेको (२८-११-१९ ६)
 २७२ पत्र सर लेपेल विकितको (२८-११-१९ ६)
 २७३ मायम अन्यनके विकाद धमारोहमें (२९-११-१९ ६)
 २७४ पत्र सर रेलंड बेस्टको (२९-११-१९ ६)
 २७५ पत्र साँबे रेको (२९-११-१९ ६)
 २७६ पण सी एच बॉयको (२९-११-१९ ६)
 २७७ पत्र जी की पालेको (२९-११-१९ ६)
 २७८. पत्र क्यापी एकिक कांसनको (२९-११-१९ ६)
 २७९ यम भूमारी है जे मेक्की (२९-११-१९ ६)
      पत्र में एक वीकक्को (२९-११-१९ ६)
 २८१ पत्र एस वो गीनीको (२९-११-१९ ६)
 २८२ पत्र अवनारींको (१०-११-१९ ६)
 २८६ पत्र कार्ड एकपिनके निजी समिनकी (१-१२-१९ ६)
 ए८४ पत्र प्रीफेंसर गोखकेंको (क्~१९~१९ ६)
 २८५, पूर्व भारत संघमे भी रिचका गायक (१८-१२-१९ ६ क पूर्व)
 २८६ शिष्टमध्यसकी टीपैं --- ४ (१८-१२-१९ ६ हे पूर्व)
 २८७ हिप्टमण्डल द्वारा मामार प्रकालन (२००-१२-१९ ६)
 २८८. स्थापत-रामामं प्रस्ताव (२१-१२-१९ ६)
 २८९. स्थानत-समारोहमें मायण (२६-११-१ ६)
```

200

23/

111

ı

२ • बरनम्ब मानपत्रमा उत्तर (२ • -१ र -१ •६)

२९१ नार द का बि∞ मा∞ गमिनिको (२ –१२–१ ६)

रें रूप के रिक्रिक की दें हैं उ−रें क वे पर्दे

```
२॰२ निहाबचोक्त (२ -१०-१॰ ६)
                                                                365
२९३ क्यमें अप्याचार (२ -१२-१९ ६)
                                                                705
२९ ( दर्वतरे मानावता चना (१-१-१९ ७)
                                                                764

 ५ भावनोगराम्य भागम (२-१-१ ००)

                                                                २८
२१६ वृश्यिम सपदे मानावता बताब (१-१-१ ००)
                                                                3/5
५ ७ हर्रेन्स स्वागत-भमाराण्में भारम (३-१-१९ ७)
                                                                255
र९८ निता-वर्गतावकी स्थित (५-१-१९ ३)
                                                                268
    भाग्नीय राष्ट्रीय शादेन (५-१-१ ७)
                                                                353
रे तम्बार (५-१-१९ ३)
                                                                264
रे रे सम्मारित सब प्रशासन (५-१-१ ७)
                                                                268
१ २ - राजनात गार्थीय नाम पत्रका एक आग (५-१-१°०३ व सराज्य)
                                                                263

    १ प्रान्तनान गांधी- नाम पत्रवा एक अंग (५-१-१° ३ वे लगवय)

                                                                361
1 ४ अपीस्तर कर्णतबहर (५-१-१ ७)
                                                                16
१ ५ अवित्र सुसार (५-१-१ ०)
                                                                26
l । नोर्राचनं अपना पर्यनीर्रात -- t ( -t-१ »)
                                                                21
रे अ पर आप्रणाप का (१ -१-१९ असि पुर)
                                                                5 5
रे ८ स्थितका भाषण (१२-१-१ s)
                                                                253
१ र अंदरार अध्यारेण (१ -१-१९ ३)
                                                                < f

 श्राप्त और सम्मित्त (१ =²=१ э)

                                                                2 5
३११ कार्णानसकाची विद्धी (१ -१-१ अ)
                                                                9 W
३१ नॅर्नरपर्मे अवश वर्गनेरित -- ३ (१ -१-१ э)
                                                                3 5
रिश्व समीग्यों अमीगी (१ -१-१ a)
                                                                : 0
 रिशं सामानको नमानेस (१ ०१०६ ३)
                                                                12
 lite reliables (9 -1-1 a)
                                                                Ş.
 11t armait are (t -t-t a)
                                                                3 7
 देर् अर्थाप्यमे अवस्य पार्वर्गात — ३ (१ −१−१ - s)
                                                                1 1
 ltc व व्यक्तिका की किया (१ −१−१ a)
                                                                1 4
 रेट्र जिल्ले अपनिष्य क्षा (१ min )
                                                                1 1
 $5 EXPENSE ( $=1 1 2)
                                                                1 >
 ोरंग क्या करान्द्रेश के कार्या है ( स्थापना है)
                                                                t
 1 (met sterner ( s. tol.)
                                                                1
 $13 year arest mustic security ( $ (=1 ))
                                                                111
 the Americal to to ( ) )
 1) र<del>ेन्द्रोडर</del>शहरो<sup>स</sup> । १११
```

#### MARK

३२७ पत्र छननसास गांधीको (२८०१०१९ ७)

| 144          | महनजीतका वरसाह (२९-१-१९ ७ के पूर्व)                                    | 188          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>\$</b> 75 | पन छगनधारू गांधीको (२९१-१९ ७)                                          | \$53         |
| 11           | पत्र सम्बद्धक गांधीको (२९-१-१९ ७)                                      | ₹₹₹          |
| 178          | पत्र छपनसास गांपीको (११-१-१९ ७)                                        | \$5.5        |
|              | ट्रान्सवाकके माण्यीय (२-२-१९ ७)                                        | 174          |
|              | भियोबोर मॉरिसन (२-२-१९ ७)                                              | ३२६          |
|              | सर बेम्स कर्म्सन (र-२-(९ ७)                                            | \$75         |
| 114          | वृत्रा अभवा अविव (२-२-१९ ७)                                            | \$75         |
|              | जोड्डानिसवर्गको चिट्ठी (२-२-१९ ७)                                      | १२८          |
| 176          | गौतिवर्ग वववा वर्गगीति — ५ (२-२-१९ ७)                                  | **           |
| 116.         | पच समनकाम गांचीको (२२-१९ ७)                                            | <b>1</b> 111 |
| 115          | जावमची निर्माची (५-२-१९ ७ के पूर्व)                                    | \$ 5.8       |
| 18           | मीतिषमं अभवा वर्मनीति — ६ (५-२-१९ ७ के पूर्व)                          | 175          |
| 125          | पत्र क्रमसकाक गोचीको (५−२–१९ ७)                                        | 110          |
| 12.5         | पव टाउन <del>कार्यको</del> (९–२–१९ ७)                                  | 110          |
| 4.8.5        |                                                                        | \$42         |
|              | <b>पक्षिण आफ्रिकी विदिश भारतीय समिति (९</b> ⊷२–१९ ७)                   | #45          |
|              | टीयाटका परवाना (९२१९ ७)                                                | 125          |
|              | मैद्यसमे मारवीन स्थापारी (९-२-१९ ७)                                    | 1,13         |
|              | मिबिक्यमंत्री वस्ती (९-२-१९ ७)                                         | in           |
|              | बोह्मनिस्वर्मकी चिद्की (९-२-१९ ७)                                      | ź.a.         |
|              | ऐक्वटरियर की पराजन (१९-२-१९ ७)                                         | 120<br>124   |
| 14           |                                                                        | 146          |
|              | केपका परवाना-कानुन (१६-२-१९ ७)<br>सौषिवर्ग सवदा वर्गनीयि ७ (१६-२-१९ ७) | 12.2         |
|              | बोद्दानियमंकी चिद्ठी (१६-२-१९ ७)                                       | 848          |
|              | तार व का कि मा समितिको (२२२१९ ७)                                       | 141          |
|              | , भीरत गर्द भीर गर्द भीरतें ! (२६-२-१९ w)                              | 848          |
|              | केबीरिमचके परवाने (२३२-१९ w)                                           | 844          |
| 140          | केपका प्रवासी अविभियम (२३—२—१९ ७)                                      | *44          |
| 140          | ८ नैटा <del>समें</del> व्यापारिक कानून (२३–२–१९ ७)                     | 355          |
| \$45         | . नेटासका नगरपाचिका विशेषक (२३-२-१९ ७)                                 | <b>#4</b> 4  |
| 14           | बोहानिसबर्गकी चिद्ठी (२१-२-१९ ७)                                       | 140          |
|              | तीविभर्म समबा भर्मतीवि ८ (२१-२-१९ ७)                                   | 144          |
| 157          | र बोहातिसवर्गकी चिट्ठी (२६~२-१ ७)                                      | 999          |
| 151          | पत्र क्रमनकाल गांधीको (२६-२-१९ ७)                                      | 117          |

#### राजि

| १९४ भोगाना परकामा (२-१-१ )                                          | 384 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ३६५ केपना प्रवासी कातून (२-३-१ ०)                                   | 344 |
| ३६६ मर्वारी और भारतिय ब्यानारी (?-१-१ 3)                            | 155 |
| ३६३ दरिष मादियो बिटिय भारतीय गमिति (२-३-१° ३)                       | 150 |
| ३६८ बीहरारे बच्चान्य (२-३-१ ०)                                      | 160 |
| 16 वेपना नया प्रवानी वानुन (२-४-१ ३)                                | 116 |
| ३७ अतीवद वॉन्ज्यमें महामान्य भगीर हवीयस्था (२०३०)                   | 15  |
| 13१ तार व्याचार पत्रीयवको (२-३-१९ ३)                                | 15  |
| 132 पर क्विस्ट्रियशैयरका (४-३-१ अक्पूर्व)                           | 131 |
| रेडरे नार छस्याई वजीयवयो (५-३-१ ३)                                  | 131 |
| १०६ पत्र साम्बन्धान गाणीको (१-३-१९ ०% पूर्व)                        | 138 |
| १३५ रैखानती ( −३−१ -३)                                              | 101 |
| १३६ भेवृतियास वे नियात ( -१-१ ३)                                    | 206 |
| 133 पर द्वामसात नीवर को ( −3−१ 3)                                   | 234 |
| रेश मदमारी प्रत्यास ( -9-१९ ३)                                      | 104 |
| ३३ शालवालने आश्नीयाचे वेतावनी ( -1-१ 3)                             | 200 |
| 1८ विराम स्वराध्वरा मान्यानव ( -1-१० ०)                             | 133 |
| ३८१ परवानेवा सर्वण्या ( -३-१ ३)                                     | 136 |
| १८२ बाम गोरचे ( -1-१ 5)                                             | 348 |
| 1८1 मोर्गानसमेवी विगरी ( ~1-१९ a)                                   | 13  |
| 1८४ मार्चर्यन्त सन्ना (१६-३-१ a)                                    | 105 |
| १८५ त है निव्यक्ति समित (१६-१-१ ३)                                  | 147 |
| १८६ वेंगारवी मार्थजनिक सका (१६-१-१ »)                               | 161 |
| १८३ प्राध्य अर्थानाम (१९-१-१ ३)                                     | 140 |
| १८८ कोर्राननवर्षना विराप्त (१६-१-१ ३)                               | 161 |
| 1८ पर सरमानापनार्थामा (१८-३-१ अप प्रदे)                             | 151 |
| <ol> <li>नग एडिस्टन संग्लिटन की (१८ मी ३ =1=१ - ३ के १४)</li> </ol> | 146 |
| <ol> <li>शास्त्र के तल वायाणिका (३३—३—१ »)</li> </ol>               | 143 |
| 1.2 efect assaurita secto (11-1-1 2)                                | 1/2 |
| ी र सम्मरी प्राणे (को र-१ a)                                        | 100 |
| ों ते त्रीक्षण बर्गांडची दिशिया जामीय गरित ( ३-३-१ )                | 1<5 |
| 1 नेपास क्रमपोत्र वादेस (३६ १०१ ०)                                  | 1   |
| ३. र जान क्षेत्र कान्त्राच्या वर्गात (३३=३≈३ - ३ <b>)</b>           | 1 * |
| 1 #FFFFFE (41-4-7 2)                                                | 1.4 |
| 1 C Limited Li Lill (37-2-4 - 0)                                    | 1.1 |
| 1                                                                   | 1.3 |

४ १ द्वार व मा क्रि मा समितिको (२३–३–१९७)

४३२ हामबानक मालीयोगा वर्तेष्य (२ -४-१९ b)

४३३ इस्टेंड और उसके अपनिवेश (२०-४-१९०७)

४३४ नदीरिमपत्री बारी<sup>लें</sup> (२०~४-१९ ७)

४३६ बोलिनमर्गरी विद्धी (१ -४-१ a)

¥३० दव चागतनाल योगीको (२ -४~१ э)

४३५ जिसमें परिवर्णन (२ -४-१९ ७)

121

416

414

Y10

¥16

¥14

W

```
151
४०२ पत्र सर विशिधमा नेवरशर्नेको (२५—३—१९ ७)
                                                                   $5#
४ ३ पत्र शावामादै तीरोभीको (२५-३-१९ ७)
                                                                   3 9
४ ४ पत्र क्यानसाक्ष गांत्रीको (२५~३-१९ ७)
                                                                   196
¥ ५ ट्रान्सवान भारतीयोंकी बाग समाके प्रस्ताव (२९-३-१९ ७)
                                                                   155
४ ६ विकेशा-गरबाना अधिनियम (३ -३-१९ ७)
                                                                   ¥
¥ ७ ट्रान्सवाक्र एक्षियाई अभ्यावेस (३०-३-१९ ७)
                                                                   89

 ड ८. केप तथा मेटाल [के भारतीयों] का कर्तव्य (१०~१~१९ ७)

                                                                   ¥ $
¥ ९ सोविटो-वे बानेवाके मारतीय (३०-३-१९ ७)
                                                                   ¥ $
      जोहानिवर्षकी चिट्ठी (३०-३-१९ ७)
                                                                   4 4
४११ तार सॉर्ड एकशिनको (३ -१-१९ ७)
रदेर तार क मा कि मा+ समितिको (३०-३-१९ ७)
                                                                   Y 4
                                                                   Y .
Y१६ जोड़ानिसवर्षकी चिट्ठी (४-४-१९ ७ के पूर्व)
                                                                   ¥ 4
४१४ कठिनाईसे निकक्षनेश एक मार्ग (६-४-१९ ७)
                                                                   Y 5
४१५ ट्रान्सबाधके पाठकॉस बिनती (६-४-१९ ७)
                                                                   ¥ŧ.
४१६ दान्सवासकी बाग सभा (६-४-१९०७)
४१७ नेडाकका परमाना कामूम (६~४-१९ ७)
                                                                   ¥8
                                                                   711 Y
 ४१८ दाखनासके भारतीयोंकी निराट समा (६-४-१९ ७)
 ४१९ तार चपनिवेध-मग्नीको (६-४-१९ u)
                                                                   858
                                                                   858
      वार द का कि मा समिविको (६-४-१९ ७)
 ४२१ मेटाच मारतीय कांध्रसकी बैठफ (८-४-१९०७)
                                                                   824
                                                                   *5¢
 ४२२ पत्र   नैटाल ऐडवर्टाइयर को (९-४-१९ ७)
 ४२३ चैमनेकी रिपोर्ट (१३-४-१९ ७)
                                                                   226
 ४२४ जनर हामी आमन सनेरीका त्यागपत्र (११-४-१६ ७)
                                                                   ४२९
 ४२५ इक्षित्र आफ्रिशमें हीनेवाठ कप्लेंकी कहानी (११-४-१९ ७)
                                                                   Y1
 ४२६ भृतपूर्व समीसक अनेवर्वकर (१३-४-१९ ७)
                                                                   Y1
 ४२७ मानतीय प्रोप्टेसर बोल्लेका महान प्रवास (१३-4-१९ ७)
                                                                   ¥1
 ४२८. अफगानिस्तानमें शिक्षा (११-४-१ ७)
                                                                   ¥11
 ४२९. व्हर्वनमें जनीतवाले भारतीय (११-४-१९ ७)
                                                                   418
  भरू बोहातिगवर्गकी चिन्दी (१३-४-१९ b)
                                                                   *13
  प्रदेश सार व आ कि वा गमिनिको (१९-४-१९ ७ के पूर्व)
                                                                   714
```

#### 171,14

¥३८ पत्र न्यमीराम गापीको (२०-४-१० अके ल्यमण)

¥1• पत्र एयनपात्र गोपीका (१-४-१ ३)

४४ वर बन्दामदान यण्ताको (२१-४-१ ३) ४४१ उपनिका-सम्मनन बौर भारतीय (२५-४-१ ३)

४४२ स्टेनर आयराम मर्थरमा (२५-४-१ э)

नार्गयक्षणे सक्त्ये (१८० - १) इ.स.च्यां स्वयंत्रे १.८ -१ -१ चे १. सम्बर्गनम्बस्य वीन्यवः वीगयाः ( m

\*\*\*

84

٠٩ •٩

```
*48
४६३ यह दियार (२५-४-१ ३)
                                                            843
र्रार्थ मार्गीमी मारल (२७-४-१ э)
                                                            843
४४५ भागानिमधर्मशी चिद्रशी (२३-४-१° ३)
                                                            **3
YCL इत रानाम (२०-४-१ a)
Yes बाहारितवर्गेशी विद्यी (२८-४-१ ३)
                                                            843
४४८ मी ल्यांकी श्रीता (१ -४-१ अ)
                                                            466
¥ा पत्र नदार को (1 -4-१ ३)
                                                             175
रंग पत्र शासकात सक्षणमी दक्तो (२-५-१ अने पूर्व)
                                                             144
भागपत नगरको ( -५-१९ अस बार)
                                                             738
                                                             160
४५३ वत्तानवैद्योश भारतीय और श्यट्न (४-५-१ ३)
भेषा वाते भागीय (४-५-१ s)
                                                             163
भिन्न पदावर्षे हुग्यह (४० -१ э)
                                                             45C
४५५ घेट नताम क्योग का (3- -१ a)
                                                             166
 ४५६ यान्त्रपात गापीको (तम बत्रवा अन (११- -१ ) में पूर्व)
                                                             63
 रिक रण भारतीय स्ताब स्तवे र (११० ०१ a)
                                                             638
 भिन्द तर्दातमयका याकानका सकत्रका (११-५-१ ०३)
                                                             (s)
 ४५ लिबिटिया कारतीय (११=५-१ ३)
                                                             rat
 र्द इसर हाजी आरमा अवेगी (११= ≈1 -३)
                                                             836
 r(१ राम्यम्म का असम् [बेरमा] (११– –१ -३)
                                                             63
 Y६३ प्रवर हाजी बालद हासरीका विचार (११- -1 a)
                                                             rak
 रधा कर्णानन्तरंत्री चिन्नी (११० =१ a)
                                                             818
 ४६८ इशह रेपर पृथ्व हा हा तथार नामाचार (१०० ०१ -३)
                                                             111
 4( 44 tal 8 (11- -1 2)
                                                             613
  र६६ वर दाग्यमञ्ज स्थिति (१३० वर् ३)
                                                             "
  to err e ar fe un eftefent (ten ut a)
  f 44 finant mps; (ft-,-)
                                                             4
  1 44 fearms might ((c= -1 3)
                                                             * 1
  E HE HE ETING BUTSET MITTING & COCT (2 WILL 3)
                                                             # 3
  Ya rimeriely extra (1
```

r)

#### गार्स

¥55 ¥52

484

485

48

428

५२८

४७५ सिशा किसे कहा जाये ? (१८-५-१९ ७)

परिचिष्ट

सकितिका

चामग्रीके शायनसूत्र

सीपंक – सकितिका

वारीसवार बीवन-वृत्ताना

|      | 41811414441 (4CO) (5C-1-11 0)             | •   |
|------|-------------------------------------------|-----|
| Yeu  | विमस्टमधे बेल जानैवारे (१८-५-१९ ७)        | 4.1 |
| Y46  | विटिश भारतीय संघकी बैठक (१८-५-१९ ७)       | 4 Y |
| 808  | ट्रान्तवासकी सदाई (२५-५-१९ ७)             | ય પ |
| YZ   | एस्टकोर्टमें मताविकारकी कड़ाई (२५-५-१९ ७) | 4 4 |
| ¥68  | चित्रका भाषण (२५-५-१९ ७)                  | 4 6 |
| *63  | जोहानिसवर्षकी चिटठी (२५-५-१९ ७)           | 4 6 |
| ¥6\$ | नायन जीतियाँकी समामें (२६-५-१९ ७)         | 488 |
| YCY  | पत्र स्टार को (३०-५-१९ ७)                 | 488 |

# चित्र-सूची

| मा <b>र्पा</b> त्री                    | मृतिवर |
|----------------------------------------|--------|
| नार्ट एमरिन्स प्रार्थनायत्र परना पुष्ठ | YC     |
| पालका नाम एव                           | २७२    |
| सामीतास गांचीक नाम पंत्रका एक अस       | YY     |
| नःभौताम सापीच नाम पत्रका हुनरा मा      | YY     |
| धन्त्रमात गापीच नाम पच                 | 166    |
| पारवरी बाबी                            | 466    |



## १ मेंट 'हिय्यम'को'

दक्षिण नार्वकारी क्रिप्टिश मारतीवींका विद्यमण्डण किस्में गोवीजी जीर जी बच्ची सम्मिवित ने २. अक्टूकर १९०६ को इंग्लैंड गुरेंचा । साओन्यताने अकानाए दिग्यून का प्रतिनिक्ति नवी दिन गांगीनीचे मेर की। सेंग्रे क्लेंग्रे क्ल

> (साउबैम्प्टन वनप्रकार २ १९६

इमें स्थता 🗓 साई एक्निको सामने स्थिति ठीकसे नहीं रखी गई है। झाममें ट्रान्सवास

सरकारने एसियाइयोंके सम्बन्धयें एक संशोधन अध्यावेश पास किया है।

बिस कातनके विरोधमें इस कांडे एकयिनकी संवामें उपस्थित होनेवाले है उसका बाधम इस समय टाम्सवासमें क्रमे प्राप्तक आरटीयको काकिराकी तरह पान रखनपर मजबर करना है। परना भारतीय पासोली प्रवासी बहुत ज्यादा सक्त और कठोर हीनी। ऐसा माना जाता 🛊 कि प्रत्यक पासपर उसके मनीकी बमा अँगुक्रियोंके नियान अंकित ग्रहेंये। टान्यवासके सभी भारतीयोंको बाहे उनका वर्ग कुछ भी हो इसके आपे शकता पहेगा -- अछे ही वे संदेवी मा कोई अन्य यूरोपीय भागा पहले-क्षित्रलेमें समर्थ हीं।

बैसा कि उपनिक्य संविधने बताया इस कानूनको प्रस्ताबित करनेका कारण यह 🛊 कि टान्सवाकमें मारतीय तमडे वक्त का रहे हैं। बिटिय भारतीय समाजने बराबर इस बारोपका सण्डन किया है और इसकी जोवके किए बाबोगकी माँग की है। बनुमतिपर्वोंके बनुसार ट्रान्डवासमें भारतीयोंकी बाबाबी १६ है और कतगणनामें वह १ पाई गई है। सह भी शह यूँ कि उन्हें अनेक अन्य निर्मोत्मताएँ मी शेवली पढ़ती हैं। उनके निवासके क्तिर निर्वारिक बस्तियो मा बाइकि भविधित्त उन्हें कही मुस्वामित्वका बिधकार प्राप्त नही है। वे जोडानिसवर्ग या प्रिटीरियामें दासमावियोंने नहीं जह सकते और रेक-यात्रामें भी कुछ कठिनाइमाँ हैं। कुछ ऐसे भी विनियम हैं विनके द्वारा बन्य पश्चिमान्योंके साथ विटिम भारतीयांको भी पैदल-पटरियापर चलतेकी सताही है। यद्यपि मा वितियम प्रयोगमें नहीं साथे जा रह है. परन्तु विवि-मंहिताम ये वर्मा भी वर्षमान है। यह बात साम शौरसे बोहानिम्बर्ग और प्रिटोरियाने साम छागु होती है।

भवे सम्पादशम एक बारा इस सारामकी है कि जबतक सम्भाद भएनी यह इच्छा स्थवत त कर हैं कि इस अस्त्रीकार नहीं किया जायया स्वर्णक यह बरण गही होगा र गांव ही ट्राल्यहांकर्य ब्याप्त रंग-विश्वपको इंप्लिमें रकते हुए इमने ऐंगे सुरायट चिनियमों हारा जा करोर और वर्षभेदशारी न हों जागामी आक्रजनपर प्रतिवास संपानिक मिजान्तको वरावर स्वीकार किया है। निरपवाद क्यस हमारा यह अनुसव रहा है कि बड़ी-नहीं वर्गविषदक वानुन बना है नहीं राहर पाना जन स्वामीची अनेशा बहुत समिक नटिन सिंख हुआ है अहाँ सर्वनासास्य रुपके कानु होनेसाके नियम है। उदाहरणके लिए जैस करा और सेनासम्ब है।

र बद्द विषय २४-२१-१९ इ.स. इंडियन जीपिनियनमें उद्गत क्रिया क्या ना ।

#### सम्बन्ध गोनी पारयव

हम रेक्स रतता ही चाहते हैं कि नास्ताचमं वसे बिटिया आर्खायोंके साथ उचित और सम्माय स्पन्नार किया लागे। बिटिया सरकारने समस्य समन्ना नावा थी किया है। नेवा कि महें संस्थाननने दश्च चार्च से यह है कि यत मुखका एक कारण ट्रास्त्रचार्यों विटिस आर्खायोंकी निर्मास्वार्यों थी।

[अग्रेजीसे]

दिष्यूम २२-१ -१९ ६

### २ भेंट मॉनिंग शीकर की

[अक्टूबर २ १९६]

जी प्रेरीने (संसद् रोजनार) 'योशिय कीवर्र'क प्रतिनिक्ति शहरीकों चौरान का दाना किंग <sup>क्र</sup> इससे माराजिकों प्रेरत निकला से बुद्ध काली रिपर्ट कर योजर बाह्यन्तकों मी स्पार दी गई है।

बोबराने तिटक पार्टीजोंको केकल गायरिक विकारों और मून्यारिमानके बंधित किया वा और १८८५ का कानून [३] बनाया वा विक्रके बन्यतंत्र उनमें हैं बो करनार्ट्यों के किया करने इस्ते बनार माहते ने उन्हें प्रयोगन कराना बीर १ पींक युक्त केता पहला था। बंधेनी शायनके बन्यांत प्रवर्धि काधिर संशोधना माहिक हो एकता है कियु इस बनीटक हुगारे कियु विरोग कमने निर्वारित बरियों या बाइंडों कोक्टर, इस सुविवास विचार है। इस्ते विभार पहले मुक्तिकी प्रवर्धिक पुनर्वीवित इस्तेवा है।

#### मतिरिक्त विधीन्यतार्थै

फिर कम्य निर्वोत्सवारों तो काद दो गई है। वसहरवार्थ शामाहियोगें नामांच सम्मन्धित क्षात्रास्त्री। बोह्मितवार्थमें विदेश प्रारतीय केष्क पिकक्षम् दिक्कों हैं। इसके हैं। दिवोत्सान दो वक्कों होंगे प्रतिकृतितार केष्मित हैं। दिवोत्सान देव वक्कों होंगे ति किया प्रतिकृति के प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति केष्मित देव प्रतिकृति होते होंगे प्रतिकृति केष्मित देव प्रतिकृति केष्य प्रतिकृति केष्मित देव प्रतिकृति केष्य प्र

यह ठीक है कि जीकारों ब्रास्त रास्त किये यथे १८८५ के कानून १ के असर्पत क्षांपारके उद्देश्यके वालेक्षके भारतीयोको करना पंजीवन करना पड़ता था। किन्नु करियान विवाद परिकाद दिक्षाणे कानून के किया कान्य एक परिवादक कानून पत्र परिवादक प्राप्त है। व्रितिस मारतीयोका बच्चा है कि लेक्षीका बस्थावेक किया कानूनका लंक्षीवन करना बहुता है उस्ती बस्तर है। इसी नवीन जैवानिक इसिके सम्बन्ध विवादक्षण सम्बन्ध साथा हमा है।

१ मह किरण १६-१९-१९ ६ के इंडियाने और १-१२-१९ ६ के इंडियन ऑफिलिक्सने अनुत किस कराया ।

#### पास सम्बन्धी फठिनाइयौ

उस सम्मादेशके कारण केवल व्यापारियोंके किए ही गई। बाव ट्राल्सवासमें रहनेवाले हर सारतीयके किए (काफिरोंकी तरह) पंजीयन कराना और पास रवना सनिवार्य है। इस पासको पंजीयन प्रमाणपत्रकी सपूर सीवा थी गई है। मह बता बेना आवस्पक है कि यह नवम वावनूद इस बातके उठाया पया है कि इस बेसमें मारतीय पहले ही अनुमित्यन से चुने हैं विनये उन्हें यहाँके निवासना अधिकार प्राप्त होता है और उनके पास वे पंजीयन प्रमाणपत्र भी है विनहें उनमें से हरएकने २ गींकी सुक्क देकर किया है।

वाब बेट विटेनने ट्रान्डवाक्यर व्यवकार किया तब काँड विकारकी सकाहर प्रार वीयोंने व्याने बोकर पंत्रीवनगत्रोको बावह बोध्यी पंत्रीवनगत्र किय और अपन पंत्रीवनगत्रोत्रर बेनुटेके निद्यान की तक की बात जान की। और, जिस व्यक्तिके पात गृह पंत्रीवनगत्र होता वा उत्पार उनकी जब ऊँबाई और कुट्रवके जब्द व्यक्तियाँकी सक्तीक भी होती की। वास्तवमं यह बामसामपत्र ही होता वा।

#### शनविक्रत भागवन

और जब नया नम्यावेश फिल्से शीलरी बार पंजीयनका विश्वान करता है। जारन यह दिशा गया है कि ट्राल्यवसमें वह वीयानेपर सरकीयोने अविविद्य प्रमेख रिमा है, और तमे स्थायदेखें आध्यपंत्र यह मानून करनेका इराश है कि वे नीत है। किन्तु इस बहेस्तमी प्रति इस समय प्राप्त पंजीयन प्रमाण्यमंत्री वांच्य भी उत्तमी ही सम्बी तख् ही सकती थी। वैदे तक तो यह है कि प्राप्तीय सरकारके इस बावेका बुद्दापूर्वक लक्ष्म करते हैं कि बड़े पैरानेपर कोई अनशिक्त प्रमेख हो रहा है जीर उन्होंने इस प्रश्नकी बांचके मिस्स एक सामोगकी निवृत्तिकी गांव भी है।

पूरानी प्रविक्ति नृशाबिक इस संयोजक कानृतर्भे बहुत व्यासा सक्न धिनाका की बामेगी। सेया कि सहायक उपनिनेध-शिक्ष (भी कटिस) ने कहा हर भारतीयको चाहे उससे सामायक स्थिति को हो अपने प्रमाणक्षण (केवल सेपूटेकी कावशे समझे) दसों सेपूटिकीको कार देनी पहेंगी। प्रमाणक न करानेकी समा बहुत कटीर होगी। केतल बास्थिय पुराधीका ही नहीं हामसासमें प्लेगोंक साक्ष्य स्थानी और इससूहि पिसूसों तक हा प्रमाणक कराना पहेंगा।

#### रंग-विदेव

ट्रान्डमाहम राके प्रति थो पूर्वपष्ट है उसे मारतीय समाब सात्य करता है और इस किए बनने विदिय मारतीय साहतनकर प्रतिक्षकर विद्यालन स्वीकार कर निका है— दिन्तू पेरी सदीर देने प्रत्यालन स्वीकार कर निका है— दिन्तू पेरी सदीर देने प्रत्याल स्वीकार कर निका है — दिन्तू पेरी सदीर देने प्रत्याल स्वाल मार्गी हो जो देसन कर है। यह नहा नेशक मार्गि को जा उन्हीं है। यह नहुन ऐसा होना मार्गि का सावस्थ है। यह नहुन ऐसा होना मार्गि का सिका स्वाल कर निका स्वाल करता है। यह नहुन के स्वीका प्रधान प्रधान करने स्वाल करता करता है। वहानने जेन विधान प्रधान करने सावस्थ ना स्वाल करने स्व

विरिय भारतीय समाजन जिसकी स्वित आज बोजर सामनकालम बेहर गएन है, हम बाहरा नवान विया है वि द्राम्यकाम एतियाँ जो नैमानेवर जा एते हैं। उतान ते बंधी मेदवाम भारतीयांक हम समाजित प्रदेशकी जीवजी प्रांग की है। हमारा नवा है हि ट्राम्यकाल है। विरिय भारतीयोंने से अवानन सीसीर पान आपायां जनुनितार और प्रमाणवन है। यदि कुछ सायाक पान जावस्थक बन्तावेज न होता सान्ति एता जन्मतियां छाउँ देसमें निवासनेक निम्म वाकी मजबून और महत्त है। जानन एने कोसीर सकतान्त्र करनाम्बर्स

इमनिया यह स्पष्ट है कि विदेश बारतीय समाज बनुवित बाववन बदान अनुविद न्यान-रिक स्पर्म (के बर) जो बातको ज्यायुर्व वस्त्रे मुख्यान्य किए दीयार है निज्यु वन्यां दावा है कि विना वर्ग-मेक्क तर्वमामाय वितयमार्थ बन्तर्गत बावा जारतीयोग समाज मार्गिकाक मार्गिकाक अविवाद अवीन बनीन बाहिक स्वतित्वती व्यनन्त्रा बावाममनको स्वत्रन्त्रा

तवा स्यापार करनेकी स्वनग्त्रना प्राप्त को।

कारके बादि, [मो० क० गांधी हा व० असी] ट्राख्याल बिटिय [माध्यीय] विध्यमण्डलके स्वस्य

टाइप नौ हुई बल्तरी अंग्रेजी प्रतिशी फोगी-नक्स (एन एन ४१८५) से ।

४ पत्र एफ० मैकारनिसको<sup>3</sup>

होटल सैसिक [सन्दर] अक्तूबर २४ १९ ६

प्रिम महोदय

ट्रान्नवास निवाल-परिवर डाटा स्वीहत एविवाई कानून संघोषन बच्चावेपके बारेमें ट्राम्पवाकके विरिध भारतीन यंवने श्री हात्री बजीर बणीको और पूसे थिय्टनप्रतके क्यामें निवक्त किया है दर्शन्य क्षप्र यहाँ बावे इप हैं।

सम्पारंपके वारेने स्थार इराजा अधिकारियो और उन प्रमुख मार्वजनिक नेताबंधि भी मिक्नेका है, जिल्हान बक्रिक बाफिको मामर्कोन विश्वपार्थी की है। यदि जार हमा अरके

र देखिन सम्ब ५, पृत्र २३१-३३ ।

९ व सम्ब इतिकामें नहातित शहरे निक्ते हैं।

३ स्विष्णका निम्मांक मनुनार पेते ही वत्र वी व मोस्त्रेणी, संस्थ-सरक सर वार्क किन्द्र संस्थ करूप और परमामानीर बीट स्टेक्के बोप केलावेंडी भी मेने वह थे। िष्टमण्डमको बानसामारी किमी भारीलका घट करन और बदनी स्थिति बाउके मामने रमनेता मौद्रा है तो में बाजारी होऊँगा।

भारतः शिवस्त

भी एक मेबारनिय मंत्रा-मान्ध्या ६ विषय क्या वीक्र

६ विश्व वर्ष देश इन्हरू समान

> नवार मेवामें सर सरक विकित के भी राम आ<sup>र्ड १</sup> कान क्वेयर रूपन विना रूमान्तके टाइन फिये हुए नवकी मसविवकी काटो-नकल (राम गुन ४३८६) में।

### ५ भेंट 'साउच आफ्रिका'यो

[होटा मेगिन सक्त

अस्त्रवर २५ १ ६]

[ मंबारदाना ] भी गांधी को प्रान कारदो हजारों शीग शींव लाया है त्या सार प्रतरे जोनें प्रथमें विकार कालसोनी रूप वर्षेये हैं

(थी नाथी ) वही नागिय। बटार होगा में गरून वटें।

मारशी मेहरवानी।

अपने सान है। शिष्ठ महीने नामनियनके बुदाने कमारा नामन्यस्य नामीनिय मार्पाताचे एक बिमान मारजीना गमाने का मिरानक्दा प्रकार स्थाप साम दिया दया था। अब बाने जनगर हमीदिया स्थापना स

#### और आपना जहाव?

हमारा उद्देश्य पहरि प्रधिवारियंकि गांवने तरपावा वह रूप थेए बरना है जिस हम रूपमा मानद है ताबि राग्यशंतवह गरियाई बान्त संयोधन कम्प्रोसांच रहिहाँद न मिन ह

तब पदा बाद गवाने हैं कि उपनिधा-नामी और जारन-पत्थीयो अवस्त्र औ बास्तरही निमी है कर करानि हैं

एमा है। है। ६ दलका है दि अपन्यों और रायन राह्मन का अध्यादेश नुका नेपाननी क्रमारी आरोन्सार बारेन रायन नावारी की रही है।

र कारक क्षेत्र में विकार (१८०४-१९) का राज बीटक बरीन १८८५ (१०) रहक बागरने व रहान, १९ ६ (१)

रह करते कि (१८१८ १६ ) जांका का ए ए पा पूर्व के बहु पा को करता और

s er de miela b

त रहता कर जार इक्षेत्र का बाहर बाहिता करणेल हो वे ति वृद्धित अल्पिन्दर स

सम्पूर्व यांची बादमव

हम्बन्धी दोपारोपणकी जाँबके लिए सामोगकी निमुक्ति करनेपर राजी करनेका प्रवत्त करनेके क्रिए आसे हैं।

थी गाँबी कहते है कि मारतीय इस मामकेसे बहुत प्रशुक्त है और सुकरेके बनाय चेठ बानेको तैयार है।

[मदेजीसे ]

मॉनिंग लीडर, २२-१०--१९ ६

३ पत्र 'टाइम्स'को'

[सन्दर्भ]

बक्तवर २२, १९ ६

सेवास

सस्यादक

टाइस्स करान }

महोदय

दान्सवास एशियाई कानून संसोचन बच्चादेशके बादेमें साधान्यीय अविकारियोंने मिलनेके मिए हाम्मदासमें जो बिटिया नारतीय शिष्टमण्डस सामा 🖁 उसके बारेमें आपके बोहानिसवर्ग

मंत्राददादाका तार मैते आपके आजक अंकर्मे देखा।

मझे भरीमा 🖁 कि बाप न्यामकी कृष्टिते अपने सवादवाताकी कृतिपद गुक्टतद्यानियोंको सुभारतेनी मुझे इजानत देने। उनका कवन है "बर्तमान जन्मादेखमें सारे एशियाइमेंकि सुरुपुत्र पंजीयनको एली व्यवस्था है कि छड्म-गरित्रय जिल्हा प्रियाई निष्मात है, जमस्त्रक हो बायमा। इस इस बातने इनकार करने हैं कि ऐना कोई जाल किया नया है और हम बुद्दनापूर्वक यह कहनेकी कुष्टना करते हैं कि जो पंजीयत प्रमानवन इस समय भारतीयोंकि पाम है उनमें जाएको पूरी तरह रोकनेकी व्यवस्था है। इन प्रमानवर्भोगर प्राप्तकर्वामां और उनकी पालियाक नाम बच्चांती संत्या शक्त खेचाई तथा उनक सेंगुरेकि नियान होते हैं। शहम-गरिवयका जब कभी कोई प्रयत्न किया गया है, सभी बोगीक विवेद सतारवाके नाम क्राचातक गारेंचाई की गई है।

आरके सवादशानाना नामन है कि बर्नमान अध्यावेश बन-बनाये एथियाइयाँको स्वामित्वके परे अविकार और अपेगाइन अधिक राहन देगा। उन्हें निवानका पूरा अधिकार पहली ही प्राप्त है, बाान कि नया नानून बनाकर नह धीन न निया आये। उतके पास टास्स्वास क्यानिक्षेत्रम बारियन होता और बने रहतेया अधिकार बैधवाने अनुमधियन और अपर बन्ने सुपे

१ का पर "सार रुपों " २५ १ १ वर्षे क्राह्ममाने स्थापित त्या था और २६-१०-१९ वर्षे इतिका व २८-११-१९ ६ के इंडियन ऑदिनियनमें पूरा बहत दिया नवा था ।

ने पंजीयन प्रमायपत्र भी हैं को उन्होंने कोंडें निकनरकी समाहपर स्वेच्छापूर्वक किये है। कोंडे निकनरने उस समय उन्हें बादबासन दिया का कि ने पंजीयन प्रमाधपत्र सन्तिम और सम्पूर्व है।

यह बहुता कि एपियाई बाँध्य पंतीयन पुरुत्ते वरी कर पिये वायों एक अर्थस्य वस्त्रम है, वर्याकि यह पुरुत हो वे बोकर या अर्थेन सरकारको वे ही चुके हैं। वीचा कि आपके संवाद वाताना करता है, उनहें बागीत जवार या अर्थेन सरकारको वे ही चुके हैं। वीचा कि आपके संवाद वाताना करता है, उनहें बागीत अर्थेन सामियों र स्वामियों के सामिय उनके मन्तु सिये जागाय उनके मन्त्रे मन्त्री स्वामियों के अपनी सहिष्यां या पुत्रन-सम्बंधर स्वामियों है के दे सकती वी किन्तु समियों के अहातीं विकास उनकी जमीतपर नहीं। परन्तु वव सह बाय अन्यादेग के वच वर्धने नहीं है जिस वर्धने वर्ध विकास विकास किन्तु समियों के सामियों के स्वामियों के वात्रमार में विकास विकास किया है और यह बावस्त्र करा वर्धी वा वर्धने करा वर्धने के नानुत्त है के बावदूद वाधिक हात्रमार स्वामियों के सामियों कि स

ट्रान्दनाकके विटिस आध्योग विनास मानन किन्तु दृड़दापूर्वक सम्यापैयका विरोध करते हैं स्पोंकि बहु उनसर मनमाना बनावरकक बीर बम्यापपूर्व सपमान बोपका है। बहु उनका दर्जा काफिरींस भी नीचा कर देश है। बहु पार्थी और यिनारप्रिती ऐसी प्रदेशि व्हुक करता है भी क्षेत्र क्यायमपेका कोगोंपर ही लागू की जा उनसी है। या यह जैक है कि हर प्रार्थीयको माहे उनका दर्जा की ही अपनी वसी बेनुक्सोंकी स्थायका पान बान रखने और ऐसे हर दिगाहींके सामने को तसे देशका बाहे, पेस करनेके स्थिप सम्य किया जाये गया यह कीक है कि दुपर्रहे बच्चोको एश्वियाई प्रवीपक मानक किसी अच्छारके सामने के बाया जाये साकि उसे बच्चेकी विमास्त्रके सम्मानक सम्बन्धक की सा सक्त और बारजी तौरपर उसका पंतीयन करामा जा को?

वब कि १८८५ के कानून ६ के भुदाबिक केवक व्यापारियोंका पंत्रीयन वक्ती है बीर उसके मन्तर्यत ६ पीडकी रतीव ही प्रवीयन प्रमाणक है, बर्तेमान कानूनके मुनाविक कपनिनेशके ग्रमी पुस्प भारतीमोंको जक्त प्रकारका पंत्रीयन कराना वकरों है।

यह बस्तच्य नृता है कि इस पश्यर हस्तातर करनेवाले व्यक्तियों से पहले प्रमुख क्पने मास्तीयोंको ड्रालवालमें कानेक सनुमणिय सिसाये हैं बीर निगन समयमें उपने हसके करूर बहा व्यापार कमाना है। जब पहले हस्तावरण्याकी ड्रायवालमें बमनकी अरूरन पड़ी तर मास्तीय सस्तामी बड़ी संबंधाने वहीं मा पुके थे।

आपके संबादशाना हारा कही गई व्यक्तिगत बार्तोकी चर्चा अनावरपक है। भूसे समजा है कि बिटिस मारतीय समाजका बहुत गलन स्थम समझा और पेस किया दया है।

t tilbe of a to ser-it i

के बद्द देव के बारम्बदी बात है। देखिए सम्बद्ध पूर्व भ**ा** 

बिटिस भारतीय समाजने जिसकी स्थिति आज बोजर सासनकाशसे बेहद सराव है इस बातका सप्यन किया है कि हास्त्रवासमें एक्षियाई बड़े पैमानेपर का रहे हैं। समायने बड़ी संस्थानें मारक्षीयोके इस क्ष्याकृषित प्रवेशकी अधिकृषी गाँग की है। हमार्थ दावा है कि बिटिश भारतीयोंने से ज्यादातर छोगोके पास बाकायदा अनुमतिपत्र और प्रमाणपत्र है। यदि कुछ कोगोंके पास आवस्यक वस्तावेज न हों तो सान्ति रक्षा अध्यावेस पर्द देखरे निकालनेके किए काफी मजबूत और सकत है। बक्सर ऐस कोलॉपर सफलवापूर्वक नान्ती कार्रनाई की गई है।

इसकिए यह स्पष्ट है कि बिटिस धारतीय समाज अनुविध बाह्यनय अनुविध न्यापान रिक स्पर्ना (के कर) की बातको न्यायपूर्ण बंगसे सक्तमानेके किए तैयार है किन्तु उसका बाबा है कि बिना बग-नेवके सुबसामान्य विनियमोके अन्तर्गत आबाद भारतीमोंको सामार्य नागरिकताके समिवार अर्वात जमीन साविके स्वामित्वकी स्वतन्त्रना आवानमनकी स्वत नहीं तवा व्यापार करनेकी स्थतन्त्रना प्राप्त हो।

> आरपके आदि [यो०क गांधी हा॰ व॰ अली ] टाम्सवाच किटिय [मारदीम] शिक्तमणासके सरस्य

टाइप की हुई दरल्टी अंग्रेजी प्रतिकी कोटो-नक्स (एस एन ४३८५) में।

# ४ पत्र एफ० मैकारनिसकी<sup>3</sup>

होदस सेसिस [सन्दर्ग]

बक्दबर २४ १९ ६

#### बिय महोदय

•

टाम्पनाम विकान-गरियद बारा स्वीप्रन एपियाई कानून गंगीवन बच्यादेशके वादेमें दान्यबासके विद्या जारतीय संघत भी क्षात्री बजीर भनीको भीट पत्ने शियरमण्डलके अपसे नियम्त शिया है। इसनिए हम यहाँ आये हुए है।

कम्मारे के करेन क्रमारा इरावा अधिकारिका और उन प्रथम नार्कजनिक नेवाजेनि भी विमनका है, जिल्हान दक्षिण आहिकी नाननामें विमणकी मी है। बाँद जार हता परिदे

- र देखिए क्या ५, पूत्र सहर हुई ।
- ६ वे राष्ट्र इंडियाने मरादित बारने विक्ते हैं।
- तिवरस्य विषयाण अनुसर देश ही वर वी व जानेओं, संगदन्यत्य मह कर्ज़ दिश्क संगद्ध करल हैर बामकाम्प्रीत कींद्र कींव औड़ लक्ष्मीहा भी भाषे गय थे ।

गिष्टमण्डलको आसरासकी किसी नारीलका घेंट करन और बानी स्थिति आपने सामने रणनेका सौदा रें ता मैं बाजारी होऊँगा।

मारक बिर्वरत

भी एक मैकारनिय समान्यक्ष्य । १ क्रिक क्षेत्र स्टब्सीय

िशिया येण गीर इनर स्थात

> नरात सेरामें मर कोल ब्रिकिन के भी गण आ<sup>र्ड</sup> श्लोन स्वरेपर, एन्टरन वित्त हम्मासरश टाएव वित्ते हुए अवजी ममस्दिर्ग कोटा-मध्य (एम गण ४१८६) गः।

### ५ भेंट 'साउप आफिया'पो

(हाटा मेमिन स्टब्स

ल्ला अस्तुदर २,,१ ६ ।

[ नंबाररामा : ] स्त्री संघी की प्रान आपको हजारों सील सीव राजा है क्या सार करने करेंगे करने दिखार जनमनेकी क्या करेंचे हैं

थि। गांपी । बडी नागि। बरपट होता च सम्मे करें।

मानको मेहरकानी।

अपरी बात है। निष्ठ मारीने बोर्गानगवर्षके पुरान लगावर मानवारम स्वाधित मानवारम एक किया है जा किया है। यह सामानवार प्रवास सामानिक सामानवार प्रवास सामानवार सामानवार सामानवार मानवार मानवार सामानवार सामानवा

### और मतरा उद्देश्य रे

हपान उद्दाय याणि अधिवारियादे गामते तरपावां वर गए येत्र वरता है तिने हम नग्ना मानत है नावि राजनताच्य गीरणाई वातुन गतायन अध्योणावा - सेहर्रत म विकास

तब रचा बार नमाने हैं कि उर्धनिया-नानी और जान-नानीनो अवनक को बारवारी निर्माहिक अर्थाप है।

तमा ही है। में रेमजा है कि बारणे भीर लगाए टाइम्स का बचागा भूबा रुपायर्थी हमारी बार्गनांकेर कांग्रेस रुपाय कारपारी दी वर्ग है।

र क्षारक्षकानी जैवलीत (१८५८ १६ ३ वर्ग लीज काफ वर्गन १८८६ में अर्गु) हे क्षार्यात समस्य १९ ५ १

er beut be (tete to ) was ner extent gi na notit and noch to

1 48 / 5 MET

र शास्त्र १ १९ ६ व लाइय वर्णस्या वर्णान्त दृष्टि विषय अर्णानिकार वर्षा वर्णाना नयामै पूक सकता हुँ सो कैसे?

र्जम यह मान क्षिया चया है कि ट्राल्यवास्त्रमें अनिभिन्नत बिटिश सारतीयोंकी वड़ी वार्ड का रही है और इसे ब्रिटिश मारतीय समाज बाल्यवर्ग बताया के रहा है।

तब क्या वे कारवाएँ मतश है?

हैं यदि दोनों काल जारा भी शब्द होती तो इन कानुसका को कुछ भी किए पदराहरमें पास किया गया है, कोई शीकिल होता किन्तु बिटिस भारतीय समावने इस सनिवहन बाहके कारोपका सार-भार सम्बन किया है।

तब क्या में यह मान में कि बाप उनके खन्डनसे सहमत है भी मांबी?

यवस्य में सामा करता हूँ कि मुझे जुद अनुमतिशव नार्याक्रमकी कार्यप्रमाणीका अच्छा लासा जनुनव है। और उसके आवारपर मुझे यह कहनेमें जया भी संकोच नहीं है कि हुए इस्केन्द्रके मानकांने कोक्कर राज्यश्वकमें अनिश्वक्र प्रवेश कराई नहीं हो पहाँ है। कराने वर्षमान माणिन-एसा अध्यावेश और १८८५ के बानून ३ के अन्तर्गत बच्ची निवटा जा पत्तना है।

### कानूनकी वर्तमान सूरत

निय-निसी भारतीयने विना अनुमित्तिपक्षे या शुठे अनुमितिपक्षे झारा उपनिवेसमें प्रवेष करनेका प्रयत्न किया उनकार उपयुक्त साक्ष्मतायुक्त मुक्तमा पंचाया वा पृका है। बच्चर येम सोग उनके अँगुठकी निर्धामित्री और उनके झारा येस किये यसे अनुमितिपत्ती और पंचीयन प्रमायपत्तीयर अधित अँगुठकी निधानियक्ति मिकाकर पक्ते वा सकते हैं।

यदि है न मिसें तो क्या मुक्तना बकाया बाता है?

ही यदि अँगुठोकी निधानियाँ न मिर्ने हो ऐसे बस्तावेनोंक नत्तिवहन नातिकाँकी न्यून ही नका दण्ड दिया का छकता है। यदि उपनिषेदार्थ कोई पारतीय दिना नमुगतिवाके निक नारे से प्रीति प्रविश्वास निकले ही छम बेकने काई तुरूप दुन्त्यक्ताक क्षेत्रना पड़ता है या यह निक करना पड़ता है कि वह सानि रखा नम्यावेग्यें नार्दि यदै प्रतिजनमून्त नारियोमें में है। यह नाप वर्गने कि नर्तनात व्यवस्ता सर्वना सम्युक्त है। स्वाह पर्यावे कि नर्तनात व्यवस्ता सर्वना सम्युक्त है। स्वाह पर्यावे कि नर्तनात व्यवस्ता सर्वना स्वाह के स्वाह पर्यावेग्य निवास नार्वना स्वाह स्व

मेरा सदाल है आपको शिकायत है कि अतंत्रात करतूरोंके अलावेत यो क्रुप्ट नामजॉर्वे करमाय रिमा गया है?

बेसन । बर्ननान बन्तुनाके जन्मान भी बहुत ही नवाकक सम्याय निया गया है जैने सारतीय यहिला पुनियाना भागमा जिनक प्रति शारी द्राम्प्रकासमा गहरूनुमृति पाप गई थी। यम सारमेन द्रीना कि अने नक्को भागम है एक आदतीन महित्ताक अपने पनिमे बहरूस्ती सन्तर कर दिया गया ना भी पनिक नाग नहीं जनुम्मित्त था।

र रिकासण ५ वा १८८ १५ और १५ ।

किन्द्र क्या कह मामला एक अपनाद नहीं जा*रै* 

विच्छुल नहीं एवं बूखरे मानकेमें स्थारत वर्षके कम उसका एक बच्चा सपने माता-पिदाले जसम कर दिया गया वा क्योंकि असपर सक वा कि वह किसी दूसरेके अनुमतिपवपर सन्यवाकमें नाया है।

माचिर हुवा प्या<sup>‡</sup>

सभी एक तार साथा है कि शर्वोच्य स्थायास्थ्यने वय्यकी समाका विस्पृष्ट बुध माना और कहा कि ऐसे मुक्यमंत्रि कानूनका समाम हास्थास्य हो वायेगा और स्रोग उसकी सबझा करने स्थाये।

वये अध्यावेदाकी विषय-वस्त

इसकिए महि एसियाई कानून संयोजन बच्चारंड को इस मयन कॉड एसियाने सामने हैं, स्वीकार कर क्लिया नया तो कोई मी बासानीसे समझ सकता है कि ट्रान्सवानमें बिटिय मार्ट्सियॉसी दिवित कितने हों बायेगी।

तब क्या यह कानून इतना सम्राज्ञारण है?

सम्मुच ऐसा ही है। बिटिश उपनिक्योंके कानूनके बारेमें जो-कुछ मैं जानना हूँ नया कथ्यादेग उन सबसे बहुत जाने वह बाता है।

किन्तु उसका कीन-मा शाय सापत्तिजनक है?

मैं बताता हूँ। यह हर क्याकते बहुत ही सप्मानवनक है कि उसके हारा हर मास्तीयओं करनी परमयाँदाका क्याक किये बिना कपनी रही बेंगुक्तियोंकी कार देनी होसी और वह पाड को भी निपाही मीने उसको दिकाना होना। खारे भारतीयोको मय बास्कके हे हम रायुका या बैंगा कि बांठ वर्षेड कम उसके बच्चोंके किय कहा गया है, बस्वायी पत्रीमन करवाना होना।

स्या यह विस्कृत नई व्यवस्था है?

की यह सब बांमर खासनकानमें विकडूक नहीं था। १८८५ के बानून ३ के प्रशासनमें कद भी कोई कडोर या बन्यानपूर्ण कार्य होता तो जन समन हमें विदिश्व संस्कामका पूछ मरोसा खुना था।

किन्द्र यह कानून यहते कानूनका संगोपन ही तो है?

महीं। इस नमें अम्मादेशको लगोवन अध्यादेग कहना यक्त है। वर्गीक इनका क्षेत्र १८८९ के कानून दे ने प्रेमेने विकट्टक मिश्र हैं। यह बानून माध्यीय व्यापारियोंको केवक एक ही बार दे पीड बनेक निय कार्य करता हैं, जब कि नया अस्मादेश विदिश्य सार्योपीके बाहजनगर पूछ प्रनिकास कमाता है।

तब रया भागमा उस प्रतिबन्धते भागति है?

नहीं प्रतिवासीन हवारा कोई सगझ नहीं। फिन्नु जैना येने बताया है उनका धरीका बहुन ही बरामानजनक और विश्वपुत्त सनावस्थक है।

र देशिय सम्ब ५, १४ ४६५ ।

२. देसिर "रानुसाम्ब निरिष्ठ गरागीत" १४ ११३~१६ ।

#### सम्पूर्ण बांधी पादमव

तब प्रतिकृत अपने आपर्गे विवादका कारण नहीं है?

यही बात है। ट्रान्यवाकर्ने विटिश भारतीयां और शामान्यत रंगवार सोनीके प्रति वो पूर्वमह है, को हम शम्मते हैं। इसीक्ष्य हमने केर या नेटाल कीते प्रतिकन्यका विद्यान्त स्वीकार कर किया है। यस्त्रीर विचार निमालेक बाव जन सभी स्वतिकेति निनके सामने ऐसी समस्यार है। दो बंगपर कानून कनाये हैं।

### प्रमुख भारतीय बृष्टिक्रीण

यदि दुम्पनाक्षणावियोंका इरावा यहाँ वर्ध हुए आरतीयोंको उपनिनेमचे मगानेका म हो—नीर में बृद यो मान्या हूँ कि मही है—यो कोई कारक मही कि उन्हें दूपरे उपनिन्दोंके मुकाबके बरा भी क्याबा डीक दो बाये या वे स्वयं अपने क्रिए और अधिक एका चकें।

न्या मारतीय व्यापारियंकि विकास काकी साल्वीसन नहीं रहा है ?

नि छन्देह हुन सम्भुध पार्यायोगीकी स्थापारिक सम्बक्ति बारोर्ज पुनते हैं। किन्तु ने प्रस्तिकात विचार है कि नगर-परिपार्च या परणाना-रिकार्योका तमे स्थापारिक परणानिए कर विकेत कर विकेत स्थापारिक परणानिक कर विकेत कर विकेत स्थापारिक स्थापारिक प्राथपारिक परणानिक स्थापारिक स्थापा

तव की पाँची क्या धक् मान तिया कार्य कि इस क्यतक हारा जापने दूरत्तवाकने विदेश भारतिक्षि मानकेका ही स्पर्धीकरण किया है?

नी हों। और भूमि ह्यांच विस्ताव है कि ह्यांचे स्थितिक व्यवस्थाने बहुत सिंक गरून-फर्नी हैं और बहित्रचौतिक्छे तथा किया गया है इवित्रच की सबी और में वित्रम साध्यित्वे हर्गी तथ्यो आहे अपने अविद्यारिकों सामने सपना मामना निश्यत स्था पेस करने साथे हैं। हम स्थानित विश्वाचेत्र स्थानिक बने सम्बन्धित स्टर्नेक विषय उत्स्वक है।

माप बमीतक लॉर्ड एकगिनसे नहीं मिले ?

नभीतक नहीं किन्तु सारा अवन्य हो रहा है, और हमें बाधा है कि कुछ ही दिनोमें इस उनसे में करेंगे। हम शाहते हैं कि द्वारावाकरे विटिल मारदीयोंने इस मारतर संहानुम्वि रखनेवाके स्वस्तरे कुछ विटिश स्वस्त और नव्य अमृत व्यक्ति विच्यमध्यक्त भेतृत्व कर जीर उसका परिचय करामें। में साज नाफिका को साबिक क्यावाब रहा हूँ कि सस्ते करने रहामां हमें नामें तिवार रखनेका बक्तर रिवा है।

[बग्नेजीमे]

**पंडिएल मौदिनियन** २४-११-१९ ६

# ६ तार सर मचरजी मे० मावनगरीको

[अस्त्रुवर २५, १९ ६]

सेवामें संभरजी

१९६ कॉमबेल रोड एस डब्प्यू

सर केपेसने ग्रिप्टमण्डसमें भाग छेनेस इनकार कर दिया है।'

दाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस एम ४३८८) थे।

### ७ सार सर ऑक वर्डवृडकी

विकास २५ १९ ६]

सैवामें सर जॉर्न वर्डवृड ११९ व ऐवेन्यू वेस्ट डॉब्स

र रहा है। हैं एसपितसे पिक्सोंके किए थी अभी और में शिष्टमण्डसक क्यामें दूरियालके का गमें है। तर हेनरी कंटन यी गीरीओं तर मंकरपी भी कौमले विष्टमण्डक समिति काता हुमारा परिचय देता और मेतूल करना स्पीकार कर बिया है। वया आपने समितिक होने और प्रवस्ता करनेकी प्रार्थमा कर सकता हूँ? वया मन रनेकी प्रार्थमा कर सकता हूँ? वया मन रनेकी प्रार्थमा कर सकता हूँ? वया मन रनेकी मार्थमा मो कर सकता हूँ? तर फर खा हूँ क्योंकि जकरों है।

होटल मसिक

टाइप की हुई क्पापी अवेशी प्रति (एस एन ४३८९) सः।

१ मन्द्राः वर्षेनि विद्यमण्डम्या वैतृत्व किया ।

२ (१८६२-१९१०) यह मान्न्यारणीय मनना, साराणी सीधीणिक कनाएँ (इंडस्ट्रिक आर्ट्स स्रोक इंडिया) और क्या पुनारीं केयर तथा माणीय दयन और समझ क्येता। ३ देखेंस स्रोक्त (१८९५-१९६१) व्यर्गाण क्षेत्रवे मान्यास ऑग्न्स (१८८५-८) करपाली और १९४५ मिन्न संन्यास करार (१९५५-५)।

#### ८ तार अभीर असीको

[अक्तूबर २५ १९ ६]

धेवार्में समीर **शनी** ।

नागको दक्षिण व्यक्तिकी धिक्टमध्यकसे धेंट करनेकी प्रार्थमा करते ₹Ų. र्मग<del>लवारको क्रिका वा। अ</del>नी तक महाचित বৰ্ষ प्रसार गडी । कत्तनेके भटक गया। प्रस्ताव है, हमें काँडे एकपिनसे परिचित क्रिप सिप्टमण्डल बने। सर जॉर्ज वर्डवृडको अभी बननेके क्रिय प्रवक्ता मामस्वित विश है। सर हेनरी कॉटन बी नौरोबीने विकास सम्बद्धम होता स्वीकार कर मिमा है। जापते चामिल भी शासिक होनेकी मार्थना। इत्या तारचे उत्तर हें और होटल वेसिक्मॅ भेंटका संबद सुवित करें।

गांघी होटच चेतिच

टाइप की हुई बक्तारी अंग्रेजी प्रति (एस एन ४३९ ) से।

९ पत्र एस० एम० सगाको

[होटल सेसिल सन्दर्ग]

अस्तुबर २५ १९ ६

ियमी मंगा

नया आप मृत्तष्टे सोमवारको मुक्ह तो जीर साढ़े भीके बीच आस्टर मिल सकेंपे नयोंकि मेरा नयान है, इमरे सनी दिनों में व्यरन खूँबा।

सार्थका संक्रम

भी एम. एथ. संगः १.६ बैरम्म कोर्ट रोड वैस्ट वैलिमप्त

दारत की हुई क्लारी संदेशी प्रति (एक एन ४३९२) में।

र नन्दरा उच्च-सम्भवद कर बूगूर्वे समार्थक । इत त्यर वे तीनी वर्धेतन्त्र ठाल थे । इस्तमात्री मारवा (शिरीट कॅल्ड इन्डमर) और वर्षोडा सीविया इतिहास (व रॉस्टे किस्ट्री कॅन्ड १ मीर्रामक्र) के स्पेर । १ सर राज्य नार्थि

ज्य महार मुख्यान संग्रा करानमें नदात्ता पह रहे थे । देशीर शाम क. पह २०३ ।

# १० पत्र के० एच० पोलकको

[होटल सेसिस सन्दन] सन्दनर २५, १९ ६

प्रियकी पोक्क

अपन्ते प्राप्त कवीन कोया कि मैं अभीतक आपसे नहीं मिका हूँ। टाइपिस्ट मेमनेके सिए जनेड बन्यवाद। उसका नाम कुमारी कॉसर्न है। इस कोमोंकी

टाइरिस्ट भेजनेके किए जनेड बन्धवाद। उसका नाम कुमारी कॉयन है। इन कोमोंकी जायकर्म जान-महबान सुक हो गई हैं और बहुत ठीक यह रही है। हुमांमध्ये मेने दक्षिण आफिकां भी सीमहक्कों को सर जाने केयरके निजी स्विष्य वे और निर्देश में बहुत कच्छी तर्द जानता हूँ रकता तब कर किया था। इस्टिस्ट अपके सनिवारको मुखे अनिक्छापूर्वक कुमारी कॉयकड़ों दिशा कर देना प्रवेश।

बर हुन पैरक जापके शकारकीक वर बा रहे ने जापने प्रशंगवधार एक प्रश्न केंद्रा या।

मैं उत्पर जापके शाव पत्रों करना चाहता हूं। इशक्ति, यद अस्पया स्थरत न हों तो नया
जाप कक योगहरूतों मेरे शाम मोजन कर शक्ते जीर वाई एक बीर बीके बीच किनी समय
जा उन्ने रे पत्री ने तवतक कोगोंसे मिककर कीट न बाग हो जे तो मेरी विनय है, बाप
मेरे कीटते तक वके कारोगें या मेरे कारोगें उहारें।

वापका सच्चा

थी के एक पोसक<sup>†</sup> २८ प्राजने रोड कैननकरी एन

[पुनस्य ] सपर ९ मीर ९--१ सनेके बीच टेडीफोनसे सबर वे वें कि आप आ सकते हैं वा नहीं तो प्रसमता होगी में ९--१ के बाद प्राय आहर पहला हूँ।

दाइप की हुई इस्तरी कंग्रेजी प्रति (एस एक ४३९३) से।

र कुमारी ध्येत क्षेत्रन विश्वसम्बन्धं कार्योक्तको एक खर्मानका । द्वेदिन "कुमारी एकिन क्षेत्रनको समानात्र" एक २५४ ।

२. राम्प्रतालक एक करीवृत्ती बाल-माणिक और विशावक, विकार प्रत्य ५, प्रत ४२ ३

व देनती एवं एक वीकाम विद्या ।

#### ११ पत्र ए० एच० गलको

तिरक्ष संसिच हत्वती बक्तवर २५, १९ ६

प्रिय सी पत

बापके पिठाजीने मुझसे कहा है कि बोहागिसवर्ग कीटनेके पहले में बापसे वनस्य मिल भी। फिलड़ास मेरी को स्थवस्था है उसके कारण मधी मिवकि वर आकर अनसे मिलनेकी गुजाइस मही है। हो एकता है कि मैं अपने मुकामकी पूरी अविविधे बहुत स्पत्त एहँ इस बिए न्या आपसे कह सकता है कि जाप किसी भी दिन उत्परके परेपर ९ और ९-१ वजे सबेरेके बीच आकर मुझसे मिल लें। सारा दिन लोगोंने चाकर मिलनेमें बीच चाठा है भीर मैं रुक्त नहीं सकता घर क्षत्र पहुँचा। आसा है, बापका काम ठीक चल पढ़ा है।

आएका सक्ता

सीए एक गर्ड २७ पेक्टम रोड एस ह

टाइप की ब्रई बफ्तरी अंबेबी प्रति (एस एन ४६९४) सं।

१२ पत्र एल० एम० अस्तिका

डोटल सेसिल NAME:

अस्तुबर १५, १९ ६

बिबंधी जस्त

यह नोचवार कि जाए जायने मैन क्षवारको दोपहरके मोजनके यमय बापकी प्रतीक्षा नी। सेंद्र है आप नहीं आये। मैं मानका हैं कि किसी नामके एक गये होने। मापने हुपापूर्वन को रूमार सूत्री दिया था मी नामर कर पहां हूँ। सायद नाम सूत्रीय किसी भीर कमय विस सहें में । भी रूप भीनी बुनागसन एक प्रतिनिधि मेरे पान सेजनेवाले थे। उसके बारेसे मते विदरा-नार्याज्यकं नाम पत्र तैयार करना है। इननिए वया जाप इपा करके मपने

१ केरराजनक बाह अनुगर अपगोल भी बसी ए ग्राफे गुर उ

२. मुद्र किन श्रृ : राम्यक्तानी प्रशान नीजी राजनतः वे और जी ग्रंग दीनों वसी कहाजा यो क्रिके मध्या है और हाती व प्रचर्ना और में ।

a tive क्षेत्री (कारण क्षि प्रका कार्रिश

भावदनात्रकी एक प्रति मने भेज अकेंगे? अदा समाम है कि यह वही भावदन है जा मैने रीपार किया था।' इस्रोत्सम सर पान जमकी प्रतिनिधि गेही है।

आपका मण्या

थी तम एम जन्म । गोर्टबैड पहुनीय निवेतन फाम स्वन्म

टारप की हुई कानरी अंत्रजी प्रति (एम. एन० १३९५) स ।

१३ पत्र सर जॉज बडवडको

हारल मैमिन सन्दन अभूकर २५,१९ ६

त्रिय महादय

मारतीय निष्टमकार्यन नामक मान नारको जाता में भावता तार गोकर करून मामार्थ है। म बानक मा महत्त्र में मन्यवस्त कर है और काई किरम निरा का हूँ। वे मार्थ प्रवस्त करें में स्वार मान कर में मार्थ मान कर मान मान मान मान मान कर है। मैं उपनेत कर पूर्ण के में मान में मान विकास मान कर मा

बारा शिका

नर नोर्वे बर्वेनुष्ट ११ ५ ४ एउट्टा बरट रेजिंग

द्याप की हुई इंग्डिंग बंबजी प्रति (एम. एन. ८३.६) से ।

रंबर गरून नहीं ह

हत्त्व व्यक्तिक मृत्यिक हो भोगी है है वे वीर्जनीत को स्वक्तिया सम्बन्धि है है मिर्गा त्य त्राम स्थित कार्यकों स

के इंग्रिट मार्थ कर त्या त्या हरे । अ इंग्रिट मार्थ अस्त अध्याचा के बाह्यकाहर त्या हर ।

#### १४ पत्र एल० इब्स्यू० रिचको

[होटन वैक्ति सम्पत्र] अञ्चबर २५ १९ ६

गर स्वयंत्रीन मेरी एक बहुत करनी बातबीत हुई और किर भी होगी। यस मार्प हुगदा बेगर सहर बारिंगे। भारतमा मुक्तन मिनना आवस्यक नहीं है क्योरि सावद और --१ ने बीचके भारतस में बाहर रहें विस्तु में चाहता है कि आप विकटीरिया स्टीटमें मा

कृतवा रूप तार जारण। आपना मूलम गमना जानवान नहां है नवारि गायर वार ——— ने बीचने करास में बाहर हुँ विन्तु मैं वाहरा हूँ वि आप बिन्दरिया ल्टिन में नहीं उत्तर आपनाम नार्यावको मिए क्वारों गाय करें। यूसे लिला है नार्याके मंत्रा लग्न मिला है नार्याके मंत्रा लग्न सिरोपन वार्यावको मिला के नार्याको नार्याको होता। मर महत्त्रीत हुरे लिला नाम नर्याव वचन दिया है। जान पहला है हुनारे प्रत्यक बारेस व बहु गरी गायनुर्वित नर्यों है। मरे जानके पहले निरम्बाह्म कुछ तथ हो कहे इसके निर्देश मारी गरान्वकी नर्यों है। मरे जानके पहले निरम्बाह्म कुछ तथ हो कहे हसके निर्देश मारी मारी करान करता वार्यों है। बाया नर्या है कि भी कार के सहस्र है। बन्हें नर्या वार्याको स्वाराव करता हो है। स्वर्या करता हो है स्वर्या करता हो से स्वर्या करता है से स्वर्या करता है से स्वर्या करता है। स्वर्या करता है से स्वर्या करता है से स्वर्या करता है से स्वर्या करता है। स्वर्या करता है से स्वर्या करता है। स्वर्या करता है से स्वर्या करता है से स्वर्या करता है। स्वर्या करता है से स्वर्या करता है। स्वर्या करता है से स्वर्या करता है से स्वर्य करता है। स्वर्या करता है से स्वर्य करता है। स्वर्य करता है से स्वर्य करता है से स्वर्य करता है। स्वर्य करता है से स्वर्य करता है। स्वर्य करता है से स्वर्य करता है से स्वर्य करता है। स्वर्य करता है से स्वर्य करता है। से स्वर्य करता है से स्वर्य करता है से स्वर्य करता है। स्वर्य करता है से स्वर्य करता है से स्वर्य करता है। स्वर्य करता है से स्वर्य करता है। से स्वर्य करता है से स्वर्य करता है से स्वर्य करता है से स्वर्य करता है। से स्वर्य करता है से स्वर्य कर

अलवा गुभविनार

थीएन (इस्यू) रिष (४१) स्थित प्रीप्त साह नदर्शील दूर एउ )

राप्प की दृर्द राजरी अधनी प्रति (समासन ४३ ⊃) से।

र कर्णा रहेन्द्र नोशासिक सामित हो स्थान

<sup>।</sup> मर्थ के पर जिल्ह्या दिन विभागत के एक विकास विद्याल का हो है।

# १५ पत्र सोंड एलगिनके निजी सचिवको

होटन गपिम सन्दन हरूपू मी सक्तुबर २५, १९ ६

सेवास निजी समित्र परममानतीय अर्थ ऑठ एकविस महासहिसक मुख्य उपनिवेश-सत्री करत्य

नहोदय

ट्राम्मसाम नररारके गढन में २८ नियानस १९ ६ को प्रकाशित नामनाचढ़ एतियाई संपितनम मंतीपन संपारितके बारेमें सिनित भारतीय तेष नामनाम हाटा मनोतीन शिल्ट महानके रूपन भी हामी बनीर जनी और में महानुभावके गयस उत्तरित हित दिस कि रिक्रो ग्रानिसारको यहाँ पहुँच गये हैं मौर मैं नास्त हम दानकि सा जानेनी जुनका देशा है।

महानुभावने नात्मवालके गीमामई अधिनियम सर्वाधन अप्यादेगके विषयम भेर करनवा यो अनुभनि उद्याग्नाद्वक गिज्यनकाणा वो है, उनका नाम उपनवत्त नम्मान सुने और सदे सम्यायो प्रतिनिवत्त प्राप्त हामा । नम्मान वीतन आफिताके विदेश भारतीय अस्तम दिखवानी गर्ने वान अनेन सम्मानुभावन गिप्तमान्त्रवा परिचय वारायये और समय आनेतर वे अब स्व काम गर्मा मान्या चरेल

> भारत आसारायी नेवर मा० रा० गांधी

द्यार यो हु<sup>र</sup> सून अवनी प्रतियो फारो-नवर (ती मो २ १ सम्ब ११६ इदिबिन्नु सम्म) और दगररी प्रति (एन एन ४३ ८) ते।

# १६ पत्र सर मचरजी मे० भावनगरीको

होटस वेविस सन्दन

अक्तगर २५ १९ ६

प्रिय धर मचरजी

आपको तार करनेके साथ मेंने सर बाँगे वहंबुवते भी तार करके यूका वा कि नना वे विस्टमध्यकता नेतृत्व करेंगे। उन्होंने को तार मेंबा है, मुखे मरोसा है उसे बाग पस्त्र करेंगे। वे बहुत हैं हो पित बर मंबराबी स्वीकार करेंगों में अपितत रहेंगा और मोनूंगा। वब मेंने उन्हें स्थिता है कि बाग स्वीकार करेंगे हकों सुखेत नहीं है। हमया तर बाँगे वांत्रहुकों बाग वा गोमा समसे सो सिक्क बीर मुझे सुचित करें।

नाप चा वास्य चनतः चा त्रस्य नार सुक्ष श्लाचन करा। निविध्न नात है कि प्रकृषि चर क्षेत्रेकने चना सङ्गानुभूति रखी है फिर मी ने सिस्टमस्वकर्ते भामिस नहीं होंगे। मेरे निचार्स हकता कारण यह है कि सिस्टमस्वकरें करूप प्रस्तानिक

सदस्योसे चनका मेल नहीं बैठवा ! मुझे बजीवर सी अमीर बजीसे कोई खबर नहीं निकी है इसकिए सैने उन्हें वार दिया है।

सापका सन्त

सर संघरकी से भावनगरी के छी एस आई १९६ कॉमबेक रोड कन्द्रम एस डक्स्यू

टाइप की हुई बक्तरी अंडेबी प्रतिको फोटो-नकल (एस एन ४६९९) से।

१७ पत्र की० के० ऐडमको

[होटड संसिध कन्दन]

बक्तवर २६ १५ ६

प्रिय महोदय

मुझं बड़ा हुका है कि जाप ऊपरके परेपर मुझसे मिलने बाये और मिलना नहीं हो सना। कक समेरे वस और साहे वस मंत्रेके मीच जापरो मिलने और सरफी चकरतकी सारी

र देखिर "तार सर गंबरणी ने भावकारीको" पृत्र ११ ।

२. देकिर <sup>व</sup>तार तर वॉन काशुक्रको पुत्र ११ ।

<sup>।</sup> देविक <sup>क</sup>रास वर्गस वर्गाती प्रकारता



ककीने भूमे तार देकर धूषित किया है कि शिष्टमण्डसका परिचय करानेमें वे मी बोच देन। इस उरह कोई एकपिनको मासूम हो जायेगा कि हुमारी पीठगर कैसे प्रमास्थानी स्रोत है जीर यह कि जनुशार, ज्यार, जीक्क-मारतीय और मुसस्मान सबकी राग ठीस क्यारे हमारे पक्षमें है।

बापका द्वार मुझे मिखा। उसे मैंने इंडिया के स्तानोंके किए भेज दिया है। तारवे वो मैंने समझा बहु उसम राही-नहीं प्रतिबिधिनय है ऐसी आसा स्टरता हूँ। वह बहुद सारु गहीं वा। दार बैसा मुझे पिला उसकी प्रतिबिधि भेजता हूँ। जाप बुद समझ आयेंगे कि बहु ठीक मक्छ है या नहीं। मुझे छगवा है, ठीक नहीं है। आवस्यक विध्यम-चिक्क देने वाहिए में। चिष्टमण्डलकी चारीक चेते ही तम होगी में बापको चार बूंगा। उसमें भी सन्तुस मनीके बारेमें भी कुछ राज्य होंगे। केकिन फिर भी इतना कह सकता हूं कि भी मरेने पैसे बस्तम्मका सारीप मुमपर किया है जैसा कोई वक्तव्य मैंने नहीं दिया। मैंने उनसे नहीं कहा कि हुएया जीन केमरें रखा जाना चाहिए। इसके विश्वरीय मैंने यह कहा कि हमें दूसरे में किस इसमेग कर्न काइनेके किए करना चाहिए। सारी बातचीय कोनपर हुई मी। इसकिए बार् मी कबूल गनीको सारवस्त कर सकते हैं कि भैने ऐसी कोई योजनेवाली बात नहीं कहीं। अब मैं अपने पत्रके सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मागपर बाता हूँ। मेरा अपाज है 🤻 महौ पूरी तरक्ते बक्किन वाफिकाके बिटिस भारतीयोंके मामकेमें ही क्लिक्त एक सक्तिसाली समिति बना सकता निवान्त सम्भव है। सर मंचरणीको बहुत सरसाह है। सर विविद्यमने राताव ने ना उपना पारण उपना है। १९ पर पर मार्थ के हा हुन उप पर पर है। १९ के हा सुन्त उपीं । सिर्ध समझ एउन हो या नहीं उर्जा कार्य कार्य कार्य पार्टिंग वाहिए और इसमें क्या मी उन्हें हैं नहीं की इसमें क्या मी उन्हें हैं नहीं की इसमें क्या मी उन्हें हैं नहीं की इसमें किए कानून बनेना। ठवं हों शिष्टमधालकी अकरतको टाल सकेये। अवि हमारी कार्यकारिकी समिति प्रमानकारी हो ता क्षिप्टमम्बद्धानी बायस्पनका मीं भी भड़ी रहेगी। इस उसके करिए एक जरवायी सिस्टमम्बद्धानी बपेता मिक काम कर सकेंगे। इतना ही नहीं बस्कि सम्मवत सिक्टमप्यकमर होनेवाके व्यवके इसोबर्स भी कमने कर सकने। किन्तु बसके किए यदि योग्य व्यक्तिकी जावरमध्या 🖟 वो निविको मी वायस्मकता है। मै छोचना है इस ज्याबाते-ज्याबा या सम्मवत क्रमसे-क्रम ---मेरे सामने बमीएक सारे बांकड़े नहीं है---प्रतिमास २५ पाँठ वर्ष करना चाहूँमे। समिति सायक दो स्पे 'खें। हुक भी हो हुन एक वर्षके खर्च जर्वात्, । पौडका पत्का प्रवन्त इस्ते। एक समके कमके पट्टेपर हुन थाने किरामेपर कार्याक्रम नहीं पा सकेंगे। हुनें हुक रिचको देना पढ़ेगा क्योंकि जनकी बाजजी आर्थिक सक्त्यामें उनसे अवैतानिक कार्य करनेकी अपेक्षा नहीं की था सकती। करके विकास सारित्या औटनेपर, यथि राजी हों तो मेरा हराया यह अमह सापके पिठानीको बेनेका है। बान बीपहरको मोननके समय मैं उनसे इसपर कर्का करनेवाला हूँ। इसक्षिय क्रमया बिटिस मारतीय समितिकी एक बैठक बुलाकर सारी परि स्विति उन्तरे सामने रखें। यदि वे स्वीकार करें तो मुझे हाँ तार कर दें। इसी वीच कामको वन तैयार रक्तना वाहिए। जबतक पैसा हावमें गंबा जाये अववा बापका उसे पानेके मारेमें पूरा दनमीनात न हो मुखं हाँ का तार म मेर्के। भी अली इस निवारसे पूरी तरह सहमें पूरा दनमीनात न हो मुखं हाँ का तार म मेर्के। भी अली इस निवारसे पूरी तरह सहमत है सामद वे कियोगे।

#### १ निवित्र मण्डील संख्यी समिति ।

सापको सङ्खानकर ताज्युव नहीं होता कि मैं यह पत्र इत्यारे नित्र थी सीसङ्खको मोककर किया रहा है।

पुँकि भी बड़ी पाइते ये नैने हम छायोकी पहुँचका तार कर दिया था। उन्होंने भीमती कनींधे ऐसा वादा किया था।

र विकास सम्बन्ध का प्रकार ।

भौगती मिक्री स्टब्स पीक्क ।

s ar armer suff fill

म तथा • वरानरकी ही वीव देखिर "जीतमाग-मस्त्रकी बैस्क" वृष्ट १११-१२ ।

39

दिया है। देखें क्या होता है। आवतककी वार्ते कह चुका। अब व्यक्ति कहनेकी वरूल मही है। को कदरने मेज रहा हूँ उन्ह सामधानीचे बेख जाइसे है ने पठनीय है। सबकी में प लोह समादर। अवन्ये किसी नीरको लिबनेका समय नहीं है। अभी ही बन कि पत्रका यह माग किसामा का रहा है बाठ बबनेमें पाँच मिनट रह गये है। जापके बारमीबाँवे फिर इतवारको मुलाकात होगी।

इपया यह पत्र भी बेस्टको भेज वें लाकि को मैंने इस पत्रमें कहा है मुझे उनके पत्रमें दुष्ट्राना न पड़े। मैं नहीं समझता जिन व्यक्तिगत बातोंका मैंने पत्रमें उन्हेस किया है जनके कारन उन्हें पत्र देनेमें कोई वाता हो शकती है। टाइम्स की हमने जो पत्र' मिसा है उसकी पूरी प्रतिकिपि कालको नहीं मेज रहा हूँ। न्यांकि बाप उसे इंडिया में उड्ड देश में प्र र्राह्मा की इस सप्ताहकी प्रतिमें माप यी नौरोबीके कांग्रेसके बच्चक चुने जानेके बारेमें 👫 दैसपे। जापको अवदारमें उसकी चर्चा करनेती बरूरत नहीं है। बारक समझानेका समय नहीं है। यदि जरूरत होती तो यहाँचे उसपर किया मेवता। उमक्ती बहामपर भारतीय निर्मितिया मजदूरोंके प्रति होनेवाले व्यवहारके बारेमें बाप इडिया से दो टिप्पणियाँ स्ट्री कर सकते हैं। इतपर सम्मादकीय विचार व्यक्त न धरें।

आपका सुमविन्तर

[भी द्वेनरी एस ए<del>च</del> योकक बॉक्स ६५२२ बोहातिसबय विकामाफिका

द्याप की हुई बक्तरी अंग्रेजी शतिकी छोटो-नक्तल (एस एन ४४ ६) से।

१९ पत्र ए० एच० वेस्टको

होटल चेतिस

सर्वा न

मन्त्रबट २६ १९ ६

प्रिम भी बेस्ट.

पिछने गनिवारके बादने मुझे साँग केनेका नमय नहीं मिका है और एक राउके सिवा एक बनक पहले जिल्लाएगर नहीं जा पाधा हैं। मैंने पोलकरो एक बहुन सम्बा पत्र लिया है और पहा है कि पह आपक वैन्तरी किए जैन हैं। बुपया आप स्वयं उत्त पह म और छपननामडो दिया है। उत्तम मेरी वृतिविधिके बारेश आप विस्तारम जान आयेंगे। में इ. पत्र ८३ वजे शतको शहर किया जा यहा है अनेएव आप मुग्न सम्थापत्र स है गवनके भिर् धामा वरेंगे। मुझे दिगाना है कि वहाँ मैं अपने ब्वामके अन्ततक व्यस्त रहेंगा। गर्ना राण्यम पूरे एक दिनके लिए कन्द्रतम गैरहाजिर होना कठित है। इसलिए मैने कुनारी पायनम्य गण्डनम् समय तय वाली मिडनहो वाल है और अगर मांग देने हें हा सब

र दिन्द "दा राज की" के ४ क

र रेनिर विद्यार्थभद्र ।

श्री क्षेत्रक काले क्षेत्रकी केंग्र

का क्राज्यक योगीकी

देनेका मी प्रस्ताव किया है। बस यब उनके जानेकी ही प्रतीक्षा है। भी मुक्तविंध मैंने उनके सेक्सोके बादेसें बातवील नी है।

आपका समिविन्तक

भी ए एच वेस्ट पंडियम औपिनियन फौनिक्स मंटाब

टाइप की हुई इएवरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्स (एस एन ४४ १) से।

# २० पत्र छगमसास गांधीको

होटल सेतिस सन्दर्भ अस्तुबर २६ १९ ६

कि सगतकात

मुने एक लपका बनकाय नहीं है। एतके ८ १ बन मये है और गुन्यपती संवादनकों का नहीं है। बने तो में एक अपकेचां भीर. बागरिक है को मेदा वा उठके आनेका संवाद पत्र पुत्र में मेदाना चाहण हूँ। विवाद न पत्रेमा जाउना किब्दुंगा। पेप तुम भी सीमकके मान मेरे सम्बंपकों नान केमा। मैंने किब्द दिया है कि वह पत्र वहां मेद दिया आये। भी सेक करते बहुतकों बात का। हमें वहां पुत्र बत्र मेरे स्वाद का। हमें पत्र प्रवाद में प्रवाद के प्रवाद है। जिप क्यां के स्वाद का हमें शिव का का हम है। वर्ष पत्र पत्र पत्र मिला का। हुन वहां पुत्र बत्र महिलारों काने वृत्य का महिलारों का का। हमें वहां पुत्र बत्र महिलारों काने वृत्य पत्र मिला का। हम्मा के पत्र पत्र पत्र मिलारों काने वृत्य का प्रवाद मिलारों में पत्र पत्र पत्र मिलारों का स्वाद की विवाद करते वृत्य की पत्र पत्र पत्र मिलारों का स्वाद मिलारों का प्रवाद मिलारों में प्रवाद की सिलारों का प्रवाद की सिलारों का प्रवाद की सिलारों में प्रवाद की सिलारों का प्रवाद की सिलारों के पत्र प्रवाद की सिलारों का प्रवाद की सिलारों के प्रवाद की सिलारों के प्रविद्य पत्र विद्या महत्य सिलारों की सिलारों के सिलारों की सिलारों की सिलारों के सिलारों के सिलारों की सिलारो

तुम्हारा गुत्रविलक

भी छगनसाम गुगामगन्द मोबी इदियन मौपिनियन प्रीतस्म नेटास

दाइप की हुई दल्लरी अधेनी प्रतिनी कोटी-नवल (यून एन ४४ २) ने।

र देविर "क्वमीचे करनी मधी" प्रश्न ३१ ३६ ।

र. बुक्ने बड़ी ग्रम्स पूर्णों देता दर्भ दरन हीं पना है दिस्तरा वर्ष होता है "वर-म्यस्तर" । स्वी "पिरम्यन्तर्भी वाल-भू"वा अनेवा है विशेष वह २९३ ।

I bier "er but en er- freet" in te-te i

# २१ पत्र सर हेनरी कॉटमको

होटल सैसिल छन्दन जनतुबर २६,१९ ६

त्रिय महोदय

में देवामें यह समाधार निवेदन करना चाहता हूँ कि वो विष्टमध्यक रहिन बारिकार में देवामें यह समाधार निवेदन करना चाहता हूँ कि वो विष्टमध्यक रहिन वारिकार देवाला है उसका नेतृत्व करनेते वर कैनेक विधिनने दनकार कर दिवा है। मैं मान कोरे यह समाधार केकर वर दिकियन बार की गिरोनीते निवा भी। वह वर देवे के प्रेक्ट मूने नकारासक उत्तर निवा भी तो तारी स्वामीय परिस्थितियों करनिक होनेते कारण यह शोककर कि वर बाँव वेद्युव निवास होनेते नार्त वृद्ध सकते मन्द्रित है उन्हें तारों किया कि क्या वे विध्यन्त्रक मन्द्रित है उन्हें तारों किया कि क्या वे विध्यन्त्रक मन्द्रित होनेते कारण वह ती किया कि क्या वे विध्यन की तारों है। वर विकास मन्द्रित है उन्हें तारों किया कि क्या वे विध्यन की तारों है। वर विकास मन्द्रित है कि पर वार्व को वेद्युव मन्द्रित निवास की तारों के व्यवस्था है। वर विकास मन्द्रित की वर्ष कारण के विध्यन सकता वर्ग के विधान है। वर विकास मन्द्रित की समाधा की वर्ष कर के विधान की तारों के विधान की तारों किया के विधान की तारों की तारों के विधान की तारों के विधान की तारों के तारों की तार

बापका विकास्त

सर हेनरी कॉटन संसद-सदस्थ ४% सट जॉन्स जुड़ सार्क एक डक्स्यू

टाइप की हुई दफ्तरी अंद्रेजी प्रतिकी फोटो-शक्त (एस एन ४४ ६) से:

# २२ पत्र डॉक्टर चोसिया ओल्डफील्डको

हाटस सेसिस [छन्दन] अक्तुबर २६ १ ६

प्रिय सोहदफीहर

मूना भी बनीकी ततीयत पिछती एत किर निगड़ गई थी। मैं नामने नेमझ यह महतेने किए खिल रहा हूँ कि बाप भी नगीका इनवा रोज देश किया करें। समेती कोई बाठ मही है सर्वाच्य उन्हें रोज रकतेंगे उनकी बाबा म मार्ने। बापकी उपस्थितिनाय मेरान बीद उन्माह सेमानी होगी। मेरी बड़ी रक्षण है कि ये निक्के दिनकी ही माही सेरान बीद उन्माह सेना को समझ उनका उनका करना करना करने

रावको नहीं मैने जो मोबन किया या बड़ा मुस्माय जा। बाधा है मैं दिनके समय बाकर बस्पताल और आपका सारा प्रवन्त देव सक्या। मैं अपनी वक्तनीमाँके नारेगें मी

किसमा बाइता है। यसर आब रातको बहुत देरी हो चुकी है।

আঘকা ধুমৰিকাৰ

हाँ चीमिया बोह्हफीएड केही मार्पेटेट बस्पदाक बॉयले

चेंट

दाइप की हुई बस्तरी बंधेनी प्रतिकी फोगो-नकल (एन एन ४४ ८) से।

२६ पत्र एस० बब्ल्य ० रिचको

हाटल वैचित [सन्दन] अस्पूषर २६ १९ ६

प्रिम रिच

सामम हुसा बाज वन में होटलम वा बाप बावे ने। मैंने हुनूरियों जाएको द्वार के बानेको वहा किन्दु बान पहला है, बाप निक्रे करना कार्य छोड़न बादे ये बराहि बार ठेटे नहीं मिले। मुसे पह भी सानुस हुआ कि नाए जॉर्ड गॉक्टेट क्लिक बोर उनन यह सानुस होनेरर नि में रूनजरूक निस्सु जयह खोज रहें हैं बाप नहीं बये। ये तो यह जाहना पा

र रेक्टिय पत्र योगार बोरिया बोश्यानिकायों पृष्ठ ३५ । • महिररियमोर क्याएंट तथा खालामी सम्बद्ध समाद समाद विवासी श्रीक्यी राजियो (स्ट्रेस्स स्पेत स्पर्य सें हां ।

कि भाग स्वतन्त्र रूपसे पूक्त-तास करें। हुन वितने सस्तेमें काम बस्ने बसाना बाहते हैं। नहरहाम जापको जब जनकास मिसै अपना जून कर देखें। आखिरकार मुझे लनता है कि में कत बीधा-सरकारमें उपस्थित नहीं यह सकुँया। अगर बना तो अवस्थ आजेंना कियु मुझे सर जॉर्ज वर्डपुटका पत्र मिला है जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या सर मनरजी कर वीसरे पहर उनसे उनके बर आकर मिछ सकते हैं। बहुत मुमकिन है सर मंचरजीहे निवृत्त होनेडे बार मा सबूँ। मयर बना तो बाउँगा। फिर भी बापको गेरे किए स्कनेकी अकरण नहीं है। अगर वा पया दो वापके यहाँ कुछ आर्केंगा यदि बाया ही दो ७ मा ८ वजे के पहले भागा सम्मव नहीं है। ८ के बाव मेरी विसन्तन अपेक्षान की विष्:। यदि सर मंचरवी धार्धे सबेरेड़ा समय तय नहीं करते हैं तो निषयय ही मापके यहाँ का जाऊँगा। मैं रूफ कमते कम १०-३ तक होटबर्मे खेंबा बर्गेकि रामटरके संवादबाताको मैंने सबतकका समय दिना है।

आपका बुमविनाक

भी एतं बस्सू रिव ४१ सिंगाफीस्ड रोड सेंट बॉन्स बढ़ एत

टाइप की इर्ड इफ्तरी बंधेबी प्रतिकी फोटो-नक्स (एस एन ४४ ६) से।

# २४ पत्र प्रोफेसर परमानम्बको

डोटल सैसिड

**अ**लात

बस्तूबर २६ १ 🐧 प्रिय प्रोकेनर परमानन

जब रतनम मेरा कामान कैकर यहाँ आये वे धव पेरी उनके बाद हाई थी। हमीधे अवसागरे समीम में उनके बारेमें सोचता यहा हैं। बक्षिण आफिहाका हर व्यक्ति मेरी निवाहमें एक निषि है और योज्य योधनमें अविक नहीं निषि बनाये जाने योज्य है। मेरा नयास है कि भौतिक इध्टिकोचन औ एतनका जीवन बहुत व्यर्क वा एहा है। चंकि उनका प्रारम्भिक मिशम बहुत करूबा हुआ है जम्द अपने बत्बोमें नंबर्य मराना कठिन गर्माता--- दिरोपन-रशिल बाबिरामें जहाँ उन्हें बहुत-ी पूर्वग्रहोंका मुकाबिका करना पढ़ेगा। गिशय पूरा कर मिनेके बाद प्रश्नी जो बीम्बना होगी में उनमें कम बोम्बनाके किया वडीमको बतिब वारिकाम नहीं बानता।

जनकी अनेत्री नदाबित बाफी ठीक हो जाये. किन्तु यह पर्यान्त नहीं है। मैधी रायमें मिनना अन्या आबार आयायक है। दक्षिण आफिरी वरीनमण्डनके मध्यशारा विचार है कि बचाननम् नरमनाके लिए हैंच लैटिन और उच ( नानचर मैलिनचा ) जात नगमन

र भी में देवम; देशिर "रामारदी अर" वृक्ष ३३ ।

६ स्मन् रुग्र, वा बद्याल बहु हो है ।

सित्तान है। हुक देशानिक प्रतिश्वन भी जमती है। सही ना जब उनके प्रतिशास मामान देशानिक करनात है। सार करनात नगरी परनष्ट सार करनात है। सार ना सार व माने वानुस्त करनात है। सार ने सारित नामके नानुस्त करनात है। सो उने सारित नामके लिए करने सहस्त करने परना है। सित उने सारित नामके लिए करने सहस्त परना में उन्हें नीविकासनिक लिए काई विशिष्ट हुत्य गीनना है। है। सभी उनती सहस्ता पढ़ जब करना पास है। योर नवस बड़ी बात कि उन्हें मनुष्टान नक्ता वालन करना पार करना चाहिए। द्वानित् मेंने उन्हें मुझाया है कि वे सारीत दिनी पालन जाना पूर्व वर व सौर बाता हो मिने हैं उनते पालन स्वान पूर्व वर व सौर बाता हो सार देशी होता उनके वालुस बात माने हैं। सार्यम सार देशी सारात उन्हें साम पहुँचया। सह सार करने कि सार करने कि सार करने करना करने हैं नहींन्द सैन साहुछ उनना नग है वह सार भी नहीं। उन्हों वाल करने ने लेल वरन हैं नहींन्द सैन साहुछ उनना नग है वह सार भी नहीं। उन्होंने वस करने सुनित वरन।

अस्ति सर्वाच्छा

शारिका करवात्तर ६५ जॉकरा एरस्य राहकर

राहा की हुई कितने अवसी बनियों काटी-अवक (एक एन पर ३) सन

# २५ पत्र हाजी बजीर असीशी

हाना ग्रेमित सम्बद्ध २६ १ ६

विकासी संश

सह सेवी देगीतावन सामस नहां कि आपने गांव वह बागन गुवायी। सूत व ह हो सहम न हे और मैं विश्व है कि देगका को नवदारी नक्षा है। भी देवन सामिद्धानां है है कि तिलाक की द्वारण काम वार्ष्टिया। यह दुविते हा तब हम नाथ कर हरे में देते स्वीवन करा का कि नवां दा सी तमा है किन तिर्मा व तम बाग भी वह तम साम्याव विभाग को साथ मेरा विद्याल गांगी हो गांगा है। भेते हुए वाच्या कर वह जा हातु किमां है बार मेरा किताल गांगी हो मारण है। भेते हुए वाच्या कर वह जा हातु किमा है कि भी हो स्वाम है के नार्याचा हो। साम साम है के देवनों साथ मा साम वाच्या साथवा की स्थीय देवनों है बहा कर हमा है। दिवरी गांव बाद हो। साम वाच्या कर हुए देवनों को सा हुए वाच्या वाच्या है। कि साम हो। साथवा कर हमा साथवा साथवा है। साथवा साथव

भी है ही बाहन है भी में हैं है में बाहर हैना नव काहन हिए है हिस्स कराइ है इह कहत हिस्सा हैना है है है तो भी देना है। उसके हिक बनी भी की महान का में बाहर होंगे हो। सर संचरवी और सर विश्विषय वेदरवर्गते में विश्व आधिकारे विदिध मार्टायिके िए एक स्थापी समिदिको स्थापनाकी उपयोगिताके सारेमें पन्नी करता चार हूँ। सावर आपकी साव हो बहुन पहुंचे आपने यह सुसाव दिया था। बनद एक या वो बरसीके सिए कक्ष-वार नियारोंका प्रतिनिविश्व करनेवाके कोगोंकी ऐसी एक स्थापी स्थिति स्थापित को वा सके तो हमारा काम उपयोगी बंगते चक्का रह सकेगा। इसकिए ऐसी समिदिकों स्थापनाके वारेमें में बहुत उत्पन्न हैं। वह आपन्न हम सुकरा दिस्टमस्टक भी का सकें।

मैंने भी पोक्कनो इसके निक्यों शिक्षा हैं और हुए या मा में क्यान देनेकी नहा है। मेहरवानी करके इस भागकेमें कपनी राग नतायें। अनर आप मुझसे सहमत हैं। ठी नाव सामको विकास मेरी रायकी पुष्टि कर शेनेकी कुमा करें।

ৰাণ্ডা বুমবিক্ড

भी श्राची प्रजीत जानी वेडी मार्पेट जस्पदास प्रोपके

टाइए की हुई वयतरी अंद्रेजी प्रतिकी फोटो-मक्क (एस एन ४४८) है।

२६ पत्र युक्त स्थिन स्थको

[इतेडच सेसिक इन्दर्त] अक्तूबर २६, १९ ६

त्रिय भी रूप

जापने नीनी समाजको बोरसे चीनी राजहृत (सा मन्दों?) के नाम स्थित मना एक प्राचननक मेरे पास मेजनेका जादा किया था कि मैं आप जो पन मुखदे स्थिताना चाहते हैं। समझ समित्रता नैयार कर लई।

चौती प्रार्थतानको जिल्लो ही में निवेदनका महाविद्या विकारिक किए विकार विवार हैं मह दो बार मार्नेन कि कुछ नहीं दो दारीब और विवारको किए मुझे उद्यक्त जिल्ला प्रकरी है।

मापका सक्ता

थी मुख किन स्मृ चीती दूरावाध पोर्टबैंड फोल डक्स्ड्

टाइए की हुई बस्तरी बंधेगी प्रतिकी फोटो-नक्छ (एस एन ४४ ९) है।

१ वेदिय "तत्र हेक्सी वट सकत्र तोम्बद्धी" इत्र १९-१२ । २. सम्बद्ध मधीला योगीलीने तीनार विचा या वर्ष सम्बन्ध नहीं है ।

#### २७ शिष्टमण्डलकी यात्रा~४

होटल सेसिल कर्मन नम्सूबर २६ १९ ६

हम भदीय पहुँचनेवाछे थे तनतकका विवरच दिया वा चुका है।

#### मद्रीए

हम १६ बस्तूबर, संबंधवारको धवेरे सबीदा पहुँचे। सवीदा बन्दरपर बाल दौरवं समी सहक्रवरमोसे लिए बने वादे हैं। बैठ ही इस भी वसे। ठाउ बहुद ही सुद्रावर है। बहु एक केंगे टेक्नीपर बन्दा हुआ है। आपादी वीकी-र-वीकी करीड २५ ० ट्रुटकी केंगार तक सई है। वादा टायू हरा-सदा है बीट पेटी बगाइ धायद ही धड़ी दिवार देवी है बाई हुक्त-नुक्क बीधा हुवा न हो। ठायू-सद्ये धक्की एक्के हैं। उत्पर पहिलेशको माहियाँ घड़ी चलाई बादी। विख्वनोदाकी गाहियाँ चलाई बादी है। चलापर से गाहियाँ बड़ी टेक्केंट भीने बादी है विद मी कोई बोकिया गड़ी खुटी। वे दलनी हक्की होती है कि उन्ह एक व्यक्ति सिप्पर ठठा सकता है। यह टायू पुरंगीब कोर्गोठ बिमकारर्से है। बौर बहुं क्रिक्त पुरंगीब मोर्गोकी बावारी विकार है।

#### कल्प भ्रदेश

हुम २ वार्णेनको संबेरे सावयंग्यता वन्यस्पर पहुँचे। वहाँ थी बेस्ट और वनको बहुनस मुक्ताकात हुई। वहुनि संक्षावीमें माना करणी होंगी है। दुन्यून नातक प्रसिद्ध पत्रका संवादवात हुनसे निक्ने बहुत्वर संक्षावीमें माना करणी होंगी है। दुन्यून नातक प्रसिद्ध पत्रका संवादवात हुनसे निक्ने बहुत्वर नाता था। वहुँ हुनसे वार्णे हुनैक्त कहू चुनाई। उत्तरे माने कहूनराने संक्षावर के साम कि स्वाद प्रमुखा। एवं स्वाद हुन प्रकृषी। एवं सम्प्र की सिंद भी गाँवको भी जो बोक रावपान तवा भी हेनरी पोक्कके पिता नातिन माने स्वाद के संवाद वार्या । मानिय नीवाद में तोमनारको केवेर वो विकास प्रकृषित होने हुनस्पर काम पूक्त हुँ पत्रा। वार्या वार्य वार्या वार्या वार्या वार्या वार्या वार्या वार्या वार्या वार्या व

१ इंद्रिय मार यॉनिंश सीवर की "प्रव ९४ । १८ देखिय "सेंट दिल्युन की "प्रव १-२ ।

३ देखिर "फ़िल्मलक्क्सी वाचा — ५ " वस ८१-९२ ।

बारको मिलना तय हवा। रविवारका दिन भारतीय यवको और भी पीलकरे मिसनेमें नमा। रातको पश्चित स्मामनी कृष्णवसीते मिले। उनसे रातके एक वर्षे वरः बातचीत हाँ।

#### त्तीमवारसे शुक्रवार

यहाँ एक समा करने कायक माँ फुरसत नहीं रहती। इस पनके लिनते समय स्थापे म्बारह बज रहे है। सर संचरणी घर विक्रियम बेडरबर्न सर हेमरी कॉटन भी कॉर्न मी डॉंस भी रॉबर्टेसन भी गरायून भी स्कॉट बादि सरवनोंसे मुकाबात हुई है। इराश नह है कि यहाँके विभिन्न पक्षाके क्रोग हुगारे साथ जनकर लॉर्क प्रवनिनसे हुमारी मुसाकात कपारें और जनसे बातबीत करने हमें अपना पूरा सहारा वें। इसमें भी बाबामाई मौरोबी सर मंचरकी भावनगरी थी हैराँस्व कॉक्स स्थायमूर्ति भी बसीर सभी सर बॉर्ज बर्डवृड सामित है। बहुत करके अवले छप्ताह मुक्तमात होना सम्भव है। इस अपने पहुँकनकी सुबता जॉर्ड एलियनके पास मेज चुके हैं और जनका उत्तर भी जा गया है।

#### 'टाइम्स का चंवाददाता

टाइम्स के संवादवाताने मानो साठ-पाँठसे ठीक सोमवारको टाइम्स को तार दिया है कि टालक्सममें बहुदरें भारतीयोने प्रवेश किया है। ये क्षेत्र यदि इसी सरह प्रवेश करते खेंगे तो बोरोको बोरिया-विस्तर बाँचना पढ़ेगा। नये कानुनसे इन सोयोको समीन वर्षस्तके हुन मिकते हैं इसकिए कासा है कि जॉर्ड एसपिन कानुनकी मंजूर कर सेंगे। यदि उन्होंने मंजूरी सही दो दो पोर्ताको बहुत बुरा क्लोगा। धंवाबबाताने यह भी बाखा की है कि उस कानूनके सम्बन्धमें सर रिवर्ड सॉकोमन पोर्टीके पक्षका समर्थन करेंगे। बाये वह फिस्टा है कि फिस्ट मच्छक्तें औं यात्री नामक एक होवियार वकीक हैं। दल्सवाक्तें मारतीयोंको प्रदेश विकानेवाके वहीं है और उन्होंने इससे पैसा इनद्वा किया है। इस प्रकार वहाँसे जीसोंमें बुल शोकनेवामा इस तरहका तार मेजा गया है। इसका उत्तर इसने बसी बिन टाइन्स में हे दिया था। उसके हुत उपकृति तर जना नेना वृत्त प्रकार कर दूरन करा गरें प्रदेशक ने वृत्ति हो है। साहस्मक बहु कर द्वारा ने मुकारक संकर्म विषे है और चुकारके इंडिया में पूरा पर प्रकाशित हुना है। उत्तरने हमने यह बताना है कि यदि हुक मारकीय सर्वया जनुमतिपत्रके बिना आये हों दो अनकों संक्या कम है। उन्हें निकाल गहर करनेकी सत्ता सर्वमान सरकारके पास है। तथा कानन बरमाचाराणें है। कोई मास्तीय यह नहीं चाहता कि सारा सारत सिक्ष आधिकार्स वा वर्श । कोई मह मी नहीं माहरा कि गोर्टका साथ कारार हित बारे। अपने हर हरावेकी स्वार्ड सकारतेके किया हुए के या नेटाकके कार्यके स्वार्क स्वार्ठ स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्ठ स्वार्क स्वार्क स्वार्ठ स्वार्ठ

[ गजरातीचे ]

इंडियन मौरिनियम १--१२--१९ ६

१ नांगीनोते रूपते जनेक गर वर्गानी । देखिल ं विद्यानकानी गांगा— ५ ″ १७ ८९ १९ ।

<sup>्</sup>र प्राथमा जात्र क्या कर पाता । एक्ट । व्यवस्थाना प्राप्ता — १ १६ ८९१६ । १ १९ ई.प. प्रीप्ता विकास करायतः । १ प्रतिका करायेकी रिकृत क्यायतः और एवं कराय क्षेत्र मोत्रीक संवी । अन्य ए कस्य अरम्पत्त की कस्य क्यायुक्त क्या करायतः मीर्ट कस्य व्यवस्थानके तथा वत्र केने प्रते हैं स कस्या अरम्पत्त की कस्य क्यायुक्त करायतः कार्य विकास क्यायतः व्यवस्थानके तथा वत्र केने प्रते हैं स कस्या

५. देखिल अपन समाम को अपन प्रकार

# २८ कथनीसे करनी भली

[बल्तूबर २६ १९ ६]

कन्दरने असवारों में इस समय वो बाठोंकी बड़ी वर्षों हो रही है। एक यह है कि सम्नावानी अमेरिकाके समान एका करके साबुक्त कीस्तर बढ़ानेका निषय किया है। यह बाद व्यापारियों तथा लोगोंको बच्छी नहीं क्यी। किन्तु उसके किए उन्होंने परकारोंके मदद सीती न साबुनदाकोंके किनती की बांच्य लास सुद कर दिया। उन्होंने साबुनमांकोंको मुदना वी कि हमें चाहे विश्वता नुकसान हो हम बापका साबुन नहीं सेने। नदीन यह तुवा है कि सनकार साबुनवाले कीवर वर्षों यो एक राज्य साबुनमें केवण १५ लींस बनन देवे रह्य ह यह १६ बीस देने। मत्यस्त्र यह है कि कमारीक करती भनी होती है। व्यापारियोंक धीर ममारीक बनाम प्रत्यक्ष सामने बहुत ही वन्य विश्व है।

इसरा च्याक्ररण इससे अक्रास्थ्य है। इस समय विकायतमें औरतें मठाधिकार माँग रही है और मरकार सन्हें व अविकार नहीं देती। बद वे ओक्समार्गे वाकर सदस्योंका परैद्यान करती है। उन्होंने बाजियाँ क्षिमीं पत्र किसे मापन दिये सेकिन उससे उनका काम नहीं बना। सदएन अब उन्होंने दूधरे प्रपास सपनाये हैं। कोकसमा बुबबारको सुरू हुई। इत बहुदुर वौरति बहु बाकर अपने सविकार गाँवना शुरू किया। कुछ उपप्रव भी किया। इसपर मुस्बारको जनपर मुख्यमा बस्रामा गया। समीपर पाँच-पाँच पाँड जमीना किया गया। किन्तु उन्होंने वह रहम हेनेसे इनकार किया इसपर मनिस्टेटने सबको बेलकी सवा सी भीर इस समय के सब अंकम है। जनेकोंको तीन-तीन महीनेकी सन्ना मिली है। ये समी महिकारों क्रेमे वरकेकी है तका कुछ यो बहुत वड़ी किसी है। एक तो उन मदिक स्वर्गीय भी कोबबनको लड़की है किन्हु सीम पूनते हैं। वह अपनी बहुनोंके किए जेस मोम रही है। इसरी महिमा भी करिन्सको पाली है। एक महिसा एसएस की हैं। उसकी निरफ्तारीके दिन यहाँ नहीं चना हुई थी। छत्तर्में इन नहातूर औरवॉके निर्णयको बल देनेके लिए ६५ पींडका चन्या इस्ट्रा हुना और भी अधिसते बचन दिया कि ववतक उनकी पत्नी चेसमें है तरपक में रोजाना १ थींड येते ख्रिये। कोई-कोई इन बहुनॉको पायक कहते हैं। पुलिस मन-प्रजीम करती है। प्रतिस्ट्रेट कड़ी नजरते देखता है। श्री कोयडनकी बहुतपुर खड़कीने कहा कि बिस कानुनको बनानेमें भेरा हाच नहीं है उसे मैं क्यापि नहीं मानुनी न सब नका कि । अब कार्युगक बनायन पहुँच कार्युगक विश्व के बाद कहाँ नहीं। गुरु । कर्युग्दर असक्य सर्त्याकों बच्चहरीका ही हुक्य मार्युकी। सूत्रे जेल वेबोले दो जेल मोर्गुकी क्लियु बुर्माना कसी मुद्दी बूर्णिंग त जमानत ही बूँकी। वो प्रवा ऐसी बीरदर्सिकों जन्म देती है मीर जिस्स प्रवास्त्री ऐसी मीरत जन्म वैती है, वह वर्षों न सन्य करे? बाज सारी विकासक क्रमपर होंस रही है। अन्य नोरे उनके पक्षमें हैं। किन्तु इतस विना सवस्त्वे वे नपना कास पृष्ठात किये वा रही हैं। उन्हें अविकार भारत होकर रहीं विवय सिकेदी वर्धीक कवतीय करनी भनी । उत्पर हेंग्रनेशके भी आज बॉवॉनके अंपूर्ण बना रहे हैं। जब औरवें इतनी नहान्दी दिला रही है तब इस संबदक समय दान्सनालके बारतीय अपना कर्तव्य प्रसन्तर

र गांबीकी जी वीकाके जान किसे व्यक्ते वर्गों वह क्या नेजनेका नाहा किया था। देखिल पुत्र १९-२२ ।

12 जेक्स करने या जेसको महल बनाकर श्रुष्टी-श्रुष्टी वहाँ वार्येने ? ऐसा ड्रोनेपर भारतके वन्त्रम

अपने आप इट बार्येगे।

हमने वर्षियाँ दी भाषण दिये और भी अविसाँ मेजेंगे और भी भाषण देते। किन्तु हमारी विश्वय तमी होगी वब हमर्से ऐसा बस होगा। सोबोंको भावन या पर्वेदानी-पर बहुत निस्नास नहीं एहा नह तो सब कर सकते हैं। उसमें कोई बहादुरी नहीं प्रक्र होती। नगांकि कमनीसे करनी सभी होती है। इसके विना सब मुठा है। उसका वर किसीको नहीं है। इसकिए सर्वरन विश्वानका संक्रम करके निकल पड़ें। यहाँ एक एस्टा है। इसमें बरा मी सक नही। जभी हमें बहत-कक करना थाकी है।

[गुबरातीचे ]

इंडियन जोपिनियन २४-११-१९ ६

२९ लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे पत्रका मसविदा'

१९६, कॉमवेब रोड सन्दर्ग एस डक्स् बक्तूबर २७ १९ ६

सेवासँ

परममाननीय वर्कवॉफ एडविन महामहिनके मुक्य उपनिवेश-सन्त्री

**HER**T

क्रिय खाँडे एकदिन

सर बॉर्ड वर्डवुड भी गीरोजी भी डेनरी कॉटन और भी बमीर भन्नी तका मेरे सक्ति अन्य कुछ कोगोसे ट्रान्स्वालसे बाया हुना भारतीय शिष्टमच्चस विका है। चुँकि हुममें से अधिकार्थ कांग बक्तिक नाफिकी बिटिस भारतीनोसे सम्बद्ध प्रवतसे बरावर विक्रवस्ती केते रहे हैं इसमिए माप्तीय प्रतिनिधियाने हमसे सिष्टमणकका नेतृत्व करनेको कहा है।

बिन नोबॉर्ने शिष्टमण्डकर्में मान केना श्लीकार कर किया है उन्होंने मुझसे इसका प्रवक्ता बननेको कहा है भीर पुँकि येने प्रश्नका अध्ययन बन्य कोयोकी बपेक्षा कवावित

समिक विस्तारसे किया है इसकिए मैंने यह वाधित्व स्वीकार कर किया है।

बदएवं में समिविकी मोरसे मन्दोच करता है कि बाप शमिन-शहित दान्सवास्थे बामे कर प्रतिनिधियांसे मिक्नेके किए कोई समय निस्तित कालेकी कपा करें।

कापका सच्या विना इस्ताशरकी द्राइप की हुई बंधेशी प्रतिकी फोटो-नकल (एस एन ४४१ ) से।

१ काछ वह मसनिश वांगीनीके काममाने गांग गां। समर सर गंकरवी जानगणीका का दिना पना है। इसने तरह है कि एवं बनकं बंद्यानकरहे नेवा बानेकी था। वसना वय नेवा तर्जी करा नर्जेंकि सर केल डिडिक्से अन्तरः विकासकात नेतरा वरवा स्तितर वर किया। "तार सर संबरणी में सामनारीकी" ता रर को देक्ट ।

# ३० रायटरको मेंट'

[अक्टूबर २७ १९ ६]

राषरतक मरिनिनिषये बालबीत करते हुए जी यांचीने कहा

इस तथ ट्रान्सवास एपियाई बम्मावेषका बिराम करने आमे हैं वो ब्रिटिंग मास्तीयोंके केए बपमानवान है क्योंकि इससे उनम स प्रत्यक्का एक पास रखना पढ़ेमा विस्तपर मैंट्रोके निसान बीर शिमान्त्रके बन्म चिद्ध बन्दित खेंचे। अमे अस्मावेषका स्थम ट्रास्टवाकमें वरिष्ठिक पारतीस्तिक प्रवेशको राक्ता है। इस साम्राग्यीय सरकारको विकास विकास माहिते हैं कि यह उद्देस्स बर्दमान असुमतिस्य जन्मावेष द्वारा निस्ते बड़ी सन्तीके साव लागू किया बता है पूरी तरह सम्मन्न हो जाता है।

[बग्रेबीसं]

द्यांनर २९-१≉-१९ ६

# ३१ पत्र हानी वजीर अशीको

होटल ससिक सन्दन

बक्तवर २७ १९ ६

प्रिय भी अली

जॉर्ज जारछे और जो ओरक्प्फोल्डले मिळनेके बाद मुख्य मिळ है। यह मून्नीको बाद है कि विसे सैने रोगका फिएड हमका सक्ता का वह जाविरकार हु यह कममें हुन निक्का मुझे इस सादक से जूनी हुई कि जब वे जाएंते मिले जाप स्वस्थ जीर प्रस्त रिकारों है रहे के। वह में इस सादक रिकारों के रहे के। वह में इस सादकर विचार करता हूँ तो निक्का हो गई ऐसा करता है कि मौर्न न होते हो हमारा महीका मुकान जबूत रह बादा कीन हम बोलोंको एक हुनरेक मन्मकेंने एकता जापने मात्र करीके प्रस्ता के कि हम से मात्र से सादक है। वैचा कि जापन कमा करते हैं है में विशेष भी मुस्ती नहीं की है। में यहने महाने के मोर्ट मिलता रहा हूँ। यह मुकान पेप किमा जा चुका है कि बिटिंग कोनस्था-सक्तम एक एमा हो से साद कीन उसमें हो महाने हम कीन उसमें आपने की हम सही होने हम कीन उसमें आपने की हम मही होने सिकता रहा हूँ। यह मुकान पेप किमा जा चुका है कि बिटिंग कोनस्था-सक्तम एक एमा हो से स्वार की मात्र से सीन हम सात्र से सान्य हो हम साव्य है। स्वर्थ हम सीन से सात्र से सान्य सीन स्वर्थ हम साव्य हम साव्य से सान्य सीन सात्र हमें सीन हम साव्य हम साव्य से सान्य सीन साव्य हमें हम साव्य हम साव्य से साव्य सीन साव्य हम साव्य हम साव्य से साव्य हम साव्य हम साव्य सीन साव्य हम साव्य हम साव्य से साव्य हम हम साव्य हम हम साव्य हम साव्य हम

र देखिल बनाइन सर्विक और पन भी ने पेटमका वृत्र १८-१९ ।

शास्ति-रहा नमावेष ।

**३ देखर "कोइछ्य-मननदी गेंडद" एवं १११ १५** ।

٩¥

बारक हस्तेस पहल साँहें एलियनसे मेंट होनेकी सम्मायना नहीं बान पहली अर्थात् सर्वे वाठनी दिनों तर । में बभी-बभी सर मंत्ररणी और सर जॉर्ब वर्डवृडसे मिनकर नौटा हूँ। भी बर्डबर घोस्ताना महाकातके सिए होटक जाये थे और आपके बारेमें पूक्ते थे। मुघे बड़ा सफरोस है कि इन मुकाकारोंकि वक्त बाप साम नहीं थे। मापने यहाँके सार्वजनिक मेताबीके बारेमें बहुत-कुछ मासूम कर किया होता और ब्रिटिश संस्वाओंकी कार्यप्रमाणीकी गहणै पानकारी हो बाती। बहरहास मेरा मान्यपर काफी भरोसा है और इसकिए वह सोवकर सन्तोप करता है कि इन बैठकोंसे आपकी गैरहाजिरीमें भी सामद कोई मलाई किया हो। मुमकिन है कि बार कब एकाएक किसी समामें बोसनेके किए खड़े हों तो समापर ऐसी बाइका-मा असर हो जो जकग-मरूप कोगोंसे मिस्नोपर सम्मव न होता। केहिन वर-भी मान जल्ला हो माप तक्कीफ चठाकर भी उसमें संबंध्य खानिक हों। ऐसी दो समामाँकी सम्माबना है। भी पोक्क ऐसी कोरिएए कर गहे हैं कि एक जस्ता कोई शिक्षण-संस्था करे। मेरी बिनवी है कि जाप विचारते नैध्यक परतेन रखें। जनवता हुस्का जितना बाहे उदना पी सकते है। वो बोरवक्तीस्वकी हिवायरोंको पूरी तरह मानकर वर्के। मुझे मकीन है कि वो बोरवक्तीस्व बिदनी बाकी सापकी तनुरस्ती सीटा सकते हैं कोई बुसरा बॉक्टर बैसा नहीं कर सकता इसकिए में महमूस करता है कि सापका इकाब सबसे बच्छे हावोंमें है। मैंने मात्र नदोका एक बस्ता जीर इंडियन बोरिनियन का एक बंक जाएके पास मेजा था। शाउम बारिका ने मकाकार्त वेशक अच्छारे-अच्छे क्यामें छापी है। आप यह भी देखिए कि अपने सम्मादकीयमें सम्मादकने इस बार कैसा करम दक्ष किया है। शायद बापने ३ ४ हुपने पहसेके उसके उन्न केया नहीं देने होंगे। इसकिए बाद पुणकुका सम्पादकीय पढ़कर बड़ी सावगी महसूस हुई। अगर बापको किसी और चीवकी वरूपत हो तो सेहरवानी करके क्रिय कोई अन्य मुझार देना चाह तो देनेश आया-पीछा न करें।

बाद सबेरे जापके यह बतानेके बाद कि जाप अच्छे हैं फीनको मैंने नहीं दाटा था। न्य । बहु तो प्रस्तानकी पराकी कार्यकां कार्यकां मेरे किर कोन पिकासा नाहा केकिन नाकार साद रहा सौर नुक्ति में राजटरक प्रवितिषित्त निकारिक किए तैयार होना नाहवा ना इसमिए क्यादा कोधिय नहीं की। होटलमें उनसे कम्बी बावबीत हुई और वह फौरन समझ यमा कि बच्चादेश कपमन बेकार और नरमाचारपूर्ण है। वैमे तो मे केवल सक्द है किन्तु कौन

बानता है, बादमें लाग पहुँचावें !

आपका सुत्रविकास

थी हात्री वर्गार जरी तेरी मार्परेट बस्रकाल बॉमने 7

द्यारा की हुई रशारी अवनी प्रशिक्ष कोगोन्तरन (एस एन ४४११) सा

र इपिर″में साम्बनदिदा दो″ प्रदण्-१ ।

# ३२ पत्र कॉक्टर कोसिया ओल्डफील्डकी

होटस सेसिक स्टब्स्टन अन्तर्वार २७ १ ६

#### प्रिय ओल्बफीस्ड

मेंने कहा था कि में आपको अपनी तककी छोके वारों किकाना चाहता हूं। धामद मेंने आपने कहा था कि यह में बायहों था तब मेरी माध्य-पित्र वकी गई भी जीकर के क्यामंग में निवस प्रतिकाश की की बीजा में से पीड़ित माजा बाता हूँ जिसका पुराता हो गया है। निक्सम ही में गई आपकार कि आप ककर-रोगोंके विश्लेषक हैं या नहीं। मदि न हों और ककरी समझ तो आप मुझे फिर किडी निर्धासके निका हैं। मुझे कनता है यह में एक जीर कक्की मेगोंके आहरका प्रयोग कर खा था मेरे बीज करा हो गये। मुझे क्या कि हो उनहें स्वतक किए कराब हो गई है और उनम से एक तो में बहाबपर हो का मुंगा। मेरे एकको खोक निकासके पूरी कोशिए भी किन्तु तकम नहीं हुआ। आर एक्ट्रें वेड सेमें पात्र पाहरें है कि मैं किडी बांठक बॉक्टरके पात्र आर्टें? अगर बाना हो तो महतानी करके किडी अरोजेंड बॉक्टरका माम सुसाइए।

सके ही इस मित्र हैं किन्तु यदि आप दोनें से किसी भी सककीएका इसाज करे ता बनोके नात करें, कमसे-कम इसलिए कि बापको भी-कुछ मिकदा है सो बाप एक मोकहिएके कामनें कमारें हैं।

सपर साथ पेछंबरकी हैछियतछे मुझे बेखें तो मेहरवानी करके छमय निश्चित करें किन्यू एफडे क्यावा छमय मूर्षिण करे ताकि मैं मुखिबानुसार कुमाव कर वर्ष । मूसे इतने कोमोरी जिसना पहता है कि मेरे किए छमय निश्चित करना छम्मव नहीं होता। भी बसीने मुझे छोनछे बताबा कि बान के बहुत बेहतर है। मुझे इतछे बड़ी सुधी हुई। मूझे उम्मीर है कि साप उन्हें बस्ती ही चंगा कर वेंगे।

अरापका सम्बा

बॉक्टर बास्क्यप्रेस्ड भेडी गार्गरेट बस्पतास बॉमके

टाइप की हुई बक्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्तम (एस एन ४४१२) सः।

#### ३३ पत्र जे० सी० मकर्जीको

होटस सेसिक লন্দ্ৰৰ 🎚 ब्रानुबर २७ १९ ६

प्रिय भी मुख्जी

मैं आपस एक बात कहना मूल गया। यह बात मूझे इंडियन कोपिनियन क विवारने टाइम्स देवते समय बाद बाई। देखता 👸 टाइम्म में इपेगा इंडियन बीपिनियन के सिए

मेनने सायक नाडी सामग्री एकती है। माप नपने संवाद भले ही गुजवारकी रातको मेना करें किन्तु मेरा बयात है कि टाइम्स से ताबी खबरें और संस्थीय विवरण सनिवारको नेवें बौर मदि बकरत हो हो अस्तिन अन तह भी वहे अक्नानेसे स्वाना करें। येथे सममें इसी वर्ष माप अपने देनाद प्रभावधाणी और बा-तिबि बना सरते हैं। वायकल संसदका सब चल प्रा

है। मैं शोजता हूँ इस समय भारतीय और तत्सम्बन्धी बन्य प्रस्तों — जैसे बतनी चौती सादि -पर बाप टाइम्स से बहुत मसाका भेज सकते है। स्पष्ट ही टाइम्स बहुत परिपूर्ण विवरण देता है। तह माप इंडिया से बाये और पश्चिम जाकिकी पर्वोके साथ एक सकेने

को बैसा कि मैंने आपसे कहा है, पूर्णत: बा-विकि एहते हैं। मैं वह सुझाव भूल म बार्ड इससिए, लिखे डाम रहा है।

कापका संज्या

भी वे सी मुक्जी ६५ कॉमनेस ऐनेस्म हाइमेट, एन

टाइए की हुई इक्तुरी मंदेशी प्रविकी फोटी-शक्त (एस एल ४४१३) से ।

#### ३४ पत्र एफ० मकारनिसको

[होटम सेसिम सम्बन] अन्तवर २७ १९ ६

थिय महोदय

आपके २५ सारीकरे पत्रके किए मैं बाएका जायना जामारी हूँ। मेंने सर विकियम वैदरकरित सामने यह मुसाब रखा है और वे भी भागते हैं कि वीडी बैठकका जापने उन्केख दिमा है बैसी एक बैठक होनी चाहिए। मेरा यह खमाछ है नि चूँकि विकास अधिकारों विटिशा मारारीसॉक प्रति व्यवहारके प्रकार कोई भवभेद नहीं है, इसकिए मदि स्थानीय परिमित्तदित्तीं साम न हो तो बैठकरों केवक उदारवकीय मरस्योंका यामिज होना जावस्यक मदी माना जाना चाहिए।

कापका विस्वस्त

भी एक मैकारतित संसद-सदस्य ६ जाउन मॉस्टिस रो टेम्पन

टाइए की हुई इस्तरी बंधेगी प्रति (एस एन ४४१४) है।

# ३५ पत्र ध्यामजी कृष्णवर्माको

[होटल वैनिस सन्दर्ग] अस्तुवर २९, १९ ६

त्रिय पश्चित स्थामनी इप्लबर्गा

क्त पामको सापने १ धिष्टिम ६ गेंछ सुनै कैनेकी इपाकी थी मैं छाकों उन्नेके टिक्ट सेन प्रहार्हें।

आपदा विश्वन्त

नेरम

विषय द्यामणी कृष्यवर्गा ६ वदीन्स मुद्र ऐदेन्यू हाइनेट

राइप की हुई लंधेगी प्रति (एन । एन १४१६) है।

# ३६ पत्र सॉर्ड एसगिनके मिजी सचिवको

होटस पेतिक सन्दर बक्स्यू सी अक्टबर २९, १९ ६

धेवामें निजी छपिव परममाननीय बर्छ बौंध एकपिन महामहिमके मुख्य उपनिवेश-सन्त्री क्रम्बन

#### महोच्य

आपका तारीख २६ का पण पानेका शीमाण मिला। वपने २५ तारीखल पनकी बातकी वार्य बातहे हुए में कह निक्षण करना जाहता हूँ कि हुक कम्प कोगंकि साम भी मंगराजी में मानगरी सर मों में बंदी हुए तो कोंटा मानगरी सर मानगरी से मानगरी में मानगरी मा

बापका बाजाकारी पेवक मो क गांधी

मूल सम्बेगी प्रतिको फोटो-लक्क (ची थो २९१ वाक्य ११६ इंडिबियुवास्त ) सौर टाईप की 8ई बस्तरी प्रतिकी फोटो-लक्क (एस एक ४४१६) छै।

# ३७ पत्र एफ० एच० बाउनकी

[होटल सेसिल अन्दन] अन्द्रवर ३/१९६

प्रिय महोदय

बापका २९ तारीसका पन मिखा। पुत्र है कि वह उस समयके बाद मिखा बब मैं आपसे टेक्की होगमर बादबील कर सकता बा बीर बेसे ता मैं बाद १ और १०-४५ के बीच बाहर सोमारि सिक्की चला मया था। यदि साथ किसी तरह क्षण्य मानुकारको १ के बीचमें मुससे बाहर मिख करें तो हुन सोग सायद साथ मोजन कर कहें ये बीर बेसिक बाक्कियां मारतीरिक प्रमणर बादबीत भी कर सक्यी। यदि यह न हो सके दो किर मुझे मुक्तारको एन लाई ए के स्वायत-समारीहके समय तथ विसक्ते किए बादमें मूझे इमापूर्वक मिलन्त-पत्र मेवा है बारसे मिखनेका कोन संबरण करता पड़ेगा। किर मीत बाद क्षण करता परसों मुनिवापूरक मेरे साथ मोजन कर सक्यें दो क्षणमा एक पंविद क्षित्रकर संबर्ग की सिरसा।

मुझे बुचा है कि मेरे सहयोगी श्री असी गठियांसे पीड़ित है बीर बॉमकेक केडी मार्गरेट

बस्पवासमें पड़े इंडाड करा रहे है।

खेर है कि इस प्रस्तपर प्रकास आक्रोबाओं कोई तस्तीर मेरे पास नहीं है न पासमें स्पती ही कोई क्लीर है। मेरा खबाब है, श्री बक्रीकी एक वस्तीर में बापको से वर्षुया। उसम में बचने कुटाबके साम है।

मुझे ऐसा जनता है कि हम क्षेण पहले जिल है और नेपा बयाल है कि यह वस समयकी बात है जब बाप क्ष्यम आनेबाके तबण नाय्यीमॉको सकाह दिया करते थे। मुझे स्मान बाता है कि भी दलस्तराम जवानकी शक्तने आपसे नेपा परिचय कराया वा।

नापका सच्चा

भी एक एव बाउत दिसकुस वेस्टबोर्न रोड फॉफ्ट हिस्स एस ई

टाइप की हुई बरचरी अंग्रेजी प्रति (एस एन ४४१७) है।

र नेप्रमण्डलियम् महोत्रियस्य — राष्ट्रीय गर्सात्रः संघ ।

# ३८ पत्र घे० सी० मुकर्जीको

्शिटल सेटिक कर्या] जनसम्दर्भः १९६

प्रिय थी मुख्जी

वापका सूमिनाक

भी के सी मुक्जी ६५ जॉमवेस ऐकेन्यू बाइगेट एन

टाइप की हुई बफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस एन ४४१८) से।

#### ३९ पत्र कोजेक्ष रायप्यमको

होटस सेपिस [सन्दन] अक्नुबर ३ १९ ६

प्रिय को केफ.

मैंने तुम्हें चानका को समय दिया था उसे एवं कर एका हूँ क्योंकि अंत्र मैं बहुत हैं म्यस्त रहेगा। बोस्कर केख बादि क्रिकानेक किए मुझे केवल धानको ही समय निम्न सकता है। इसकिए यदि कोई साम लानी हुई, तो मैं तुम्हें क्रियुँगा।

বুদ্যাত দুম্বিদাছ

भी जोजेक रायप्पन १६, स्टेप्सटन हॉस रोड स्टाडड प्रीन एन

टाइए की हुई दश्वरी अंदेशी प्रति (एस एन ४४१९) से।

४० पत्र एम० एम० डास्टरको

[होटल सैसिक कन्दन] बक्तूबर ३ १९ ६

प्रिय भी डॉक्टर

मैं इतना ब्रोक्ट स्थान हो समा हूँ कि समाजा है जापने निरिचन की मई जेंटको एक रूपना पहेंचा। फिन्सु वर्षि काम इस्तारको १२ वर्षे आ कर्के तो पोलक्षके पर जाने-जाते परिनेम हानारी बातनीत हो सकेमी। मूने पोलक्के निकने लाता है। जार जाप सम्बनका वीकन जानते हो ता हुए सुरावरीके नाम कर्दी नाम खाड़ रंथे।

बारका सुमनिताक

भी एम एन कॉक्टर १२ क्लार्टन रोड कस्ट्यू

टाइप की हुई क्लारी अपेगी प्रति (एन एन ४४२ ) में।

#### ४१ पत्र सौंदं रेको

होटस देशिस सन्तर वस्तुवर ३ १९ ६

काँड महोदय

व्य आएके प्रति धमावर प्रवक्त करने बीर आवके सम्मुख द्वार्णवासके विदिश्य मारतीर्गर्के परिस्तित रुपनेके विवास्ति में बावत विचान निष्यत समय सिमे मिसने पहुँचा वा। जमी हानमें द्वारचात विधान परिपरने को एरिसाई जविनियम संजीवन अस्पादेख गांव किया है उसके प्रवस्तान कोई एसपिन और भी मोर्केंड निकान स्पर्ण द्वाराम होता है उसके स्वरूपन कोई एसपिन और भी मोर्केंड निकान स्पर्ण द्वारों को निर्माण परियों का मोर्केंड निकान को स्वर्ण को निर्माण परियों का मार्केंड का हिस्से मारतीय मारताम विकारण के हैं व कोई एक प्रिपरके प्रयस्त कार्य के इसके प्रवस्तान का प्रवस्तान का स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण क

बापका दिनम्म सेवक

परभगाननीय कोई रै ६ ग्रेट स्ट्रैनहोप स्ट्रीट सम्बन

टाइन की हुई बनवरी बंधेकी प्रतिकी कोटी-नंकल (एस एत ४४२३) है।

र सर पार्क्य वैद्यार्क विकास (१८८१-१९११) राजनीतिक केवला जीर संस्थ-१९१म को १८०६ में विरेक्ष मेत्राच्यांक प्रमाणी है ।

२ वोतरक केचा तीं (१८२ १९११)) कर्मा मोसके प्रकार १८८५-९ ; विस्त्र क्याहरीके त्रका क्याबा स्वरूप त्राह्म केचा तीं १८९४-५ ।

# ४२ पत्र हाजी वजीर अस्त्रीको

[होटल सेसिस अन्दन] जनसम्बर ३ १९६

য়িল কী জৰী

सापरा पूर्वा तथा टेसीफोलचे लेवा सरेत मिला केकिन में नमी सर्पात् १२ वर्व उतको काम करने बैठा ही हूँ। में मुबह साने वस वर्वेश सारे दिन बाहर ही उहा। बोपहरको मोजनके समय हुक सम्मिक किए सामा मा मीर फिर साने माठ वर्व उतको जब कि मूर्व मारका पन नमें स्थान किए साने माठ वर्व उतको जब कि मूर्व मारका पन नमें स्थान किए साने माठ की प्रकार नम्मिक माठी हुवा तो मैं कर ने ऐसे बानेवाली किसी सानेश रखाना होईला।

कार्ड एसमिनने वृहस्पतिवार ८ नक्त्वरको ३ वर्ष थिप्नमध्यक्षये निकतका समय दिया है इस तरह, आप देको जभी कार्य समय है। लेकिन इस पूरी जबविका हर सन मेरे

किसी-न-किसी कामके लिए निक्चित है। विशेष मिसनेपर।

बापका सुमनिन्तक

भी हाजी वजीर अली भेजी मार्गरेट अस्पताल ऑमले भेज

टाइप की हुई वण्तरी सदेशी प्रति (एसः एतः ४४२१) से ।

४३ पत्र को० एच० पोलकको

होटल सेत्रिल सम्बन

बस्तूबर १ १०६

प्रिय भी पौक्क

मेरी नहां ना कि हरानारका पूरा दिन में जायके धाव मुखार्कमा किन्तु देणता ∰ कि मुम सामका महत्वपूर्ण काम करणा है। मेरी मिन परिवर्षण नारमें जारते नहां ना उनक काम मेरी पूरी चर्चा कमी नहीं हुई है और पूर्ण नहप्पका है। मूने नगना है कि मूचे आपके साथ पूरा इटबार गुजारनक यम आगन्दमें विचन शहरा गरीमा निवासी में

१ स्थानकी कुम्बदर्गी ।

YY छम्पूर्ने खंगी नामध्य

प्रतीक्षा कर प्रमुखा। सब है कि अपके इतवारको भी मुझे छगअग ४ वसे वापका साथ कोड़ देना पढ़ेगा। सबको स्थायोग्य।

भी के एक पोलक २८- बाउने रोड

कैननवरी टाइप की हुई व्यक्ती अंग्रेगी प्रति (यस यन ४४२२) है।

#### ४४ पत्र उरूयुर पीर बाइस्सकी

[होटल सैसिक सम्बन] अननुबर ३ १९ ६

भाषका सम्ब

प्रियं महोदय

करने २८ दाधिकके पणके किए सम्पन्नाय स्थीकार श्रीविए। मुझे इस इस्तेनें फिसी दिन — कवाफिल् जान ही — कोन्डमार्गे अन्यये शिक्तनेके किए सेंट-पन मेनडे हुए वहीं प्रसन्ता होती।

भाषका विस्तरत

भी डब्स्यू पी बाइन्स संसद सदस्य कोक्समा सम्बन

दाइर की हुई दल्तरों संवेगी प्रति (यस एन ४४२४) है।

४५ पत्र आर्थर मसंरक्तो

होटल सेसिस समारी

सन्धन] अक्टूबर ३ १९ ६

प्रिच महोदय

\_\_\_\_

भीमती स्पेंगर कास्त्वका पता और धंसन्त काणवात भेवनेके क्रिए में बापका बहुत आमारी हूँ। अपका सकता

भी कार्पर मर्गेर, १७ होमफीस्ट रोड विस्वतदन

द्यारप की हुई बफ्तरी अमेजी प्रति (एस. एस. ४४२५) है।

#### ४६ पत्र श्रीमती स्पेंसर बाल्टनको

[होटल समित सन्दर्ग] जन्दुबर ३ १९ ६

प्रिय थीमती स्वेंगर बास्टन

थी स्पेंतर बास्टरके बेहानशानका समाचार पूनकर मैं संख्यिक दुन्ती हुआ हूँ। आपणी रणते जी साँठ हुई है उनसी पूर्वि वा को ही नहीं का सकती किन्तु मुझे इसमें उनके नहीं हैं कि उनकी मृत्युके कारण अन्य जनेक काथ भी अपनेको बीन अनुमव कर रहे हैं। में महां बपने मुख्यक्ती अवधिय आरास बाकर पिक सकते हो बाधा करवा था किन्तु देखवा हूँ मै जिन तीन-बाद हुन्तों तक यहाँ हूँ उनमें हुन्ता अधिक स्थन्त पहुँचा कि कशाबिम् बानर मिनना न हो एके। किर भी महि आप मुझे सो पोक्सी निकसर सुनिया कर सके कि आप सामारणव निय समय पर एक्टी के तो करना होगी।

क्षांपका संस्था

थीमती स्पेंधर बाल्टन एंड्रपू इडिस टर्नाइब केंट्र

टाइर की हाई इस्तरी जोगी प्रति (एत एन ४४२६) छ।

४७ साड एसगिनके नाम सिखे पत्रका मसविद्या<sup>1</sup>

२२ करियटन रोड [सन्दन]

्षित्रगृ ब्रम्बर ३:१ ६

मेवाम परममाननीय अर्थ आँक एकपिन महामहिसके सुक्य डानिवन-सन्त्री कन्दन महोदय

ट्रान्तरात्मी विधान-परिचय द्वारा नाम किये गये १९ ६ के कीडवर्गे बाहा अध्यादसक बारन नान्त्रवासके विटिश भारतीय सबके एक प्रावेतासको। अनि नेवास प्रेरिन कर रहा हैं। ट्रान्यवाके विटिश भारतीय सबक स्थानायम अवैतिक सम्बोधे चुले यह नुवता मिती है

र रूप्पारा का ता नोगीनीज किया था। रूपने बावे निग कर परंच क्यांचित्र रांची वह साव्यक्ति कांकि तथा कुछ दिरावंत और कहा ग्रेडीमत भी है। वह भी व्यक्ति दीमा है कि रूपन शासकों जीतीर्यक्त रूपना दिन्दों है।

र भीर अध्योताहर । वेर्ड राज्यानको । साथ ५, वह ४७६-५८ ।

<sup>1</sup> देक्पी रहा रूप वीकार ।

कि तह प्रार्वनायन सापको साँबं सेस्बोर्नेकी मारफत जसी स्पने जेज दिया तथा या जिस हरी क्रमको एक प्रति मेरे पास भेणी गई थी। बिटिया सारतीय संबने सक्तरको मारफत एक इ.च.का एक आंत गर राज गगा गर गा लाएका गारताच स्वयं गगाराचा गरार राज्य तर्मां भी मेजा वा किसमें यह प्रार्वना की गई की कि जबतक सापको प्रार्वनापक नहीं निर्व बाजा समाना अध्यावेदाकी श्रीकृति गोल स्त्री कार्ये ।

मेरा कमान है कि संबंधा मामका बहुत मजबत और स्वित है। यह विश्वपूर्ण सम्ब है कि यदि यह अध्यावेश मंत्रर कर किया गया हो बिटिश भारतीय समीत-आयवारके वैसे पटे भी भड़ी रच सकेंग्रे जैसे बसतक में १८८५ के कानन व के जन्तर्यन रख सकते में। दो इस प्रकार कक अपनिवेशको उत्तरवासी बासन मिकने वा रहा है ऐसा बान पहला है कि प्रस्तुत अध्यावेध कारके-कार प्रश्निकति कराये रक्तनेके बचाय अध्यामिककी बक्तिके विरिध्न भारतीयांकी स्थिति वैसी ही बददर बना देवा वैसी कि वद-पुर्वकासके मकावसे सन्य बार्दोंने को गई है। इसकिए काळा करता है कि काप महासंक्रिय सञ्चाटको यह अध्यादेश करवीकात करनेकी समाह देनेकी काल करेंगे।

टान्सवासमे ब्रिटिश मारतीय विष्टमप्यक्के बायमन और ससके उनेप्यको नेवते हुए और मध्यावेसके स्वीकृत होनंकी वस्त्रीस्वितिका भी को कि इस प्रार्वनायकका विवय है समास करते हुए महे स्ताता है कि टान्सवासके आरटीयोकी एआके लिए एक वांच-बायोगकी निम्निए करता बहुत सकरी है। यह कायोग वैसा ही होना काहिए वैसा कि सर सकरवीने जानके पूर्वतामी उपनिवेद्य-मन्त्रीको भूषाका वा बौर विस्त्री मधे मालम बना है, निमस्ति होर्पे होते स्वागई थी।

कापका आजाकारी सेवक

टाइए किनी इए बरोनी मसमिवेकी फोटो-नक्स (एस एन ४४२७/२) से।

#### ४८ परिप्रक

ਸ਼ੀਟਵ ਦੇ ਦਿਚ कत्रक बक्य सी वस्तवर ११ १९ ६

प्रिय महोदय

सेवारें निवेदन है कि लॉर्ड एकविनने वदबार ८ नवस्वरको ३ वर्जे उपनिवेश बाधीनपूर्वे त्याम त्रावस्य हुए के लाव एकावार पूर्वपार राज्याच्या व व व्यापार कार्याव्या के स्वापार कर्याव्या कर्याव्या क् दुरम्बासकं मारतीय विद्यापण्डको विक्रमेश स्थाय विवा है। श्री अची अची और मैं ऐसी आसी करते हैं कि तुम्बार, द सम्बन्धकों साथ व्यक्तिय कार्याकर्म रून, व मने बानेकी क्या करी जिससे परिचय करानंत्राके शिष्टयण्डकके सहस्येकि बीच बीझाना विचार विगर्द सम्मद हो

त. बकारी प्रतिपर बुक्त विकल्पियों हैं किश्ता क्या के कि ध्य परिकास प्रत्यानी क्षित्व दानामाई प्रोटीकी, तर केरेक विक्रित तर बंबरणी प्रत्यानारी तर देवरी कींक्य भी नगीर क्षयी और तर खेंने इत्तरहों भी मेळालगानाः

सके। मर धनेल विकितने हिप्टमण्डकका नेतृत्व और यी वलीका तथा थेछ परिषय कराता स्वीकार कर जिसा है।

मैं बादा करता हूँ कि शिष्टमण्डसकी मेंटके पहले कीई एसिनाको जो निवेदनपर दिया जा रहा है, उसकी एक प्रति जाप कोगों को अल्ली ही मेंब सकूँमा। हरी निवरणपरको आधार मानकर सिट्टमण्डस अपना कार्य करेगा।

भागका विस्तरत मो० कः गांधी

पांचीतीके हस्तालरपुक्त टाइप की हुई दश्तरी बंबेबी प्रतिकी फोगी-नक्ष्म (एस एन १४२९) है।

# ४९ पत्र प्रोफेसर परमानग्दको

्होटल ससिक धन्दन ] अञ्चल ३१ १९ ६

प्रिय प्रोफेनर परमानन्त्र

मूने बफ़तीय है कि बाब बाप यही नहीं होंगे। विक्षेत्र यामका बहुत दु क्यायों है।
नैसे समझम नहीं बादा कि बया किया बाये किन्तु वह हम मिक्से हमें हुक अनुकृत मीक किस्ताना ही होगा। बात पढ़ना है, बचे मोजन पाना मी हुमर हो रहा है। बया बाप उपने मानकों पूर्य-पूरा समझकर, नीर बावयक हो तो हिस्सा हाउपमें उसके रहनेका पहला कोंगे?

भापका सुमिषिन्त्रक

भोजेनर परमानन्द ६७ कॉमबेस ऐकस्य डाइमेट

यहप की हुई राज्यी अपेनी प्रतिकी फोटो-नकस (एस एन दर्भ ) से।

### ५० पत्र सार्वस्टनलेको

[होटल सेसिल सन्दर्ग] अन्द्रवर ११ १९ ६

सेवार्गे

परममाननीय **कॉर्ड** स्टैनके **बॉ**फ ऐस्डस<sup>ह</sup>

१८. मैसफीस्य स्टीट

प्रिय कॉर्ड महोदम

आपने सिक्कनेका को धमय दिया उसके कियू मैं बाजारी हूँ। तक्ष्मुसार कक्ष (गुरुवारको) १ वर्ष मैं उसका काल उठाउँगा।

आपका वितस सैवक.

टाइप की हुई दक्त से अदेशी प्रति (एस एन ४४३१) से।

५१ पत्र एक० एक० काउनको

[होटक वेलिक क्यन] बक्तकर ३१ १९ ६

प्रिय मङ्गोदय

सापके पत्रके किए पायबाव। में कुछ १ वर्गे आपकी प्रतीसा करूँमा और फिर बातबीत करनेके बाद, आपने वो इपापूर्वक मुखे स्वामत-धमारोहमें के चलनेका प्रस्ताव किया है, समका काम उठ्यक्रमा।

नापका विश्वस्त

भी एक एव ब्राडम दिक्ष्मुध बेस्टबोर्न रोड फरिस्ट हिंक एन वें

٠

सम्बद्ध की हुई बल्लरी बंधेनी प्रति (एम एम ४४१२) से।

१ (१ ३९-१९२५); दिशान्याली बीट संग्रत्साला ।

२ देकिए गनत वर्ड∞ वय आजनको शुक्र १९।

The Fight Personnels the Sect of High His hejerty's Principal Revenuey of State for the Crimine blowned "Sect Security."

by the metallicity of the first process of the freedom and association of the freedom and association and the first process. The freedom and the first policy of the freedom and first feet the freedom and first feet the freedom and freedom and

The assent undersigned in mornism's by profession and bookles being master of the Eritial Indian Assentation, in the Francisc and Chairman & the Empirical Extends Section of absence on the contract of the C

we seek him undersigned are all cornware f Secti Arrias; the flort motorciped octived in Secti Arria is 1977 and he father of their californic all. from are in Secti Arrian. The comment undersigned him been certified in Secti Arrian for the laser treasy-three prees and in the father f alress abilities and here in Anth-Arrian.

"To present radius population of the "reserve, to about \$2.00, see writing



## ५२ आवेदनपत्र साड एलगिनको<sup>र</sup>

हाटल मैनिन सम्दन अभूबर ६१ १९ ६

नैरावें परम्माननीय सम्बंबाँड एसमिन सर्माह्मडे मुख्य उपनिवश-मन्त्री वर्गनिवेश कार्यालय सरक

महानुसाव

#### प्रतिनिधिचीची निपुनित

१ हम भीचे हम्माध्य करमवाले २८ मिमान्यर १० ६ का गामावाण पवर्नमेंट गबट में स्वाधित गमावाल पवर्नमेंट गबट में स्वधिताल गमावाल मावाल माव

पतिनिधि वीम र्थे !

र अपम हलागरकार्ग गवके वर्षणिक वस्त्री है। बीमर बजरे समयम य नेतन बारोप सारा-मामर रूपना गंगरित वरसेवानात ये बीर नेपान हात ही क वस्त्री रिपान नवप राष्ट्रीने नागा भागीय वंधवने तत्त्राव्यास्य एक बारपीय बीपीबार रूपना कर्मन दिया या वा वर्षणी निवस्त्रीय साम करना प्रात्य स दसर दस्यान बीतान्त्र है भी १ व वारानिकारी वक्षात्र वर्ष हो है।

३ दूसरे हरणानकता येएमे ब्यासरी है और बिट्स मारतीय वबदे गुग्य हानके विभाग मारतीय वबदे गुग्य हानके विभाग मारतीय क्षेत्राच्या में मारतीय विभाग केम्प्रमुख गुण्याप और ब्रुप्स है।

र द्वारा हरणाप्तवाद्यी दक्षिण आविष्यान पुराने निर्माण है। यथम हरणाप्तवाद्यी दि वेश विद्यास आवत् माम और बार सम्बद्धि क्या है। य तम समय लिएन विकास है। तमें हरणाप्तवाद्या का १० सोन दक्षिण अविकास के बार के हैं और सारत निरम्भ है। तमें हरणाप्तवाद्या का समय ही नीम हा है।

रे दर मार्थ क्षेत्र पुर १०० वाची हा उम्मा पाठे नेया विकास मेरा मार्थिक मेरा है। अब कार्य चित्र कर पुरस्क एक मार्था के कर पुरस्कार

t felm dit die fenerat ibn mittelf., da ga i

#### सम्पूर्ण क्षेपी बादमब

# द्रान्सवासकी भारतीय चनसंख्या

५ ट्रान्सवाधर्मे मारतीयोंकी वर्तमान वनार्यस्या बनुमतियवके केवके बनुमार नगरप १६ है भीर जनवक्ताके बनुसार १ से उत्पर है। इसके मुकाबिकेमें स्वेत वनार्यस्या २८ से उत्पर है। ट्राय्यवालके मारतीय दूवानवार, व्यापारी जनके राह्मायक सेरीवाले बीर परेस्न नौकर है। इनमें विकास कीय दुवानवार या स्टेरीवाले हैं।

#### १८८५ का कानूम है

 १ १८८६ में छोचोभित १८८५ का कागून है पिछवाइसोंपर सागू होता है जिनमें कुछी सम्बासी जरब और तुर्की साम्राज्यके गुरुषमान प्रजानन धामिल है और वैसा कि द्वार्यशास्त्र सर्वेश्य न्यायाध्यमे हराकी व्यारमा की है

> (१) यह बन कोनींका निकास की इसके अन्तर्गत जाते हुं काल डीरसे पूकक की गई विश्वपी या सबकी तक ही सीमित करता है। इस जागरे मेंग करनेपर कानुनमें किसी व्यक्ती स्वयक्ता नहीं है जीर इसकिए परिचानकी विश्वसे वह जवन्य है।

(२) जन्हें नागरिक सविकारींसे वंक्ति करता है।

- (१) उन्हें सिबाय जेन बस्तियों या सङ्कोंके किनका पहले उस्केक किया गया है अवस सम्मतिके स्वाधिसकों अधिकारसे बंधित करता है।
- (४) और को इल्लावाकने व्याचार या क्रम्य कारणिय वतना वाहूँ उनके किए माइ १ पाँव खुल्क वेता और जानमण्डे बाद आठ पिताने क्रम्पर पंजीवत कारणा जावस्थक उत्पाता है। (इन कालूनवर्ध स्थायकांने को स्थापन को है, उनके अमुखार पेसे चलकेशाओंक कच्ची, दिनमों और उनका की क्याचारी नहीं हैं, पंजीवन नायवस्थक लही है।)

७ उपमुंबत कानून प्रवासपर रोक नहीं क्याता परन्तु इसका सहेबन व्यापारित्रीकी है पीड तह दिवत करना है। बोबर प्रातन-कामने यह विदेश सरकारके बानियेदनोंका कारण बना वा और इसकिए यह यह कभी कहारित साम कानू गई। किया गया। इसके प्रधासके किए राज्यका कोई क्या विद्या गया। इसके प्रधासके किए राज्यका कोई क्या विद्याग नहीं वा बीर पंजीवनका कार्य क्या प्रवास के में क्या राज्यका कोई क्या वा ।

#### बिटिए ज्ञासमके कस्तर्गत

८. बिटिस सावत प्रारम्भ होनेके बाद नार्दी और आवानोंक विचन्न पुत्रक एतिवाई कार्यावन स्वापित किसे गये। बान्ति-एवा अप्लादेश सरप्त राज्यको खदारताक मोनोंग्ने नचानेके त्रोपता स्वापित करार्यक प्राप्त करार्यक करार्यक प्राप्त करार्यक वाचित्र प्राप्त करार्यक प्राप्त करार्यक वाचित्र प्राप्त करार्यक प्राप्त करार्यक प्राप्त करार्यक वाचित्र करायक प्राप्त करार्यक प्राप्त करार्यक प्राप्त करार्यक प्राप्त करायक प्राप्त करार्यक प्राप्त करायक प्राप्त करार्यक वाचित्र करायक प्राप्त कर प्राप्त करायक प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्

बकाता गया और यद्यपि सबुतके जमावमें पंचीने उन्हें वरी कर विया तमापि वे छरकारी नौकरीस बरतास्त कर विये गया। तब एगियाई वार्यामय बन्द कर दिये नये और अनुमतिपनोंनी मनुरोका काम जैसा नि जीवन ही वा जनुमतिपनाके मुक्त सचिवको हस्तान्तरित कर विया नमा। यद्यपि इस गासनमें विनिध भारतीयोको अनुमतिपन केवल स्वरूप और सो भी काफी निकास जीर गहरी छातनीनकं बाद विये वान के तबार्य कोई प्रभावार नहीं था। इसी औप स्वतिकम सिमानमें एरियाई सेराकके मामसे एक स्विकारी नियनत किया। गया।

#### भारतीचीका प्रजीयम

५. वर्षण अनुमित्रण विभाग कनुमित्रणके मुख्य सचिवक सथीन वा लोडं जिननप्ते १८८५ में स्वतृत ३ को कहाकि याच लागू करणा अधिन समस्त और अनुमित्रक एविकको एनियाई पर्योक्ष्य तिमुक्त दिवा । विदिध मार्याचे पर्वको हव जनामा नक्षापुक्त दिवा किया । विद्या मार्याचे विके हव जनामा नक्षापुक्त दिवा किया । विद्या निर्मा । विद्या मार्याचे हित्र मार्याचे किया । इत स्वति विद्या निर्मा मार्याचे हित्र मार्याचे किया । इत प्रमाणकाम आहे मार्याचे मार्याचे मार्याचे मार्याचे करानी कार्याचे मार्याचे मार्याचे करानी कार्याचे मार्याचे मार्याचे करानी कार्याचे कार्य

साँड निम्नरने यह मसाह बंने समय निम्नसिनित विश्वाम दिसाया था

मेरे सवासमें पंजीयन उनका रसक है। इस पंजीयनके साथ १ पाँडका कर सना हुआ है। यह केवल इसी बार माँगा ला रहा है। पिछती हुन्यसको जिन्होंने कर दे दिया है दे केवल इसका प्रमास पेत्र कर दें। फिर वन्हें दूसरी बार यह कर नहीं देना होगा। एक बार उनका नाम रिजास्टरण का कानेके बाद उर्छ कुलाएँ जार इसे करानेकी जववा नाम अनुसरियन सेनको जास्तर क होगाँ। इस पंजीयनसे आपको यहाँ रहने और क्यों नी बाने और सामका जिसकार सिक्त करता है।

११ बारचम विषयों और बच्चोंको छोड़कर द्राण्यसम्भे क्याम्य प्रथम मार्ग्याजे पान मनुमित्तक होता है जिसमें उसका साम जम्मदान गेया अविकार पता उत्तर हमायद मेर सामम्यन उसने मेंगुरना निवात वर्ष पहला है और यह मार्ग्यम परेंग मही ता मार्ग्यस एक स्थान के प्रशास के प्रशास मार्ग्यस उपर निर्माण कुमार होते हैं। उसनियर, वीद हाल्यमाम ऐसे मार्ग्य हा जिसे या छानूमित्तक नहीं है मीर वो धानि-रहा। कप्यादेगको मुन्ती पाएके कम्मपन मही जाने हो वे बनामान तमानी है और वस क्यादेगक जम्मपन मित्रामित किसी जा पहले हैं। वस क्यादेगक देश मेर कर प्रशास क्यादेगक पत्र मार्ग्य कर्मा कर समान प्रशास कर प्रशास क्यादेग प्रशास क्यादेग क्यादेश मार्ग्य क्यादेग क्यादेश क

to for corn, such a co

**२. वे**धिर **धन्त्र ३ एवं ३२८३**र ।

३ एपर क्या ३ वर्ग १६८ ।

अनिश्विष्ठ प्रवेदाका पता कागांगेके लिए वर्षमान व्यवस्था परिपूर्ण है २ रम प्रार द्रालवास्के सर्वाधान पारतीय विवाधिकोंको स्विध्व करोके लिए स्वरूपा परिपूर्ण भीर प्रमावधाली है। और प्रारतीय वसावते स्वेष्णपुर्वेक पंजीवन करायर, वेण क्षार उम्प्रण विदा यस है, बाँचकारियांचे निष्ठ वाली कोवॉरी विनास्त्रका पूर्णपूर्ण समस्त महेवा कर रिया है। जिन जारतीयंति क्षय भारतीयांके बनुमतिका सेक्टर प्रवेश करनेती केटत

भी है उन्हें मारी रूप मिला है। एन बहुदर्श पामले वर्ष हैं। १३ रामिए स्पष्ट हो बाती या अनुसहित प्रवेशको रोतनेक सिए स्मि। और बानुसां प्यवस्तारों की आवस्याचा मही दिगार हैती। अनुस्तिगक्के बर्वमान नियमीरे अत्त तंत्र एक अधिसारिक ब्यानके मुनाबिक

(१) रिश्रपी अपने पतियंकि साव हों बाहे नहीं

(२) बच्चे उनकी उन्न चाहुं जो हो हुच्चीते हों अपने वालर्डनके ताय हों या नहीं उनके लिए अनुमनिवन उपतिचन करना सादायक है। ऐसे मामले हुए है जिनन पाँच बपनी आयुने नावान उच्चे अपने बाना-रिशाओंने और परिवादी अपने पत्रियोंते जनम मार्च में मही है। यहाँप विभाजों या प्रतियोंने जो अपने बच्चों या व्यक्तियोंके साम च अन्तर्मात्तर प्रत्यन वियों थे।

१४ त्यापचारक जित पूराने निर्माणकोने अधन निरामका ६ वीट गुल्क कुछ दिया है कार्ने भी अनुसाराज मियनम महीना तथा आहे हैं तो भी कही गरण और गुळ छातनीत्रके बाद जिस निरास भानी कुरमणी करण है।

#### नपा भरपहिला

१५ वे निर्माचनार्ग में भी ही कराएं मंत्रीपन सम्प्रास्त भारतीय समान्यत नवारे सम्बन्ध वाचित्र है। इसमें इसमान्यत्वे प्राप्त भारतीय निर्माणिक दिन सांत्र एक्ता है। इसमें पितानार्ग निर्माणिक दिन सांत्र होती है। इसमें पितानार्ग निर्माण गर्वित स्वार्गित होती है। सार्गीपार्थ वह विक्रमण्डाण गर्वित कार्तिराज्यवित्र होती है। सार्गीपार्थ वह विक्रमण्डाण गर्वित्र कार्तिराज्यवित्र के सार्वा है। सार्गीपार्थ विक्रमण्डाण स्वर्ग कार्तिराज्य विक्रमण्डाण स्वर्ग कार्तिराज्य विक्रमण्डाण स्वर्ग कार्तिराज्य विकार कार्तिराज्य कार्ति कार्त

#### इनका वाग्निक ग्नदप

३६ बाग्यस अस्मारणा प्रदेश गरीयत नहीं बाँच गर्न गरी दिवसी दिनका है जिसा बर्गेष था अस्मार्थिय के निर्माण दिया नाई है। नाई के के सम्मर्थ है गयी प्रमुख दिया नाई है। नाई के के सम्मर्थ है गयी प्रमुख दिया है। ते के सम्मर्थ के मान्य के या नेसावत बस्त प्राप्तना है। इसकी प्रमुख मान्य नहें वा दिया है।

 तामक को ए या हा अन्य नावका तहन्त्र बहान देनाता है बहाक चुन्हां कामका वह नानांद्र का देशियालया के बालानांद्री है। बालाशिक्य दाना क्षेत्र ही बैंग अनुमिटियत हों पर इस कानुसर उसके बच्चे प्रधासन अधिकारीकी दशक मोहवान हो वाते हैं। यह वर्गविद्येषक सिए निकृष्टतम बगका विधान है और इसका उद्देश मारतीयोंकी बहुत सुरूप और अपनानित करनके सिवा कुछ भी नहीं है।

#### तथाकाधित रावत

१८ ३ पॉडकी सूटकी बात बेकार है क्योंकि इस समय ट्रान्सवासवामी प्रत्येक बारिंग भारतीय पुरुष सीर बहतानी गामलोंसे तो बच्चे भी इसे जहां कर चुके हैं। दाग्सवास उपनिवेश-पविषय वन्तव्यके ननसार कोई भारतीय जो ग्रहरो पूर्व हान्सवासका निवासी नहीं का इस सपनिवेदार्ने तवतक प्रवेश न पा सकेगा वकतक उत्तरशायी सरकार प्रवासके प्रश्नपर विचार न कर सेगी। और चैकि क्र्तमान आरतीय निवासी व पींड पडसे ही वे चके है और मुद्रके पहुँछेके अधिकांश निवासी बिन्हें अभी बापस बाना है, बोबर सरहारको ३ पीँड दे मुके हैं इसकिए ३ पीडकी कर कोई रियायत नहीं है।

१९ सस्यायी जनमन्तिपत्रोंके किए अधिकारपत्रकी भी आवश्यकता नहीं है नेपांकि वे शास्ति-रक्षा अध्यावेसके सम्तर्थन अधिवारियोंकी अर्जीवर विसे बसे हैं।

२ वर्षातक मध-संभारण सम्बन्धी सविवाक भारतीयोंपर काम डोनेकी बात है, वह चनका सीवा अपमान है।

२१ उन मास्त्रीमंकि उत्तरप्रविकारियोंको जिनकै पास १८८५ के कानन ६ के पहले अवस सम्पत्ति वी सिस्तेनेवाकी चाहत व्यक्तिगत क्पकी है। और इसका नसर दान्सवासर्ने धमीनके एक झोटे-स टकडेपर पक्ता है।

२२ इसलिए इस बन्धावेशसे भारतीय समायको न तो किसी प्रकारकी एउट मिल्ती है और न उसकी रखा होती है।

#### <u>तुक्या</u>

२३ इस संघोषन बच्चावेक्षमें १८८५ के कातृत ३ की शब निर्मोग्यताएँ स्मॉन्की-स्मॉ छ भावी है तमा ब्रिटिस भारतीयानी स्निति १८८५ के कानून २ क अन्तर्गत जितनी बुरी बी उत्तत भी ज्यादा बुरी हो जाती है। इस तत्त्वके बारेमें हम विद्यता कहें जोड़ा होगा। यह क्षान निम्न दक्षमास बीर भी अधिक स्पष्ट हो आयेगा

१८८५ क कार्य व के कमार्रत

वय अध्यतेषक जन्तर्गत

१ केनस स्पापारियोंकी ३ पीथ चनाना मौर रहीय फेनी पड़ती थी।

वन धन भारतीन पूरगोंको (जो ३ पीड कर पहले ही दे चुके हैं) पत्रीयन प्रमाणपत्र होने श्रीमे।

२ धिनाक्तका कोई ब्योख नहीं देना होता दा।

जब चिनाव्यका बस्पन्त अपमानजनस व्यास देना पहेचा।

१ पंजीयनका सम्बन्ध प्रवास-प्रतिबच्च से नहीं था।

यह पंजीयन मुख्यतः प्रकास रोक्तरः

मिए है।

४ पंत्रीहरा माता-पिताओंकी सन्तानको पंजीयम मही कराना पहला था।

44

पंजीयन होना चाडिए (क) आठ सालसे कम वामुके बण्योंका पत्रीयन अस्थायी रूपसे कराना होगा और माता-पिताओंको सिनाक्त करामी होनी। (बाठ दिनके बज्वेको दसों अँगृतियोंके निप्तान

पंजीकृत मातापितामंकि सब बन्वोंका

देने होंगे और इसके किए उसको पंजीयन विकारीके पास के बाना होया।) शिनास्त्र भी देनी होयी।

(ख) बाठ शासरी विषय वायुके वच्चीका बाबन पंजीयन कराना होगा और ऊपर वैसी (ग) यदि १६ वर्षकी काम् होनेपर वच्चोंका येसा पंजीयन नहीं होता है, को पंजीयन न करानेपर जनको ककी सबा मिल सवदी है बौर वे निर्वापित किये जा सकते हैं। (व) यो एधियाई सनभिक्त रूपसे उप-निवेधमें १६ वर्षसे कम आयके शासकारी कायेगा उसको कडी सजा दी वा सकती हैं, प्रसका पंजीयन एक किया जा सकता है और धमको निर्वामित किया वा सकता है। (यह नियम सम्भवत इयमीड बच्चे कानेवाचे माचा पिताओं पर साव होता है और इसरे प्रधिपाई अधिवासियोंके बच्चोंको सानेवाले वैत्र एधियाई अधिवासियानर दो निस्तित क्पने बाव होता है।) (क) को एक्सियाई ऐमें बच्चेको (जनजाने

भी ! ) नौकर रुपया उसे भी बैसी ही सवा बी जा सकती है।

(च) जो माता-पिता मा संरक्षक (क) भीर

(ल) नियमोंके अन्तरात आवेदन नहीं करेंपे में १ थॉड जुमनिया ३ मामको कैरकी समाधः मागी द्वीप ।

५ पत्रीयम न करानेपर निर्वासका विधान नी मा।

यंजीयन न करानेपर निर्दोसनका विधान 🖁 अने ही उस लंधियाँके पास अनुमतिपत्र और पंजीयनपत्र हों और इस प्रकार संगोधन अध्यादगांके अन्तर्यन जन टारमपालको वीच नावरिक्तावा बोहरा अधिकार प्राप्त हो।

इस तथा कम्मकी एक इरक्यसे सम्बन्ध कियालका वर्तमाम कारिकार प्रभावदीन कीर निर्फाक कर दिया नामेगा। इस्टें एस्टॉमें को निहित स्वार्थ स्वतक इस्टें वर्षिय माने वार्ति के इक्ष समक दूरी करमेंके किर क्वांन हिंदी वार्षिय।

 १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत प्रकारी कोगोंक किए एंडीयन अनिवार्य वा।

७ १८८५ का कानूग १ एक जनसिक सरकारने पास किया था और जिन्सि सरकारने उसकी भागस केनेका यकन दिसा जा।

८ उत्तरद्यापी सरकार १८८५ के कानून ३ को वर्म-विद्यालका पूर्वोदर्स नहीं बना सकी।

 १८८५ का कानून ३ एक सन्कारने सन सोयंकि सम्बन्धमें पास किया था जो सबके प्रवादन नहीं थे।

१ वृष्टि पंजीयन अपमानजनक नहीं भा इसक्तिए कृतका कोई प्रश्न ही नहीं फरना का 1 नमें अध्यादेशके बमकसे मकामी कीग मक्त है।

क्तमान अस्मावेश एक विज्ञ घरकारने को चारत बीर पश्चकी श्रम्मवाके इतिहाससे पूरी तरह परिचित्त 👢 बानवृत्त कर पास किया 🐉

उत्तरवायी सरकार इस अध्यादेखको वर्य-विधानका पूर्वादर्श माने दो वह धर्वेचा चित्र ही होगा।

वर्षमान सञ्मादेश एक ऐसी सरकारने पास किया है वी ससी सामाज्यके जन्तर्गंत है जिसके जन्तर्गंत नारतीय है।

वर्तमान बच्यादेश भारतीयोंका स्तर काफिरोंसे मी नीचा कर देशा है

(क) वर्षोधिः वन काफिरोंको विनके फिए पास रवना वालस्यक है, बेंचे वपमानजनक विनावती ब्योरे नहीं वेने पढ़ते जिनका विनान वस्पावेद्यों है। (बा) काफिर एक निश्चित वर्षा प्राप्त करनेके

(बा) काफिर एक लिक्कित बर्चा प्राप्त करनेके बाद पास रबनेके दायित्वसे मुक्त कर विसे बात हैं, किन्तु साध्यीसीकी मके ही बनका बर्चा कुछ भी हा या वे कैसे ही पुषिसित क्यों न हों पंजीहरत होना ही चाहिए सीर पास रखने ही चाहिए।

#### नचे नच्यादेशके कारण

२४ हमें मानून हुवा है कि अच्यादेशको पास करनेके कारण निम्न हैं

 (क) यह फि स्वानीय घरकार भारतीयाँकी जिनके विश्वद ट्रान्सवासके गोरे विश्वसित्तरीमें बहुत ज्याचा पूर्वसङ् है, कवित जनविकृत बावको रोकना बाहती है।  (क) स्वातीय सरकारका विकास है कि भारतीय समाजकी बोर्स देखको कर्नावकत कपरे जानेकाके विकिन्न भारतीयोगे कर बेनेका एक संगठित प्रयस्त किया वा उस है।

प्रभाव कर विश्व करावे विकास कार्यों किया बाता कि ऐसे आरतीय हैं वो द्वारावार्कों वनिष्ठ्य क्यारे प्रकार करते किया वर्षा कर केर्स कर के किया के किया कर किया कर के किया किया कर के किया किया कर के किया किया कर के किया कर कर के किया कर के किया कर कर के किया कर के किया कर कर नादकी नादका खण्यन नार-भार किया है और यह नात करते सिक्ष भी नहीं क्षत्र है। पार्यीय समाज बारा प्रवेशके संबंधित प्रशासका आरोप सरासर गनसकत है।

#### न्यानीय वर्षेत्रह

२६ फिराने ही पीरे, खाध तौरसे छोटे व्यापारी वर्गके लोग पूर्वप्रह रखते हैं। मह बात मान की गई है। साथ ही हम बारपूर्वक यह मी कहेंचे कि मोरे सोमॉका सामान्य समुदाय नदारीन है। भारतीय कापारी बोक बरोपीय पेदियोर कीर मारतीय फेटीबार समी वनुष्टान वर्षवात है। नार्याय न्यानारा नाम नुरानान नामनाथ नार नार्यान कर्यान । ... प्रकारके पोरे गहस्पकि स्वयोगसर निर्मर है। होतों ही इस सङ्गोगके निता ट्रान्सकर्मे जीनिव नहीं एक सकते। प्रमारे क्रम लवंबत समर्थन जस प्रार्थनाएकोर्ग बोता है जो थी हॉस्केन और प्रसम्ब पेडियोके वसरे प्रतिनिधिकाँने धारमीकाँकी जोरसे केंद्र किया था।

#### पर्वप्रको सन्तर करनेका तपाप

२७ किन्तु इस पूर्वेग्रहको मानते हुए, मारतीय समावने सवा ही केर या नेटाकके डेगरर प्रवासको प्रतिवन्धित करनेका सिद्धान्त स्वीकार किया है, वसर्ते कि सङ्घानक बीर सेवक सानेकी अनुमति रहे। चूँकि स्थापारी ही बजता और ईस्पॉको उलक करते है इससिए भारतीय समावने यह रिदान्त सी मान क्षिया है कि नगरपाक्तिकाएँ नवे व्यापारिक परवानीका प्राप्त ने प्रकार के प्राप्त करने किया बहु कि प्राप्त करनायपूर्व हूँ नहीं वहाँ कर करनायपूर्व हूँ नहीं वहाँ कर सम्पादकर प्राप्त प्रमुख्य हुँ नहीं वहाँ कर सम्पादकर पुर्विक स्वारं को इनके प्राप्त करने पुर्विक समित है। यह ये से कानून मंत्रू कर किये बार्य को इनके प्राप्त सम्पादकर सम्पादकर सम्पादकर स्वाप्त स्वाप्त के सम्पादकर सम्पादकर स्वाप्त स् किन्तु देश की भी कामून बनावा काचे उससे १८८५ के कामून १ को रह करके पार्टिक सानिवासी मारतीपींको काचक सन्तारिक स्वामितकार अधिकार किर विद्यार्थ साने और क्याने-चिरने कीर बाजाको ध्वसनाता बाराव को साथे।

२८. बन्मव बताता है कि अहाँ-अहीं सास तीरते कमबोर बातियोंपर साय होनेवाका वर्ष-विवास नतामा गया वहीं स्वेत स्टान्ता बोर दुवायोग हुमा है। परण्तु कर्युन्त बांके कानूनर्य वो सवपर लागू होगा स्थानी कोई गुंजास्त्र नहीं रह वालेगी। स्वाने जलाता स्वस्ते की वेप्यरकेन इस्स व्यक्तिकेशीय प्रवासनम्त्री सम्बोक्तम् निर्वासिक और स्वस्ते व्यक्ति स्वरूप नीति सी बासी फोगी। इसी नीविके कारण मेटाल विचान-समाचा पहका मताविकार अपहरण विचेनको सीर प्रवासी प्रतिकत्वक विवेशकका सस्विता नामकूर कर विशे वर्षे के जो जास सौरसे एसियाइसॉसर

र देशिय कच्चा प्रकारकर ।

t, lifer our to se see :

के प्रेरिय सम्बर्ध श्राप्त के हैं जी र सम्बर्ध स्था है।

y lifer was to be been

कानू होते ये और स्वर्मीय हैरी एस्कम्ब<sup>4</sup> ब्राच्य पेश किये गये थे। ऐसा वर्गभेव रहित कानून वक फारपर दौरपर पास किया जा सकता है। तक इससे कागानी उत्तरपासी सरकारके सामने यह करवाना स्पन्न हो-आयेगी कि सामान्य सरकारने प्रतिवत्यक कानून क्यों पास किया तथा आगोक प्रतिवत्यकी आवश्यकता दिख करनेकी विभयेशारी भी उसकी ही होगी।

२९ किन्तु यवि ऐसा कवम इस समय ब्यावहारिक व हो वो शिष्टमण्डकरी विगीत सम्मतिमें समस्त प्रका ठवतकक सिए कोड़ विसा वासे ववतक वय विधानके जन्तर्गत नव विमिन्न टान्डवास विधानसमाधी बैठक भरी बोती।

### वैकल्पिक उपाय एक आयीग

१ इस बीच मारलीय समावके किए इमसे-कम हतना कर देना उचित है कि
एक प्रतिक्सामी और निप्पत बायोग निपृत्त किया बाये को ट्राण्यक्षकों विदिश मारलीयों के
बारियां की प्रतिक्स के बार के स्त्रीय कर की प्राण्यि एवं ब्राम्यकि प्रयासनके
बारेयें बहुतक वह बिटिक मारलीयोंको प्रयाचित करता है रिरीट थे। वह इस सम्बन्धमाँ
मी रिपोर्ट दे कि ब्रिटिस मारलीयोंको सर्वेच प्रवेचको रोक्तिके किए बर्तमान कानून पर्यान्त
है या नहीं। वह सामायक विदिक्ष मारलीयोंको प्रमाणित करनेके कानूनके सम्बन्धमाँ
मी राम याहिर करे। यदि विन शेषाने बारिय क्याया है वे सन्त्रे है तो आयोगनी
कारलाईम बहुत क्याया वसन नहीं काना बाहिए।

#### ब्रिटिश भारतीयोक्त भन्य एशियाहर्याचे भिन्नवा

३२ इसके बसाबा समावकी साझ बोचर है। संसावन अस्पादेश एक बच्चारसक कानून है। यह दुन्तप्रवास्त्रें समाव डाए असमिकुत आर्च्योगोंको प्रवेष क्रपानेके कृषित संगठित प्रत्मका मुक्तासक करनेके बिस्प पेश किया बात है। यदि महासाविषकी सप्ताव ऐसे कानूनको मंबूर कर वैद्यों है तो वह समय मार्च्योग समावको अस्पायो उद्दर्गनेये मार्गावार होगी और वह भी ऐसे पम्मीर आरोपको सिद्ध करनेके किए सार्वविक्रिक चेपने कोई प्रमाण प्रस्तुत

हम है आर्थि महोदयके वितास देवक

मो क गोषी

क्षा वं∘ अस्त्री

ट्रान्सवास बिटियं मारतीय शिष्टमण्डसके सदस्य

क्यी हुई मूल बंदेवी प्रतिको फोरी-नक्स (वी. वो. २९१ क्षण्ड ११६ इंडिविजुजल्ज येना एस. एज. ४४४१ स) थे।

र (१८६८-९९) नेतकः शक्कांत्री १८९७) रेकिर क्वार १, वृह ३९ ।

### ५३ पत्र कॉर्जगॉडफ्रेको

होटच सेसिम **भ**न्दन } अस्त्रवर ११ १९ ६

বিত কৰি

मापका निवेदनपूर्ण इस पत्रके साथ मेना जा रहा है। मुझे मरोसा है कि वह बहुत ही कारकर सिंह होगा। में उसकी अगाईके वर्षके बारेमें विचार कर रहा हूं और सोचता है कि सिंह क्लासरकर्ता है। जगाईना वर्ष उठायें तो यह काम विधक सानदार होगा। नी-कुछ वर्ष किया बाता है उसका पाई-पाई हिसाब मुझे संबक्ती भेजना पढ़ता है। ऐसी व्यक्तियर बपीक्का सर्व देना पढ़े इस विकार तक को मैं नापसन्द करता हूँ। इससे उसकी बास्तविकतानें बहु। बगवा है। जगाईका खर्च नयस्य होया। मैं सबसे उधे उठा घकता हैं। स्री बकी उसे चटा केनेको ठैयार है। केकिन इनमें से किसी भी बाउधे काम न चलेगा। बार कोग --- पाँच-छा सिक्तकर --- इसे बापसमें ही बाँट सें। बाप बात समझ बार्वेंबे में सिद्धान्त समझाना चाह्या हैं। बात बहुत मामुकी-श्री है। केकिन आपको इस योग्य होना चाहिए कि फिसीके भी सामने बाप मस्तक क्षेत्रा करके क्ष्म श्रन्न कि हमने ही यह सारा वर्ष उठावा है. क्योंकि हमने सबसस किया है। जो निवेदनपत्र मैंने तैयार किया है, एसे ज्यानानेम मदि छने हो दो पौड सर्वेने।

इस निवेदनपत्रको श्रेकनेमें विकास न होना चाहिए। में दो यह चाहठा हूँ कि बाप तथा बन्य ने कोन को इसने वापका साथ बेनेनाके हैं स्वयं ओक्सशमार्ने वार्ये और वहाँ हमारे हिटार्ने पन कोगोका बनुनोदन निनी सीरसे प्राप्त करें तथा इस बावेदनपत्रकी क्यी हुई प्रस्तियोंके बॅटबानके किए ब्यक्तिगत रूपसे प्रार्वना करें। इसी प्रकार बाप कोग भिन्न-भिन्न सम्पादकोसे मी मिकें। ये कीय काप कीयोधं न निर्केती कीई बात नहीं। ये हमारे उद्देशको सर्वि नहीं पारेचा सकते और निस्ते हैं दो सच्छा ही है।

शापका सुमनिन्तक

भी चॉर्ज गाँउ है क्षस्यन

टाइप की हुई अंग्रेजी बपरायी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४४३६) से।

१ इक्टाबर कर्डामीक साथ करामधीक बाद कोर्ड धक्तीमको हिर्दे वानेपाके मधितकरम्बर मह सस्तिहा वांचीजीने संबोधिक कर दिना था । मनित्य करक किय वेकिस " सर्वजनक कोंग्रे बक्रिसिटी " यह ८४-८५ ।

## ५४ पत्र एक० रोज मैकेंजीको

होटड सेसिस सम्बन

बस्तूबर ११ १९ ६

प्रियकी मैकेंबी

वापका विश्वस्त

थी एक राज मैकेंकी विक्स्टर हाउस के सी

टाइप की हुई दफ्तरी बोरेनी प्रतिकी काटो-नक्क (एस एक ४४६५) है।

५५ पत्र कॉन्टर जोसिया ओल्बफीस्बकी

(होटल सैसिल सन्दन)

नक्त्रवर ३१ रे९ ६

प्रिय मास्कक्रीस्ड

कापके पत्रके किए बहुत-बहुत बन्धवार। मैं इतना स्मस्त हूँ कि बीखता है भूमें अपनी स्मामका कुछ समय काटकर आपनी १९६ जू के रोड प्रिकेट पट केसकमें बृह्यपितारकों प्रमामक ६ और ७ बड़ेके बीच मिकने बाना होगा। में मिन केता हूँ कि बहूर बाप होंने हो। मेरि मैं न बा एकें तो हुएया ७ बड़े सार्वकाकों बाद मेरी मित्रीसा न करें। उन दसारे मैं पुक्रवारकों ४ बड़े सार्वकाकों बाद किसी समय बॉनके पहुँचनेकी केटन करनेना। मिर

र देखिल "मेंट शास्त्र नाणिकाकी "पृत्र ७-१ ।

<sup>%</sup> सामय मानिका एके महिनिषि ।

सम्पूर्ण योगी बाडमन

मुधे यृहस्पतिकारके कार्यक्रममें परिवर्तन करना पड़ा और मैं इसे पहकेसे जान सका है। टेमीफोन कर इंबा या निका इंबा।

मुसे प्रस्कारत है कि भी बसीकी समीमत बहुत तेनीचे सुबर रही है।

आपका सुप्रविश्वक

र्वो बोस्कफीरड केटी मार्नेरेट अस्पतास सॉमसे केट

ŧ

टाइम की हुई क्यूनरी बोबेबी प्रति (एस एन ४४३६) से।

५६ पत्र मुक्त लिम स्युको

[होटक सेविन

ं सन्दर्ग] वस्तुवर ३१ १९ ५

प्रिय भी स्यू

मुझे बीनी निवेशनपत्तवी एक प्रति भी बेम्बरे प्राप्त हुई बी। मैं देवता हूँ कि वह वर्ष मधीबेंदें नहीं निक्की बिसे मीते हैंबार किया ना। इसके मनुष्केद ६ पर पन्नीर बारिय की बा सकती है। इसरे कोटे-मोटे मूदे नी रहे हैं बिन्हें केशनेकी बकरण नहीं भी। बैर, मैं निवेशनपत्तन कोई हेरकेर करणा सावकाक नहीं प्रमाता। मैं उस प्रवक्ता मसिवा साव भेवता है से एरनकेक चीनी मनीकी ऐसा बाना वाहिए।

आपका सच्चा

संसम्ब

टाइप की हुई वयन्ती अंडेनी अधिकी फीटो-नक्क (एस एन ४४३७) से।

र वर क्लम्ब नहीं है।

२. देखिन <sup>ल की</sup>ली राज्युरके किंद काडा वस्तिता<sup>ल</sup> पत्र ६६ ।

# ५७ पत्र लॉड एलगिनके निनी सचिवको

[होटक समित सन्दर्ग] अस्पूबर ११ १९०६

मेदामें निजी धनिब परमयाननीय सन बॉफ एकणिन महामहिसके मुक्य उपनिक्य-सम्बी सन्तर्भ

महोदय

आपना ६ तारीजना पन प्राप्त हुआ। आपकी इस भूननाक पिए कि लॉड एस्पीनन मुद्दम्पित्वार ८ महस्त्रको सीन बने उपनितेग क्यानिक्यमें द्वान्यवामक आरतीन जिल्लानकन पर करेंगे में अपने सानी प्रतिनिधि थी बनी और बानी ओरसे लॉड महोदयको साहर समाह देता है।

भागक पत्रके बन्तिम बनुष्णेरमें में बावें आई है जनका मैने करण कर जिया है सीर में इस दाउना प्यान रहीमा कि गंदमा कार्युक आवे न बहे। ज्योंदी मूची पूरी हा नामगों में भाषी सहामें बन कार्योक्त नाम मेन होंग को उपस्थित होंगे।

मारका मात्राकाचे मेवक

द्यादर की हुई दफ्तरी अवेजी प्रतिकी काटी-नव्य (एस. एत० ४४३८) से र

५८. पत्र कमारी एडा पायवेसकी

(हीडल मेनिन मन्दन) अस्तुबर ३१ १९०६

बिय कुमारी पायशण

अन्तरा इसी महीनकी २६ सारीपका पत्र विचा। आसी परिचय प्रान्त दिय दिना इंप्रेंडन चर्च आतरा मुझे बहुत हुए। होगा। नदा साथ हमाहूँके मुझे बहारेंडो कि हिन्दी दिन मेरे लिए लच्छ आता सम्भव हुआ हो। आर मुझे बहुँ विचेंडो। बहुइ मुम्मेंडन है हि मारे बहारें साथ दक्ष दिना में एक दिन हमेरे लिए निवास हो।

बारदा मध्या

िनारी एडा नापश्य ५ नेप्सीने स्टीर रेपार

राप्प की हुई बराइरी अबसी प्रति (एम. एन. ४४६ ) में ६

t रिक्टल्स करने देखों ता दा।

### ५९ पत्र हाजी वजीर अलीको

होटल संसित्र

बक्तूबर ३१ १९ ६

प्रिय थी असी

मुझे अप्यन्त धेर है कि मै बाज शामको नहीं का सका परन्तु कछ आनेकी कोधिय क्रुमा। बब इम कोए मिलेंगे तब आपको बताउँगा कि मै अपना समग्र कैसे म्यतीत करता एका है। इस दीच इतना ही कह सकता है कि चोहानिसवर्गकी बपेका यहाँ मुसपर कामका भार नविक पड़ा है। पिछनी रात तो मैं ३-३ वर्जे सुबह सोगा वाः

चौती शिष्टमध्यक्तका काम आमे बहाया चा रहा है। मैं उसके सम्पर्कमें हैं। चौती

मन्त्री द्वारा मेबा बानेके किए मैंने एक निवेदनपन मेंब दिया है।

नापके रोज महाँ जाने जीर तीसरे पहर और जानेके बारेमें मिलनेपर विचार करेंपे।

बाब रात मुझे कोकसमामें सर रिवर्ड साँकोममसे मिलनेका इत्तिकाक हुवा बार उनसे समीपमें बातें हुई। सारे मामकेमर तनका कह बहुत अच्छा जा। वे आपके बारेमें पूछते वे।

न्यायमृति बमीर बकीसे में स्वयं बबतक नड़ी मिक सका है। परस्तु उनके साप पत्र-स्वत्क्षर करता रहा है। भी बमीर जनीने मुद्दो निका है कि वे शिस्टमध्यलकी मेंटके दिन इससे मिलेंसे। सर मंचरबीका वह मत है कि एक स्वायी समिति होती चाहिए। इसक्य, इस विचारते कि हमारे नहाँ रहते रहते इसकी स्वापना हो बावे मैंने इसकी स्वीकृतिके स्थिय तार मेजा है।

मैने फोनसे बापके पास सम्बस भेवा है कि मैं सम्मवतः कब बॉमके बाउँदा। मुसे ६ मा ७ वर्षे भागके बीच डॉ जोस्डफीक्डसे मिलना है और सम्भवत उनके साथ ही आउँ।

आएका सुप्रविग्तक

भी हानी वनीर वर्ण केवी मार्बरेट अस्पतान शॉसके केंट

टाइप की हुई दश्वरी बंदेनी प्रतिकी फोटो-शक्क (एस एन ४४४) छ।

र देविकर "रा इस्त किन ब्लादो" बाद ।

२. तर रिवर्ड वह सम्बन्धिमें ने । देखिन बान्त ५, यह ४८०-८१ । ा देखिए "स्त्रः हेल्दी का करू गीलको " छा १९-२२ ।

Y कातर रुख्य करी है।

# ६० धीनी रामदूतके लिए पत्रका मसविदा'

[जल्लूबर ३१ १९ ६ के बाद]

प्रेयक भोतक महामहिम सम्राद्के निश्चय समृद्रुत और सर्वापिकार-सम्पन्न मण्डी अन्दर्भ

सन्दन शेवामें परमभप्ट भर प्रदर्श थे महामहित किंगा सम्राटक मुक्य विदेश-भाजी सहारय

ट्राम्यसमम रहनेबाक स्थानन बीनी प्रवासनाने उन्तर वर्गनिवसमें अन्ती गिरायमीक बारेमें बीन विजय करन ट्राम्सबान विचानपरिषद हाए पास किये मर २९ मध्यस्तरके वस अध्यादसके मन्त्रसमें जिस एगियाई अधिनियम संघोषन अध्यादेश कहा गया है एक प्रावेतावन मूने भूजा है। उनका अविकास अनुवाद पत्रके लास प्रियत कर रहा हूँ। की एक एम जेम्मने मूनन मेंट की। वे उपर्युक्त बीनी प्रवासनों हाए। उन्हें प्राथमात्रकों वरिलाय करने प्रस्तुत करने भीन उनका प्राथमा मेरे सामने राजने किए भीजे युवी विगोप प्रतिनिधि है।

मृरो सतना है कि बाँड प्रायनापड़में बही भी बाउँ ग्रही हैं — और मैंने जो पूछनाछ नी है उनने तथा बीधम बाणिकांके मुख्य चीनी बाणिज्य-पूनन बान्तुक बात हुवा उपने मूग इन बननमंदि मही होनमें मन्त्रेह नहीं हैं — तो चीनी प्रवादन्ति विचायन बहुन शोक है।

मुसे मानून है कि प्रार्थनाथनके अनुष्कोद ७ में जिन आपरित्रजनक बार्लाचा उन्तरन दिवा मण है व स्वयं अध्यादेशम नहीं है परन्तु नृते पावर नियी है कि हान्यवाम मरसारका इरावा मैंनूनियों कि नियाना और विभावतायों हुनारी बालांक निया विनियम बातावता है महि प्रार्थी स्मार रोग क्टर करें को बढ़ कि हो होगा। इस प्रवासक विनियमांकी बार छोड़ के तो भी यह सम्मारेश नियम्बह गर्मीय आवृत्तिके योच्य बान पहना है बीर पड़ के वार्या मी पड़ सम्मारेश नियम हो पड़ी स्वार्य

नावनामा नाववयम वारण्यस्य नावयम् । भागवा स्वान देश नावयम भागवा वीश्वयं स्वान्य होता है कि महामहित समाह तरहर्ष मनस भीर बीनदे नामहित सम्बन्ध भागवा वीश्वयं ह और सन्दूर्ण पीती साम्राज्य विनिध प्रवानतीशे एनं स्वान्ताम्य भवितार प्रान्य है जो यस कृषणात्र राज्येक सार विज्ञा जोता है।

इनीत्रंग म कराना बन्या है कि परमाध्या शामकानक पीनी प्रप्राप्रनीता नमुक्ति भिरता दिलाना प्रवित्र नमझ्या। मेरा शयात है कि घर बिटवर्के साथ मैत्रील खावज एड फिरवर एक्क प्रयाजनारे नात प इसक विवत्राती है।

परमधेराका माजाकारी नेवर

दारा की हुए सन्तरी अपनी प्रतिका कारा-तकत (एन एन ४८८१) ना

क्षा अन्यानस्वरक्षः अवस्थितः वर्षात्रीते नैयार विकास्य । वेकिय गयाः सुर विन स्ट्रीग स २८ और गयाः द्वारो वर्षार अर्थकाण पुत्र द्वार द्वार बात ठीक है। किन्तु भी कॉवनेस कटिसने जो उस समय ट्रास्थाकमें बहुरी मामधीके सहायक उपनिवेस-सचित्र के तीन महीने पहले एक बिटिस मारतीय विकटमण्यससे कहा वा कि सरकार विमानकका एक ऐसा तरीका कामम करना बाहुती है, विकटे मुताबिक सभी मार्थीको करने पार्टीपर सपनी वर्धों कॅपिक्सोके नियान कराने पढ़ये। यह ऐसी म्यस्थां की विकार विकटमण्डकने समायका कही जातीत की थी।

किन्दु अध्यादेशमें ऐसा कोई विवास नहीं है?

नहीं फेलिन सध्यायेशमें यह सिधान है कि केपिएनेंट प्रवर्गत उसके अन्तर्गत समय-समय-एर ऐसे विशित्तम बना अन्तरा है जिनके हारा बुस्तरी बातोंके साध-साथ यह निवांधित किया बातेगा कि मारतीय अनती दिनाकश्चा सबूत किए प्रकार है। सम्पायेशके अनुसार पुलिस सर्थि कारी १६ वर्षीय वर्षिक सकते प्रमो परिवास्तरीये न केवल अपने पास पेस अन्तरा की कह एकते है, बरिक्स विशित्तमों हारा निवांधित विभावतोंक सबूत वेनेके किए बीर भी है सकते हैं। बीर भी बरिक्स विशित्तमों हारा निवांधित विभावतोंक सबूत वेनेके किए बीर भी है सकते हैं। बीर भी बरिक्स विशित्तमों हारा निवांधित विभावतोंक सबूत वेनेके किए बीर भी है सकते हैं। बाता भी बरिक्स कार्योक्तर मारतीयोंपर स्वार्थ कार्यक्री है स्वीव्या मारामें बागू नहीं है। यह नेटावर्ग दिर्गतिक्ष मारतीयोंपर भी काष्ट्र नहीं होता।

[अग्रेगीसं]

"

. इंडियन जोभिनियन १५-१२-१९ ६

६२ पत्र सरचास्स ब्वामको

होटस सैसिस सन्दर्ग

**भवन्बर १ १९ ६** 

प्रिय महोदय

र बहुत सम्मनना है दि यह क्या सामग्र २, १९ ६ की मी के देवलोड साम किये कार्य उर्दिनाता तुन्ने (रिनंत इक करे) नहीं है भी बारमें ओर्ड उन्दर्भाव) अभी थीं । देखित "वय: और उन्दर्भनाव निश्ची करियारों " सा है है !

10

मचे नाची अनी और मैं बहुत आजारी होंग। तिनी भी हालतमें यति आप हम परि रिधनि नामने राजने निया मेंट देनेनी क्या नार या हम बहुत क्या काले। मॉट एमरियन गुनुहार, ८ तारीमका दिनक नीन बन उपनिवेध-गार्थातवर्मे विष्टमक्टरण बिननका समय तब किया है। थी अमीरी और अपनी नापन

भारता विद्यासमात्र

गंदाव

चित्र

सर बाध्य देवीन शराह-गण्डा सारमभा

दाहर भी हुई बराधी सबेजी प्रतिकी चारी-सराज (एक एन ४८४०) ए।

### ६३ पत्र हर्रोस्ड कॉक्सका

्राप्त समित नप्रमार १ १९ ६

दिव महाद

मनाप मेंने बारन तीन बार मिडनरी भप्ता की बीर बान नामरी पूर्वी भेडी। परन्तु मापन मिर्मानको सीमारह प्राप्त नहीं हुना। मैं इनन नाम एक पर पर पर हो जा गर विरियम वेद्यावर्तने बारे दिया है। सर हेनरी वर्रितन बन सुचना असी है हि बन्दरे रियानगराज्य गाविल हाना स्वीवान कर लिया है। इसके दिए थी आही भी भी पहला हो मापरे भारतन सामारी है। वि. माप हारापूर्वत मूल बुलावात्रका वर्ण समय ने शक ना भारत होगा दिव अब गुरुवार आवारी ग्रेसामें वार्रिया हात्रेप विशेष आवार गायन रताना । भारे रार्गान्तन इति ८ तारील बुरल्पियास्य। ३ वन उर्जनका बार्यानाम (राज्यका) विजनका नका निविध हिला है। जुर मेरेल विकास लिएकाइल्या मनाव ब्रास्थ्य ल्लाम की हर्न है और प्राप्त प्रव स्वीकार में। बर पिया है।

Real Statement

Se and it

भी हैरीन्द्र व ४ए असर जन्मद

ويستواه -

राज्य की हुई दर की बदशा को की व गालक (एन) ल

terminate and one at a mere and an over a factories with a

## ६१ भेंट 'साउप आफ्रिका को'

सन्दर मगम्बर १ १९ ६]

शास्त्र वास्त्रिका के क्या विधिविषय बारापीत करते हुए ध्वमाकर की गाँपीने मार्गात बांगमे शिवननाके बरेश्मी स्वस्थात महत्र बरते हुए यह बैशा ही मसान पास दिया है बैसा मत्री क्षाक्ते केनक जिल्हित भारतीकानि गास किया था।

[गांभीजी ] नटाक के विषयमें वहने हुए मैं एक तारका विकास दूरे वो मुग्ने विगा है और जिगमें मनस जनुरोध किया थया है कि मैं भी रैस्क टैंबम हारा नेटाल विधानमण्डाप पण किये बानबारे विषयकण सम्बन्धित प्रानीका यहाँके अधिकारियांके सामने रही।

[तंबाददाता:] भारतीय वृध्विकीयके अनुसार इस कानूमक विवद्व मुख्य ज्ञापितमी

बया है ?

|गापीत| | अच्छा मान नीजिए यह विषयक कानून वन जाता है — जिसकी में प्र शनक लिए भी कल्पना नहीं कर सकता-नहीं इनका विनुद्ध परिचान यह होगा कि नैस्की भारतीय न्यापारी अपनी जीविकाक सामनी वैचित हो जायेंगे। इसरा अर्थ होगा नामनरी एट ही राहन निहित्र अधिकारोंका अन्त । वर्तनमें ७ की मुक्तीमें केवन २५ के सम्मन और मैरिन्नहर्गर्ने करीब ३ में ६१ के लगमग बारतीय सनदाना है और ये नभी ब्यानारी ही हा नहीं हूं। इनके ने पूछ ब्यवनायी है और बहुत-म इस समय नेटालम है हैं। मही। इगरिए अगर यह विभेवक पान हाकर नानुन वन जाय तो वर्षन और मैरिन्नवर्षेत भारतीय स्वापारियाता नामानितान ही मिट जायशा इसके अतिरिता जहाँतत अविध्यम भारता र भारतीयारा गरेवस्य है सराधिकार संचितियमके कारल भारताना-गुनी अब वर ही बका है क्यादि मार्गिकार अधिनियम जन बंगान आनेवा व लोगोंके नाम सूचीमें दर्ज करने गर प्रतिसम्द लकाका है जहाँ गमधीय महबाएँ नहीं है।

रिन्तु वरवानौंदा कानमा तो विज्ञहान वरवाना-व्यविकारिवेंदे हावींवें है?

तो यह होच है और एकी हाएनमें इस प्रशास्त्र शिववनता गेण कारनता नारमें वर्ग सन्ताने नहीं जाता। सरायके वर्गमात विकास परवाना अधिनियमरे अनुसार परवानी देश-बन्देश बरवाना अध्यारियामा मनीपर छात्र दिया है।

भीर मेरे नवायने इस अजीवा प्रयोग ग्यायपूर्वक दिया जाता है।

शिक्ष्य नर्गः। श्रांत्य वरशास प्रशिवारियात इतः सनीता प्रधान क्रमीतान्त्री अप्यार्ग बत्तमान र ने किया है और सर्वोध्य न्यायाण्यन कोई शहर मही क्षिण माई है।

ता हु है है है महार्थ माध्यान वे बार्यात दिए तम और हुए हैरे हुए हैंसे हुन्तिया Attifate e e c ge mitta gar s

दे बन लका अरेरे वर्जा त्रव तिथी वर बदाण वृद्ध वर्ष उ

बया आप कोई विधेष प्रवाहरण वे सकते हैं भी गांधी?

करनेके रहानी से सकता हूँ। काइही मर्गे एकमान भारतीय व्यापारी बादा उस्मान स्थापार स्रत्नेके रप्तानीते वैदिन कर दिय गये स्वर्धि ने सपनी मूमिपर व्यापार करते व स्वरंद बाहर पासनमें मी ऐता बहुत समय तक करते रहे थे। यदि काइहीट ट्रान्यसम्म ही रह बाता तो बादा उस्मान नाम भी व्यापार करते हुँकि किन्तु पृक्ति काइहीटको नेटासमें मिका दिया पादा है और द्वारावासका परिवादिनियोधी कानून नहीं नरकरार है इसस्थि सारतीयके विकत हुदे कानून सामू है। इनमें व जहाँतक भारतीय स्थापारियोको परवाने देनका सन्तम्य है, नेटासना कानून प्याप कहा है।

इसका भी बस्मानपर बना प्रभाव पहला है?

इसका परिचाम यह हुआ है कि ट्रान्सवाल कामूनक अनुसार वे कान्हीडमें मूललाईन महीं रख सकते और नेटाम कानूनके कारन वे अपने स्थापारके निए परवाना-विकारीकी देशापर निमर है। सहएव उन्हें उस विकास विनक्षत स्रोड़ ही देशा पढ़ा है।

नमा मह एक अपनावका मामका नहीं है जो फाइहीडकी विशेष परिस्तितियेति उठ कहा हुआ है?

बान ऐसी नहीं है। डबनके परबामा-अधिकारीने रेगमी बरलोंके प्रसिद्ध आरतीय स्थागारीके परबानेको एक स्थानाथ-रेलाव हुबरेके किए बरलनेके स्नकार कर दिया यदारि बल्न स्थागारी बहुत दिनोंके यह बणा कर रहा है और सूरोपीय स्थागारस उपकी हुकानकी केंद्रे राज्यों नहीं है। मुझे लगाना है कि बास्तवर्षे सी टैयमपा पियंक एक है और बहु राज्यान नामका आरतीयोंको विनक्ष निकाल बाहर करणका प्रसान ही है।

किन्तु आप जानते हैं नेटालमें माध्यीयोंके निकक्क युक्त प्रचल चित्रेय उभर रहा है?

में यह नहीं नमत यांना कि ऐसी कोई प्रावना करों होती चाहिए। नटाकपर मार्गानीका निहर आमार है। एक वो यह है कि बनको नमुखिका कारण आरालीव निर्मिद्ध महाराजें हैं है के स्वाद के स्वाद

एक सबके लिए ट्रान्सवार अध्यादेशक प्रस्तरर बारत काने हुए हनारे प्रतिनिधने भी गांचीरो बताया रि कानूनने कोई एसी बात नहीं है जिनमें बारगीयोंकी प्रिनास्त अंगुनियोंके निमानीने करना बचरों हो।

र रिवार सम्बन्धः पुत्र ११७५८ ।

F Trust and fest that a de fence :

व रेपिट सम्बन्ध मृत्य १४० भरे । प्राप्तिक सम्बन्ध मृत्य १०३ पेट १०८-८३ ।

..

बात ठील है। किस भी काँग्रेस कटिसते को जब समय रास्प्रवाध्यें बबरी गायकेंकि सदायक उपनिदेश-समित्र में तील सबीने पहले एक बिटिस भारतीय किल्लासमें कहा ना पहुंचित । प्रतिकार प्राप्त पृष्ठा वरीका कायम करना चाहती है जिसके मुताबिक सभी मारदीवाँको क्यने पार्सोगर क्यनी हवाँ जैंगक्रियोंके निशान क्याने पहुँचे। यह ऐसी स्मयस्य की जिस्सार विकारमञ्जाको सामान्य अभी आपनि की थी।

दिला बच्चादेशमें ग्रेमा कोई दिवान नहीं है ?

तही केविल अध्यादेशमें यह विचान है कि सिपिटनेंट गर्यनर उसके अस्तर्गत समग्र-समर्थ-पर एसे विनियम बना सकता है जिनके हारा वसरी बाताके साथ-साथ कह निर्वारित किनी बायेवा कि मारतीय कपनी विनाकाका सकत किस प्रकार वे । कप्यादेशके कनसार प्रक्रिस वर्षि कारी १६ वर्षेत्रे बविक उन्नके सभी पश्चिमाइमाँति न केवल सपने पास पेश करनेको कह सक्त है बल्क वितियमो हारा निर्वारित बिनास्तके सब्त बेनेके किए चोर मी दे सकते हैं। बीर भी वटिसकी बोदवाके अनुसार इस सब्तका अर्थ है वैंगक्रियोके विसान । बहुतिक मैं शानता नो नाववंश नाववंश न्यूयार देव वर्ष्युया नर है उताल्यात लावारा नहावत न नावा है ऐसा तरीका कमसे-कम मारकीयॉपर संसारके किसी मायमें काम नही है। यह मेटाकमें रित्रिमिटिया सारतीयोंपर भी भूतर नदी बोता।

[संग्रेजीये ]

इंडियन बोपिनियन, १५-१२-१९ ६

६२ एक सर भगस्य स्वातको

हाटल सेसिक नवस्थार ३ १९ ६

त्रिय महोदय

टाम्सवासम्बद्धी विवाल-परिवद जारा जो एशियाई अध्यादेश हासमें स्वीवक किया तथा है. हसके सम्बन्धम काँडे एकपिन और उनके नाद श्री मॉर्डेसे पिननेके लिए टास्प्रशासके ब्रिटिस भारतीयोंके सिप्टमण्डलके क्यमें भी नजी और मैं विश्वम भारिकास नाये हुए हैं। जिन संज्ञनोंकी दक्षिण माफिकी विटिश भारतीयोंके साथ शहानुमृति है और विस्तृति हस प्रश्नका थोड़ा भी अध्ययन किया है, चन्हें भी बखी और मैं इस बातके लिए प्रेरित कर रहे हैं है हमारा नेतृत्व करे। संक्रम्म सुवीकि सश्वनोंने शिष्टमण्डलमे सामिक होना स्वीकार कर किया है। सर कैपेक विक्रियर उसका मेतृत्व करनेकी प्रार्थमा की यह है, वो उन्होंने स्वीकार कर सी है। वृक्ति दक्षिण आधिकाकै विशिध जारतीयके प्रस्तपर कार सदम्म प्राप्त कोके हैं इसकिए वर्षि काप उस क्रिप्टमण्डकम् उपस्थित होक्टर इसे अपने प्रमानका भी हास प्रकास कर

१. पहुत सम्मानना है कि वह समा लग्ननर २, १९०६ को भी वे पेतनक लाग स्था स्त्री स्त्रीनहीत नुपी (पेक्टर पढ़ कर) नहीं है जी शहरों कोंडे कार्यमहों मेत्री को । देखिए "यह अपने स्वर्ताकर हिनी लिक्को "पद्दर्श



### ६४ पत्र अमीर असीको

[श्रीटल सेसिक सन्दर्ग] शबस्कर ११९ ६

प्रिय महोदय

रीकिंगके पास

आपका पोस्ट कार्ड मिका । उठके बाते मेरा बहु पत विवामें आपको पियमण्डकी मेरली वारीक सूर्यित की वह है रात्येन रहा होगा । मुखे वह कहते हुए हुन्च होता है कि सो बसी समारा चनकी हाकरमें काफी सुकार है बसी समारावक्त कही कीरे हैं। वे बीर में बीनों आपके पिकन बीर कियमण्डक कीर एकीमके वामने उपस्थित होनेने पहले ही आपको स्थिति परिचित्र करा देनेके किए उत्पुक्त हैं। स्थापका स्थापन महत्साविवारों पहले ही आपको स्थापन होते हो सो बाते हा के किए उत्पुक्त हैं। स्थापका स्थापन महत्साविवारों पहले कीर समार दे उन्हें हो भी बाती हरके किए बात वीरोंदे सोमकेंद्र पहले वा बायने और हम साथकी से बातें उपस्थित होतें ने

आएका विश्वस्त

भी जमीर जभी छी आई ई जैन्दबेन्स जीतहरू

दाइए की हुई दल्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटी-नकल (एस एन ४४४५) सं।

६५ एक परिपन्न'

[होटल वैतित कन्दन]

नवस्वर २ रे९ ६

वया आप कल (सनिजार, तारीण वे की) ठीक १२ वजे दिनमें दिशन आहिताके भारतीय दिखावियों द्वारा आंदें एमरिनको दिये जानेवाल सार्वनारकके शतकाय हैं होटलमें उत्तरिक्त रहनेकी हुगा करेंगे?

आस्पाना गण्या

टाइए की हुई बरनरी अग्रेजी प्रति (एन एन ४४४८) है।

र यह राष्ट्राचा केंद्र गोडडे और राज्यस्य भाषास्य कर यो दक्षिण साविकाले बूछरे निर्देश माराजिकी जिल्ला मना या र

म. देखिर नवर अपेने गोरचेको न वह ५८ ।



इस बाक्से में वापको एक छोटी-सी टिप्पणी ही मेन रहा हूँ। बाबक भेनतेकी भाव स्वीत नहीं है। इस समय १ -४५ वने हैं। मैं आपके पास कुछ कराएं भी भेज रहा हूँ।

मैं बपन तारहें उत्तरको प्रतीकार्ग हूँ बीर बाधा करता हूँ कि उन क्षेमीको एमी करनोमें बापको कठिमाईका सामना नहीं करना पड़ा। भी बकी पूर्वत्या मेरे साव है। मेरे केवल १ पीड़ मणि हैं। बीर किकासप्तर जरा प्यान एकनेसे उस एकासे काम वका केवा सम्मद होगा। परस्तु यदि बनिक एकम स्वीकृत हो सके तो काम भी मिकक हो सकता है। सर मस्त्री बड़े बराइमें हैं।

कृपया कुमारी नायपनीससे कुमारी टेकरका पता मासून करें और उसे भी विधिक्तको

मेज हैं। उनका पता है, ८३ कर्माध्यक रोड अनिकायर्स है थी ।

टाइप की हुई वक्तरी अंग्रेजी प्रतिकी कोटो-नकक (एस एन ४४४९) से।

## ६८. पत्र एच० कैसमर्वकको

[होटल वैविज कन्दन] नवन्दर २.१९ ६

प्रिय भी फैलनबैक

आपके पनके छिए बहुत-नहुए सम्प्रवाद स्थास केन्द्र को सक्त क्यारा कह ही नहीं स्वरुद्धा: बोह्मिलकरीठे यही मूलपर कामका बोहा कही क्यारा है। एक रातके दिसा में १ वनेंदे पहले कभी नहीं छोया हूँ। कभी-कभी दो मूखे साढ़े दीन बने सुबह तक बैठना पड़ा है। और में नहीं बानता कि बाब में क्या विचास पार्डणा। इस सम्प्रकृत सर्व हैं। वने हैं। मैंदर सुन्त साफे पनोंकी प्रनीला करूँगा। यदि यहिंदि किए न किन्यूं हो अप कारण स्वरुद्ध ही बावेंदे।

भापका गुमचित्वक

सी एक कैलनबैक को ओं बॉस्प २४ ६ जोहानिनवर्ष क्रिया आधिका

राप्त्र की हुई बरनरी अग्रेगी प्रतिकी फीटी-नराव (एस. एस. ४४५.) है।

र पर प्राप्तम्न नहीं है किन्तु ''बया हेन्सो नम् बया बीयहरो'' (पृष्ठ ६ ) से स्तर है कि वस सह सरापीत इदिया नारिको नारपीय समितिह सम्बन्धी गा।

 प्रधानिकां के पन की वाल्पाल और ग्रेक्टोक्ट नवंतक । वे स्वीतिक के द्वार कि और सरकारी का यो थे। वे कि वृक्षिण मास्तिकाक सन्वास्त्रको इतिहास सम्बन्ध २३; और मान्यक्ता.
 स्वाद स्वाद के

## ६९ पत्र ए० एष० वेस्टको

होटल धैसिल [सन्दर्ग] मनस्वर २,१९६

प्रिय भी नेस्ट.

संक्ष्म तबक्षं आपको को जुड़ मुझे कहना है, बह सब सासून हो बायेगा। बठि स्वस्त होनेटे में सबिक नहीं किन्तु सकता। अपने पत्रकें उत्तरमें मुझे कुमारी पायतेकता एक पत्र मिका बा। यदि सम्मद हुना हो अब भी मैं केस्टर बानेका प्रयक्त करूँमा।

कापका सुभविन्तक

र्धमन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेगी प्रति (एस एन ४४५१) है।

७० पत्र उल्ल्यू० के० मैक्टियरको

[होटक सेसिक सन्दन] नवस्थार २,१९६

प्रिय भी मैक्टिवर.

मुसे वापणा सुनार, घटपटा और विगोवपूर्ण पण मिला । वापणा रहेन्य बण्का है। यह सनीय बात है कि मेरी सङ्गतीक्षत्राके बारिनें वापको पहुंचे दत्या सन्याय नहीं वा विदास जब है। बीट यह कुछ्ए की बानेंगा तब हम एकन्यूयरेको और बण्की राष्ट्र बाना सकेंगे। बण्का बारके पास यह पण पहुँचेया कांग्री परीक्षा रोक्ट वा बानेंगी। भी रिच पास ही सने हैं। और आपके सालागरे पनसे बरोबा होता है कि बाप भी पास हो बारेगे। मैं कुछ सीतरी सीचका पता सामेकी समार्थ सराह है।

कापका भूमनिकक

मी बस्स्यू चे मैक्टियार वॉक्ट ६५२२ जोडानिस्वर्ग

दाइप की हुई बफ्तरी संग्रेथी प्रतिकी फोटो-मक्क (एस एव ४४५२) है।

१ वह करकार वहाँ है । २. वेकिट "एन कुरारी बना कालीकड़ों " यह दरें । ३. यह स्वोट स्थितिकट और व्यक्तिकड़ों में ही ।

### ७१ पत्र जे०सी०सकर्जीको

(होन्स रेसिस सम्बन Ì सबस्यत २, १९ ६

प्रिय थी मुक्जी

नापका बार मिला। मैंने प्रोप्टेसर साहबके हाब सूची मेननेका इदादा किया वा परन्त्र भाविरी अजमें यह बात मेरे ब्यानसे उत्तर यहै। अब मैं स्वयं यी पोक्टको पास माम मेने बुगा। जासा है, मैने जापको बेकार पत्नी रोका।

आपका सम्मा

टाइप की हुई बपनधी अंग्रेजी प्रति (एस एन ४४५३) थे।

७२ पत्र अपी० खे० ऐडमको

∫होटच देसिक ⊯ব্ৰ ∤ नवस्या २. १९ ६

त्रिय महोदय कॉर्ड एक्तियनने इसी महीनेकी ८ तारीख बृह्शाविवारका दिन चिप्टमण्डलमे भेंट शरनेके

लिए निमद दिया है। संस्थान मुचीयें जिन सम्बन्धि नाम विमे गमे है वे ट्रान्स्वासके प्रतिनिधिनोंकी मुद्रादता करेंगे। शर क्षेपेल शिक्षिन शिष्टमण्डकका नेतल करेंगे। सुधीमें परिवर्तनकी दबाइछ है।

क्षापदा संस्था

[संसक्त]

भी भी ने देहन

टा'प की क्षर बलतारी अंग्रेगी प्रति (एस एन ४४५४) छ ।

र बीरेक्ट शमानमः।

### ७३ पत्र हराँल्ड काक्सको

[होन्स सेसिल सम्दर्भ] नवस्थार २.१%

प्रिय महोदव

सापका पत्र और पोरणकार्व पिक्षे । गोमशारका ४-६ वर्षे स आपकी धवार्ने उपस्थित होर्केगा ।

भापका सम्बा

भी हैरोंस्ट कॉस्स ६, रेमंड विस्टिन्स यंत्र इन डप्टम्यु सी

टाइए की हुई बक्तरी अंग्रेज़ी प्रति (यस एक ४४९५) है।

७४ पत्र श्रीमती स्पेंसर बॉल्टमकी

[होटक देखिल सम्दर्ग] नवस्वर २,१९६

त्रिय भीमती स्पेंसर गौस्टन

नापका वठ मासकी १ तारीकका पत्र मिला। इत सबस में कोई एकपिन्ते मेंटकी दैवापिने क्या हूँ। मेंटका दिन नागामी बृद्धनाविषार रक्षा वया है। इसकिए में या तो भागामी मुक्तराको मा वसके बाबवाते स्थाहकै प्रारम्भमें किसी दिन नापते मिकनेके किए सानेकी वेप्टा ककेना। मंदि मैं फिसी भी तरह समय निकास सका तो नापको मुक्ता मेन पूरा।

सापका सुमधिन्तक

भीमती स्वेंसर कॉस्टन

टाइप की हुई दल्तरी जीवेशी प्रति (एस एन ४४५६) से।

### ७५ पत्र कुमारी एडिय स्रॉसनको

[होटल सेविड सन्दर्ग] भवस्यर २, १९ ६

प्रिय कुमारी कॉसन

भया आपका मही न भागा मह जाहिए करता है कि आपकी समाई हो मई है? मिर ऐसा है हो मधी बहारतों कें। और अबि ऐसा न हो तो हममा करू मही बाकर मुख्ये मिनें। मैं न होऊं तो भेरदाती करके अधिका करें। में सम्मत सामि मुद्द बर ही गईना। यदि तीसरे पहर बाहर पया तो किसीके पाल अपने कार्यकमाली मुद्दना कोड जालेगा। भी निमंदम क्वापिन सीसरे पहर बाहर फोरी नहीं तो वे बाएकी प्रसीका करता।

जापका सच्चा

कुमारी कॉमन मारफत योमती हॉस्टर मेंट स्टीफल केम्बर्ग टेसीपाफ स्टीट ई सी

टाइप की हुई दफ्तरी क्योगी प्रति (एस एन ४४५७) छे।

७६ पत्र खे०सी० गियसनको

[होटस संस्थि छन्दर] नवस्वर २,१९६

प्रियं भी निष्टान

आपके तहानुकृतिपूर्ण पत्रके लिए में आपका साधारी हूँ। एक पूछिए दो नेस्स पूर्व हरास था कि बोहानिकार्य संपृत्तिते एक में आपके मिल स्त्री १९एमू एक्सपे पूजत पूर्विके स्त्राप्त मुग्न सुक्त मिल्ले हैं कराम नाहाल जा में हैं से सेह हैने पहे। स्त्रीत्विक का नर्भवा मूने इननी कोई पूजारा नहीं दिल्ली। नहीं मैं एक पहीनेके लिए साथा हूँ। परण्डु में देगना हूँ कि स्त्रान नाम कर्स सब मो काफी वच पहेगा। में नननम परा-पिन कामन लगा स्वार्ति ।

बापरा सच्या

भी जे नी सिम्तन को जॉ बॉला १२६१ जोहानिगरमें

हाप नी हुई बरलरी अग्रेजी प्रति (एल एन ४०५/) है।

् ब्रह्मानिकार निवासी करणी हुं १९ ८ वर कींद्र काम्प्यव बहुतने वेदीय दी जानेक बाद सोरीयीयी की मिन्नोर्क निर्माद करावे ही के नावा नात नात हो दियर दक्षिण साधिकात सम्बाधकार हित्तास, कमान २२।

## ७७ पत्र एस० हॉलिकको

[होटन घेषिण जन्मन] शबस्वार २ १९ ६

प्रिम महोदम

कारका पत मायको २१ ठारीक्षका पत्र मिका। यदि कारके किए पुनिमाननक हो यो कागामी सोमवार या मयककारको ९-३ वर्षे प्रातकाल कारवे मिकनेमें मुझे प्रसन्ता होगी।

आपका विस्थात

भीएउ हॉलिक ६२ कन्दन वॉक ई सी

टाइए की हुई वरवरी अंग्रेमी प्रति (एस एक ४४५९) से।

७८ पत्र एच० विसिक्सको

[होटल पेसिस] सन्दर्भ गवस्वर २, १९ ६

प्रिय यौ विधिक्य

बाहारिएकपंके परेपर बापने मुझे वो यह मेना वा बह विधनपरित होकर वही मिता। तिसानेह सापको सह यत पाकर बारूपर्य होगा। यहि बापके पास सम्म हा ता बापनी स्वप्तर या बुहरारियारको ९-१ वने मुझे बापते सिक्तरेम मत्मका होगी। मैं रचने बाता परणु मुझे पहाँ बहुत कम उहारा है हसिलए बहुतेरे मित्रोकि करोरर मेंट करने जानेका कार्यक्रम धाइना पड़ा है। आपको परेशानियोंने मुझे बापके सान पूरी हमारों है बीर रचनीया हमारी विशिक्तकों मेंने से पेशाने परमा हो बी जा जिलासियों में बापसे कुछ यो परानेका बीरा महीर एक्सार सिक्त की स्वापने कुछ यो परानेका करायका मान मुझे नेस है कि मैं की सान सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त में सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त में सिक्त सिक

र कर विरोधकिया; वोधीनीको प्राप्तिक कीर निष् । योधीकी कर्षे प्राप्तास योज्यात्मक कि दुरा को भी रिष्ता का । देवित कार्य ५, वह १६ ।

\* कुमारी टेसरका पता महीं चानता। परन्तु में जोड़ानिसवर्षमें अपने कोगोंको कि**या रहा** हैं कि वे कनका पता आपको शेव हैं।

कापका सम्ब

भी एव विशिवस ८३ क्याचियक रोड म्संक फायर्ग है सी

टाइए की हुई बफ़्तरी बंधेबी प्रति (एस एक ४४६ ) से।

# ७९ पत्र सॉर्ड एलगिनके निसी सचिवको

होटच पेपिच धन्यतं असम्य सी शक्तवर २ ँ१९ ६

सेवास निनी सचिव परमञ्चेष्ठ परममाननीय अर्ज खाँक एस्टीनन महामहिसके मुक्य उपनिवेश-नाजी क्रांच त महोदय

चुँचि में ट्रान्तवाल भारतीय शिष्ण्यकार्क नवस्थकी ईतियत्तते महाँ बावा हमा हूँ नदास भारतीय बाँग्रेसने नेटालके जिटिका बारतीयाँकी स्थानीय निर्योक्यताओंके बारेमें लॉर्ड महोदयको सेवामें उपस्थित होनेके किए नहीं संस्थान अधिकारपण मेजा है। सरामग ६ वर्षसे कपर में कार्यसका सर्वेद्यानक नाजी एका हैं और अपने बोह्यतिस्वर्ग-निवासके दौरानमें नुधे कारेंद्रको सलाह देनेका गीमान्य प्राप्त रहा है। इस तरह नेटासकी स्वितिके बारेमें मने काफी निच्टका झात्र है।

२९ बस्तुबरको मुझे निम्नभिनित तार गिला

परवालींका नया किया काना केवल संलदीय मतदालाओं तक ही सीमित करनेके भारेमें देशमधा अतरनात विधेयक विचान-समागें वैता। स्थानारिक स्वर्तत्रता धतोचें। प्रपतिकेश कार्यालय और विशिक्ष क्षमताको समझारप । समेश प्राति-निषिध सभा द्वारा जनुनौरित।

इस मन्देगमें उन विधेयराजा उल्लय है जिसे बेटान विधान-गवारे नये गरस्य भी रैल्ड टैबम द्वारा पेज किरे वालेका प्रत्नाव किया क्या है। विषेयकके अनुसार कैवल उन्हीं सोनाने क्यापारिक परवाने नने किने जावेंने निनके शाम सुबदशी मनप्राना-सूचीयें हैं। यदि विधेयक

र देखिर "दर देनरी तह यक शिक्दको" दुव हु९-०० । मुक्तो गांधीकी यह अधिहार नव पत्रह मान नहीं केव पाने । देशिए " प्या और अधिमक निर्मा દનિયા" જાદ ૧ દ

कानूनमें परिवर्तित हो स्वया तो इतका प्रमान यह होगा कि नेटाकके उपिनेधस मास्तीय

स्पापारियोंका पूरी तौरहे नामीनियान मिट पामेगा।
स्रीक सीर्व महित्य मेटाकके मामलीके बारेरों मुखे थोड़ी बेरक किए मेंट बेनेकी क्यां
हरेंने तो सै बहुत इनक होडेगा। और मुझे नियान है कि यह कीर्व महोक्य समय दे सहें तो मीटाकना आरतीय समय क्यांची की कह करेगा।

> सापका भाजाकारी सेवक मो० क० गांधी

(संकल )

८० पत्र टी० एच० चॉनटनकी

(होटस सेसिस सन्दर्ग) शहरूदर २, १९०६

प्रिय महोदय

भी अपपूर्वने मुख्ये कहा है कि सर किरेश विकित्तक निस्तत्तकार आपने हपादुर्वण उम निरम्पावकमें वाधिक होना स्वीकार कर किया है वो द्वान्यवायके बिटिय आरसीयोंके सम्बन्धन कोई एसिएनों मेंट करेगा। इसकिए में विकास निवत्त करवा हूँ कि कोई एसिएन प्रतिवेदना करिया निवत्त करवा है कि कोई एसिएन प्रतिवेदना करिया है। एसिएन प्रतिवेदना करिया कि स्वीवेदन होने प्रतिवेदन करवा है कि सह बच्चा होगा भीई नव सर्वक वापने से आपने वापने वेदन निव्यं कर पहुँच कि सह बच्चा होगा भीई नव सर्वक वापने स्वान्यवान में यह प्रतिवेदन करेगी पुष्टवा करवा है कि सह बच्चा होगा भीई नव सम्बन्ध कार्यक वापने स्वान्यवान में यह प्रतिवेदन कार्यक वापने स्वान्यवान में यह स्वीवेदन कार्यक वापने स्वान्यवान में यह स्वीवेदन में स्वान्यवान करवा है कि सह बच्चा करवा होगा भीई में प्रतिवेदन करवा है। स्वान्यवान करवा है स्वीवेदन करवा है। स्वान्यवान करवा है स्वीवेदन करवा है। स्वान्यवान करवान करवा है। स्वान्यवान करवा है। स्वान्यव

भागका विश्वत

र्गसम्ब ३

भीटी तथ बॉनडन ती एन बाई दी ती एन

मारकत पूर्व भारत सथ १ वेस्टमिनटर चम्बर्ग

विस्टोरिया स्टीट एम उच्यू

दारा की हुई बक्तरी बनेजी प्रतिकी कीटो-नक्षत्र (एए एन ४४६२) है।

१ देशिर "बरियम" वृत्र अद्यक्ष ।

 मो प्रेमक रेमरी चौनान (१८६१-१६६६) वीमच करवानक प्रश्न करिन (१८६४-०६); मानक करवानक बावारी विकास विकास (१८०६-००) तथा मानव क्रमणी मोल प्रविद्य केटाइ ।

### ८१ पत्र भे० एच० पोलकको

होटल सैसिन सन्दन नवस्वार २, १९ ६

प्रिय भी पोजक

हमार्क एम्बन्स मैंने सी रिचको बायके पाछ नेवा था — केवल इहांसए नहीं कि बाय सी स्कॉम्को मेरी बरोबा बरीबल जानते हैं बहिल इहांसए भी कि मैं दूर्व करते व्यवस्था है सीर यदि बो दे या ४ दिन सभी बाकी हैं उनमें बाय कुछ येटे रोब के एक दी में डावंस करते हैं कि एक्टबांको मस्तारित छवाने बारेने वसी छता छन्मव हो छच्या है। दिचार यह है कि एक्टियमक्टबक्ते लॉड एक्टियसे सिक्सेंग्रेट पहुके यह छमा कर की बाये और छना हारा नीर्मे एक्टियमके पाछ मेदा बानेके किए एक प्रस्ताव भी पाछ करा बिया बाये। इसकिए मिर्ट बायने समार्थ हिए एम्बन हो यो हम्पा सकिय हो बायें। इस बीचमें में निश्चय ही बीचा कि बायने समार्थ दिवा है भी स्कॉट और हुबरे एक्टबांट निर्मा।

मॉरिंग सीडर के आवनीके सम्बन्धमें सापने क्या किया? क्या आपने में स्थ मबबुबककी बिसाके प्रकार और आये विचार किया है विस्के वारेलें पिछले रविवारणे

मैने जापसे बात की थी ?

मैं कहना चाहता हूँ कि इकर-उकर जाने आदिके बारेमें आपको को भी क्यद करना

पहेमा वह मुझे देना चाहिए।

चूँकि मेरे जिए रिम्बारसे पहुँके या किया और दिन पश्चित्तरीसे पिक्रमा सन्तम नहीं हैं हसेकिए मुझे आपका है कि जापके करने होनेवाके सान्त्य संगीत-स्वारोहका जातन्व केनेते मुझे जरमे जापको विश्वत स्वामा पढ़ेगा। मुझे शब्दी कुक बंदीसे सख्येष प्रकार पहना को मैं रिम्बारको तीसरे पहर जाएके सान स्वामा श्वमा। तथा में जाएसे यह सी निवेदन कर उत्तरा है कि आप पुत्रह वस्तर जानेते पहुँके होटकमें मुझसे निक्की बार्से?

सापका शक्का

भी के एक पोक्क २८ घाउने रोड कैननकरी

टाइप की हुई बपतारी अर्थेकी प्रतिकी फोटो-नक्छ (एस एस ४४६३) से।

<sup>।</sup> समस्यक्र

१ पश्चित श्वासनी कृष्यवर्गा ।

# ८२ पत्र ए० वॉनरको पैढ़ीको

[होटस धीसस सन्दर] नवस्वर २, १९ ६

प्रिय महोदय

मैं इस पनक साथ ६ पी १७ कि का क्षेत्र और बापका बिक्स आपके हिसाबके मुगतानेके किए मेंब पहा हूं। मैं बापका कुपन होत्सेया यदि बाप विकार प्राप्ति स्वीकार वर्ष करके तसे बापस कर पेंगे।

आपका विश्वसत

संख्यन २ चेक पॉ ६—१७⊶ हिसाच

प् वॉनरकी येही इ. बीर २, ट्रक्ट कोर्ट सन्दन इ. सी

टाइप की हुई बप्तरी मंत्रेशी प्रति (एस एक ४४६४) से।

८६ पन सर हेनरी कॉटनकी

क्षोडल सेसिल सम्बन

नवम्बर २ १ ६

प्रिम सर हेनरी

भी स्कॉट, श्री एवर्ट्मन बीए भी मैकारिमने मुखाब बिया है कि घाएगीय पतिनिवसिक विचार जाननेके निया सखनों सदस्योंकी एक समा मुकाई बाये। इस मुझाबको सर विधियन एक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि साई एकपिनने विष्यत्मावस्य मिकानेके निया जो तारीन निषित्त की है उससे यह पेसी समा हो सके और यदि समा पिएन्मावको व्हेपारि स्मानुवृत्तिका कोई प्रस्ताय पास कर से तो उससे मिल्नावको और लोई एकिनको भी इस मनवृत होंदे। इससिय मैन थी स्कॉनको इस बारिन किया है। यदि बाय इस विचारको

र इंडियाक सुरका कनुमान है कि का गांधीनी र्रकारमें में कामा छात्रोंका काम रक्षीक छात्रकारेने करवारे है ।

#### **छम्पूर्ण यां**ची नाव्**स**न

पसन्य करें हो मेरा निवेदन है कि कुपया इस सम्बन्धनें कार्रवाई करें। यदि भाग पाह कि मैं भापकी सेवानें कारियत होऊँ यो मैं इसके किए सहर्य तैयार हैं।

आपका सच्चा

सर हेगरी कॉन्न संसद-सवस्य ४५, सेंट बॉन्स बुक पाक एन डब्स्यू

टाइप की हुई बपतरी संघेनी प्रतिकी कोंगे-नक्क (एव एन ४४६६) छ।

८४ पत्र सर हेनरी कॉटनको

[होटल पेपिछ अञ्चल] समस्यर २,१९ ६

प्रिय सर हेनरी

•

आपके इसी १ ठारीकके पत्रके किए में आपका जामारी हूँ। अब मैने भी हैरॉस्ट कॉक्सरे पत्र-ममतहार सुरू किया है। में उनसे पिक्सेके किए संस्कर में बार जमा पर्ग्यु पट नहीं हो सकी।

ৰাদকা ধু**দবিদ্**বক

सर हेनरी कॉटन संबद-संबस्य ४५, सेंट जॉन्स वड पार्क एन बक्स

टाइए की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस एक ४४६५) से।

८५ पत्र डब्स्यू० ए० वैसेसकी

[होटल सेसिल सन्दर्ग] नवस्वर २ १९ ६

प्रिय महोदन

भट्टी महिमानें कमार मं २८ के किरामेपर उनानेके वारिमें बायका पत्र निम्ना जियकें किए में आपको बन्यकार देता हूँ। मुझे बादा है कि अगके दुशने कभी दूसके बारेमें जापकी विरचनपूर्वक बता सक्षा।

आपका विश्वस्त

भी बच्चा ए वजेग प्रतीन ऐस्त वैस्वर्ग बॉडवे वैस्ट्रिकटर

टाइए की हुई क्लकरी अवेगी प्रति (एक एवं ४४६०) से ।

## ८६ पत्र युक्त छिन स्यूको

[ह्रांटल शतिष सन्दर्भ] नवस्थार २, १९ ६

प्रिय भी स्यू

सुने बाद्या है कि विदस समिवको भवनैक किए चीनी सम्बोक पशका सन्तविक्षा बापका मिल नया होगा।

भापका सच्चा

परमधेर मुक्त कित स्यू ट्रान्सवास्थ्र मुख्य चीती वाचित्रयवूत रिचमह द्वाउन ४९ पॉर्टनेंड फीस डब्ल्यू

टाइए की हुई बरनरी अमेनी प्रति (एस एस ४४६८) से।

८७ पत्र ए० एघ० स्काटका

(इंग्लेक मंसिछ सन्दर्ग) नवस्वर २,१९६

प्रिम भी स्कॉट

सी रोहण्यन और जापने मुझाब दिया था कि सोकनमाने जन नरम्योंकी एक देठक बुमाई बानी बाहिए वो बिटिया आरवीन संबंध विकल्पणी स्वयं है। बया में जान सकता हूं कि बापने इस आपने इस आपने हुए बार कि जा है भा जहीं ने नोई स्वधिनने एक बहुत प्रवासकार्य पिएटसपड़ हुमारा परिचार करानेया। विराण्यक्षकों सामिक होनवाल स्वास्थिति नामंकी पूषी और उन निवंदणवर्षी प्रतिपित्त वा अर्थि एक्सिनका दिया वायेगा में इसर आप में या हूं। हा बादानी बृहस्पितारकों जब परायम्यक विद्यान्तनमा मित्रमें दब यही निवंदणवर्ष पिएट होना नोई सुक्त होना होने सुक्त मित्र कराने में स्वत्यान स्वास्थित कराने वा बादा होना। नोई सुक्तियान सुक्त सिद्धानित कराने विद्यान का स्वास्थित होने का सिद्धान का स्वास्थित होने का सिद्धान स्वास्थित होने का सिद्धान स्वास्थित होने का सिद्धान होने का सिद्धान सिद्धान परिवास होने का स्वासित होने का सिद्धान सिद्धान सिद्धान सुक्त हो एक सिद्धान सिद्धान सिद्धान सिद्धान होने का सिद्धान सिद्धान सिद्धान सिद्धान सिद्धान होने का सिद्धान होने का सिद्धान सिद्धान सिद्धान सिद्धान होने का सिद्धान होने का सिद्धान सिद्धान सिद्धान सिद्धान सिद्धान होने का सिद्धान सिद्ध

र विकार "चीजी रामकृतक किर क्लाहा मसनिवा" एक ६३<sub>.</sub>३

विश्वमानका सहलोती मनियम क्षित क्षित किय देखिए "तम - मोर्ड प्रमोणक नियो सक्तिको " एक १ १ ।

a

प्रस्तान पास हो जाये को साँड एसगिनको सेवा जा सके तो हमारे और साँड एसगिनके भी डाव मामकत काँते। महि काप कपापर्वक इस सामकेमें आर्रकाई कर्ते तो में व्यक्तियत क्यमे सामारी होत्स्या। यदि बाप चाहे कि मैं वापकी सेवासे उपस्थित होतें तो मैं इसके बिए तैयार हैं।

र्शास्त्र ३

र्भाग र

भी । एक दस्तेंट शेसक समस्य =ोकसमा

दाइप की हाई क्ष्म्यरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एक ४४९९) से।

#### ८८. पत्र काँबें जॉर्स हैमिल्डनको

ਕਿਟਿਡ ਦੇਰਿਡ चल्यत ∄

बारासा संस्कृत

HANNET D. 25 S

महानमाद

आपके ३१ अक्टूबरके पत्रके किए मैं आपका सामारी हैं। मैं और भी वसी कमसे कम इस मासकी १७ तारीस तक सन्दर्भों रहेंगे। कोई ग्रस्तिन अमरी इसी ८ लारीसको भेंट करेंगे। मंदि भीमान उस तारीक्से पहले भी असी और महको मिलनेका अवसर है सकें दी हमें बहुत कुत्रज्ञ होगे।

श्रीवातका विनम्न स्वक

परममाननीय काँडे वाँजे हैमिस्टन १७ भारिष्य स्टीट पौर्टमन स्मेगर, उल्प

दाइए की हाई बन्तरी अंग्रेगी प्रतिकी कोटो-नक्स (यस एम ४४७१) है।

१ कामारक-वंती जीर वारमें अवस-संबी ।

## ८९ भज्नी उन्नमें बीड़ीका व्यसम

बीड़ीको रोकनेके लिए पहुंची बार ही दुनियामें ऐसा तक्य करम उपास समा हो सो बात नहीं है। बांनी बाराम बीट, पात बेचे तो बेप काकोशी बीद पुसंस्कृत राज्योंन सह बानून मीनून है और कुछ सम पहुंचे नेटाकने भी एक ऐसा विभेग्न पेस किया पता ना। केदिन बही दुर्गों प्राप्त करके और, सम्मा हो तो देकते बाहर निकाक्तर पन-नान बन बानेकी दिसानें स्टबाहको गुमराह विकास बात हो बही बुक्तान निरोक्त निवेग्न वसा काम मार्थमा यह समसमें नहीं बाता। तत्याक नुक्खान ही पहीं पहुँचाता घरीर महिन्य निवेश्न वसा काम मार्थमा यह समसमें नहीं बाता। तत्याक नुक्खान ही पहीं पहुँचाता घरीर में मुन्य किया है। बची-कहीं वर्ष पहुँचाता ही सार्थ होता है, वह बात सहस मार्थ में का प्राप्त है। बची-कहीं वर्ग-नियमोंके हारा ही तत्याक हस्ते-मान करपपर रोक कमा थी बाती है। इसीकिए बाहिर मार्थीय बीड़ी मही पीते पह भी एक है। केदिन कही-कहीं हस करने दलना वर कर विवाह कि हमें इसके विरद्ध बार-बार कहनेंने भी बक्षेण नहीं होता।

[युक्तपतीरे ] इंडियन जोपिनियन १--११--१९ ६

## ९० प्राथनापत्र' सॉर्डएसगिनको

कॉमन रूम **बिक्**मस इत डब्प् सी तबाबर ३ १९ ६

**चैवा**म परममाननीय अर्थ जॉफ एलविम महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री सम्बन

साँडं महोदयकी सेवामें नम निवेदन है कि.

इम नीचे हस्ताक्षर करनेवाके विश्वण आधिकाके अविवासी विटिस मास्तीयाँग वहूर कुल और किताके साथ ट्रान्सवाक्रके एशियाई अधिनियम संसोधन सम्यादेशको एडा है और स्वमावत इम ट्रान्तवाकते जाये भारतीय सिष्टमण्डलकी गतिविविधोकी वडी दिल्यसीके साम देलते एहे है।

इस सद दक्षिण आफिनी लाग है। हममें से चार वैरिस्टरीश अध्ययन कर खें है बीर एक चिकिरसा-सारवका। और वन कि ट्रान्सवाक्यों अपने वैद्यवादियोंकी स्वतन्त्रताके संबर्धिक प्रति हमारी सहातुम्दि स्वामाविक ही है हम मुस्यत अपने ब्रिए तमा ऐते सामीके किए चिनित्य है जिनकी रिवति हमसे निमनी-बुक्यी है। इससिए हम बीमानक सम्मूख नमें अध्यादेशके प्रकाशमें वपनी स्थितिको स्पष्ट करनेका चाहरा करते हैं।

हम समी दक्षिण आधिकानं पैदा हुए मा पाल-गोस गये हैं और नारतकी अपेदा इधिक बाक्किकाको सपना वर ज्याचा समसते हैं। इमारी मानुमापा तक अंग्रेजी है। इमारे माठा-पिताबॉने बचपनत हम बही भाषा बोलना विद्यामा है। हमने से तीन ईसाई है एक

मससमान है और एक हिन्तू।

इमें प्राप्त सुबता ट्रान्सवासके धान्ति-एका सम्मादेशके प्रशाब ट्रान्तवासके स्वेतसंघमें वी कई लोड गुन्दोनंती योगमा बीर बिस नर्तमान एसिमाई अधिनियम मंस्रोयन अध्यादेशको स्कर भारतीय पिप्टमण्डल श्रीमानसे घट करनेके किए यहाँ आया है उसके अनुसार, तथा बैसी क्षि प्रमम हस्ताग्ररकर्ताको व्यक्तिगत वानवारी है (निवा पहुँच हस्ताग्ररकर्ताके जो ट्रानावासमें पट चंद्र है और जो हान्सवालके माननीय सर्वोच्च न्यायास्त्रयम अंग्रेजी और भारतीय भारासिके मान्य अनवान्य और बुमापियेश शाम करते रहे है और जिनका एविवार विमागने वहीं हो जिल्हा सम्बद्ध रहा है) हम सभी ट्राम्पशासन गर्जी जा सकेंचे चर्चोंकि इस टाम्पशासन पुत्रमं पूर्व नहीं रहते थे। इस निर्मोधनाक्षा विमुद्ध परिणाम यह होता कि सचिति हन बैरिस्टरी या बाक्टरी शाम कर कैमपर ममाणांक चित्र बायने और हम दन प्रमाणका और सक्वरिक्ताके प्रमाणींको पेश करके बिटिय प्यानिवेशोंकि दिनी भी भावमें जाना

र तरेपीर्देन हा बाजनापुरा को मगरिया सैवार निया वा वह अन्या अन्तित हर है। देविर लका को व्हेंब्रेडी दी कर-दिवाती, कुत भट और गयब वरिश कुत बुध । अलबकुत ट १६-१९ होते रहितम अधिनित्रमने छाता गरा था ।

स्वन्धाय करतेके विश्वकारी हो बायणे किन्तु वहाँतक द्राग्तवाकका सम्बन्ध है, हमारे प्रमान पर्यों या हमारी उपावियोंका कोई मूक्य नहीं होगा। इसके विशिष्टक एक बोर हम ट्रान्यवाककी सीमार्क बाहर रहत हुए, प्राप्तेनापत्र वेतेपर व्यायाक्य या विकित्यक-पंत्रते अपना स्वत्याय करतेकी सत्तर पाक्षणे किन्तु द्राग्ववाक्य प्रमानक्षण सनुमतिएव मा होनके कारण हम उपका स्वत्योग करतेसे सीम्य कर सिर्वे वास्पे

हममें है अविकादको और हुवरे किवने ही लोगोंकी जो विश्वन आफिकामें मा अमन पैसा हुए है, जौर उनने ही मुस्तित हैं पत्रीयन कराना पहेगा और पुष्टिएका जो भी मिपाही हागा के मुस्तित वेदना काड़े, उसके सम्मुज वसे पेय कराना होगा। किर यह प्रमान्तित कराने किया कराने एक होगा। किर यह प्रमान्तित कराने क्यारे के अपने किया काल एक होगा। किर वह पत्री हो साम किया काल एक होगा। कि स्वान कराने किया काल एक होगा और इसके किए हमें बाने या अपन्य-भीन कार्याक्य वागोपर वाप्य किया वायेगा। हम मस है कि उसके पाइंकि के उसप हमें विगायका सबूत देनेको कहा जायेगा तना इसों में बुक्तियों के छाप लगाने और केपिलोंट मचर्नर हारा बनाये आनेवाके विनिधमोंके अस्तर्यत अस्य वर्षित किया वर्षित सम्मित्र केपिलोंट स्वर्णन कार्य वर्षित किया विनिधमोंके अस्तर्यत अस्य वर्षित विवस्त होने पत्री ।

इंग्सेंडमें पहरूर बहांकी स्वयन्त्र क्यामें जीने और इस वैधामें अंग्रेजीस इर उपहरूश सिद्दाब पानेके बाद इम उक्त कथ्यावेषणी सम्मानासे जो विकात हो पही है उसे कोई महोदय आसानीसे समझ सकते हैं। इम यहाँ वेषणा मॉस्टिन और उन बच्च मंदिन केलाकोंके सिद्धानोंकी सिकाले पीपित हो पहें हैं विनके नाम स्वयन्त्रता और स्वामीनताके मोदक है। और इम विकास नीह होता कि इसन क्रमर निय बातका उस्केस किया है वैसी कोई बाद हमारे क्यार लागू की जा सकती है।

हम हैं
भीमानके किनीत और सामाकारी ध्वक जॉर्क बीक गॉडफ कोडेफ रायप्पन क्सक डक्स्यू गॉडफ एक एक मूस एस प्रकम् प्रस

# ९१ पत्र ए० डब्ल्यू० अराधृनको

होटल सेसिक श्रम् मयम्बर ३, १९ ६

प्रिय महोदय

भी रिचने आएका कुपापव दिया। मैंने संबक्ती मारफ्त कम्न भी बॉर्नेटनके नाम कमन मेरे ने ! जासा है जापने उनको विगन्तरित कर दिया होया। बार इस मामकेमें जो दिस्त्रप्ती के एहे हैं उसके किए में बहुत इतक हूँ। मैं मान फिर भी पॉर्नेटनको स्थिकर

भापका सण्या

थीए इस्स् करावृत विक्टोरिया स्टीट, एस इक्स्य

बपने कछके पत्रकी पृष्टि कर यहां हैं।

टाइप की हुई बक्तरी अंग्रेनी प्रतिकी फोटो-कक्क (एस एन ४४७२) है।

९२ पत्र एफ० एच० काउनको

इरोटल येतिल

क्तदन ] तसम्बर ३ १९ ६

प्रिय भी द्वाउन

माँड पर्मापनको जो निवेदनपत्र भेजा गया है, उनकी दो प्रतियाँ जापके वेसनक निर्प मनान करनवी बृष्टता कर रहा हूँ। ८ शारीयको होनेनाक्षी मेंटमें यो वर्षाकी वायेगी पर्दे निवेदन उसके आधारकी श्राष्ट्र कागमें आयगा।

दान्य की हु<sup>क</sup> बरापी अधेशी प्रशिक्षी फीटी-नक्तल (एम एन ४४०३) में।

आपदा सम्बा

र्गकान २

थीएक एवं बाउन

१ पूर्व मान्त स्था

२. रिना"दर दी वय चैनानको पृष्ठ ७०।

## ९३ पत्र मेटाल यक्के प्रवाधकको

[होटल मैनिन एउटन] नवस्वर १ १९ ६

मेदामें प्रवासक मेटाल वेदा राज्यन

भेद ईला।

दिय स्टाप्य परसार थी स्थित १ सीत वा द्वारा सामीनमध्येत रिप् मस्सर देवरी इस वर्गा। दम्ह बाद में क्वार रूनासर वरण भागे नारमें दाजनक निरा मास्क साम

भारत दिस्तानस

दास्य मी हाँ दरशरी बच्ची अति (एन एन ४८३४) में।

९४ पत्र अस्यट काटराइटको

(होरात मेरित संस्कृत संस्कृत १ ९

विक सराहत

antal faterma

भाजारी बारेगार ६३ राज्य र विशे

्राप्त को हुई इक्रनां बंदके द्वांन्यों कारा-अवल (तक रूप १९ ) है।

र परिमाणक विद्यास्त्र का अवस्थिति । स्थान्य का कार्यान्त् । हेन्द्र इतिय साहित्यो कार्याक्षक हिनामा समाव १

### ९५ पत्र सर चार्ल्स डिल्कको

[होटल सेसिक छन्दन] समस्यर ६ १९ ६

प्रिय महोदय

में ट्रान्सवाक्टे आने हुए पारतीय विष्यमध्यक्ते विषयमें आपके पक्ते किय बहुठ नामारी हूँ। यदि नापका माना सम्भन्न गहीं है दो में ऐसी आसा करता हूँ कि आप बुववारको सहामुमुद्रिका एक पत्र मेजनेकी कृता करेंगे थो कॉर्ड एमपिनके सामने पहा वा सके।

आपना विस्वस्य

परममाननीय सर **वाल्यं डिल्ड वै**रोनेट संसद-सदस्य स्कोन स्ट्रीट डब्स्यू

गइपकी हुई दफ्तरी बंधेनी प्रति (एस एन ४४७६) से।

## ९६ पत्र सर लेपेल ग्रिफिनको

[होटल सेपिक सन्दर्गी

नवस्त्रद ३ रेड ६

प्रिय सर केमेल

आपके २ वारीबके पक्षके किया में बामारी हूँ। मैंने प्रस्तवे वास्त्रवित कागबाठ कर्ण अपके पाव मेल दिने ने। अन में इसके शाब वक्तके वामोंकी सुनी संकल कर रहा हूँ निक्का कियमध्यक्षके सामिल होगा स्त्रीकार कर किया है। सार्वे एकपितने मुक्ते कहा है कि यह सस्त्रा ११ तक शीमित रखी जाये। बहुत सम्पन है कि सर चार्क्स स्वाम भी सामिल हों।

आयका विस्तरत

संस्था

सर सेपेक क्रिफिन

४ कैडीवन दार्डम्स एस वस्त्र्य

टाइप की हुई बक्तरी संघेती प्रति (एस एन ४४७७) में ।

### ९७ पत्र 🕟 टी० एस० थॉनडनको

हिटल सेसिन क्टबन 🗎

नवस्थर ३ १ ६

त्रिय महोदम

क्षी करायुक्ते कापका इसी पहली वारीचका पत्र गरे पास मेजा है। जैसे ही उन्होंने आपका नाम शिष्टमण्डकरे नामोंमें दिया वैसे ही मैंने बापके पास कामबात मेंज दिये ने। नासा है मापको मिछ चुके होंगे। जब में इतना ही और कहने है छिए किस रहा है कि यदि विष्टमण्डककी मुखाकातके पहले भाग भी अभी और मही मिलनेका समय वे जिससे हम आपके प्रति बचना सम्मान क्याना कर साथें और आपके सामने और भी बच्ची तरज परिस्थिति राम नक तो इसके किय इस बायके बदल बामारी होंगे।

आपका विस्तरन

भी दी बॉर्नेटन नी एन बाई ही ही एन शाहि मार्गवरी विशिवमा काच

दाइप की हुई बरनारी अमेनी प्रतिकी फोटो-नक्त (एस. एम. ४४७८) में।

९८ शिव्हमण्डलकी यात्रा --- ५°

भक्तन नवस्वर ३ १९ ६

# भी क्यामश्री कृष्यवर्गा और इंडिया श्राप्तव

पिक्रके पत्रमें किये अनुसार में स्थामनी क्रम्बवर्मा तथा इंक्रिया क्षात्रकट बारेम बुख मिल रहा है। यो प्यापनी शुप्तवर्गी नम्बाईक वैरिस्टर है। ने थी छवीकराच जनगानीके रामाद है। उनका संस्कृतका वान बहुत ही अच्छा श्रीनेकै कारण स्वर्गीय प्रोक्षेत्रर मीनियर विकियम्स उन्हें ऑक्सफोर्ड के यये थे। वहाँ भी प्यामणी अपनी वृद्धिवानीके कारण प्रोप्टेसर नियक्त हुए और अन्तिने खासी क्याई की।

र नद्र और १७७ परकेश वन-" विश्वगणकारी वारा-४" (१४ २९ १ )-ईडियन अप्रिपेनियम के कर ही जंबने प्रवाहित पुर ने । कृत्यु वह नाहरे किया तना ना और स्त्र नाल १५४ हरमें अस्त्रेडा संग्रा भी भी । स्त्रमित स्त्र कवित कमानुसार नहीं जन्म दिया था रहा है ।

इसी बीच उन्होंने कानुनका बस्थमन किया वैरिस्टर बने बाँच्यकोडिंट रुपांदे की स्वित्त स्वित्त स्वादकोडिंट रुपांदे की सम्बन्धिय आहि प्रावाबोंका बस्याय किया। अपने देश कोटते समय दे १ पीं स्वत्त सम्य दे १ पीं स्वत्त स्वत्त है पात्र है पात्र है पात्र है पात्र है प्रावाबोंका कान्य पात्र है कि ऐसा प्रावाबोंका किया प्रावाबोंका किया प्रावाबोंका किया प्रावाबोंका किया प्रावाबोंका किया वर्षों किया प्रावाबोंका किया वर्षों किया प्रावाबोंका किया किया हमाने है प्रावाबोंका किया हमाने हमाने

## डंबिया हारस

हम विचारोंको वस मिक्रे और उनके पंचका बहुत से लोग बनुस्तम करें, हस हरायें 
ज्ञाने अपने चर्चस इंडिया बाजसकी स्थापना की हैं। उसमें बन्ध्यनके किए हर मास्त्रीसको 
मेदेस मिल्रा है और विचार्यकि हर हुएते बहुत ही कम पंचा किया बाता है। वसमें दिल्ले 
मुक्तमान सभी रह एक्टे हैं और सुते हैं। हुक तो भी बमामलीके पैरेस पढ़ते हैं। हरपक्षों 
ममी स्थित बनुसर कालेगीको स्थापनात है। दिख्या हात्वस बहुत सुन्तर बम्हर्स है 
स्रस्ते स्थापने बनुसर होनेगीको स्थापनात है। दिख्या हात्वस बहुत सुन्तर बम्हर्स है 
स्रस्ते बनुसर बाह्य ही बच्छी है। बची और मैं पहुँ बेदन इंडिया हात्वस हो उत्तरे 
में। यहाँ हमारी बहुत बच्छी साहित्यारी की पई बी। केलिंग हमारा कान तो बहुत 
स्रदेन केमोरीस सिक्ता वा हस्तिस्त, तीर स्थापन भी कि इंडिया हात्वस दूर वा हमें 
होत्समें बाहर बहुत क्षास ख्येषर खाता पता है।

#### विकायतका सर्चे

मैं भागवा वा कि रोजाना एक रीड कर्षपर एक बावनी रह एकेमा। केंक्रिन बनुमार्ग्ये मेरी मध्यी हुई। यहाँ १२ कि ६ में प्रतिशित हो पत्रंग और नैक्ट-बर्ज क्वावा है और स्थानाएका १ कि ६ में क्वाप्ता । और बर्जा कर्ष होता है क्षिक्ष एक ही व्यक्तिके किए। भी कर्षों कान्य नास्य बनाने रखनेके किए हाँ बोहक्तिकं परिचर्ण-मध्ये केंद्र है। यह होटक्कों कान्य के हिए केंद्र कर्ज के स्थानकं क्रमधे-क्या ५ कि क्यों इसकिए बाल खात्रकंही मोजनाकमं बावा हूँ और वह किशी भने वा वहें बावमीको कान्यका निमान क्या बावा है, वह होटकर्म बावा है। इसके बात वह साथ क्या केंद्र क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या । खात्रकंह क्या क्या क्या । खात्रकंष हिम्म क्या । खात्रकंष क्या । खात्रकंष क्या क्या । खात्रकंष क्या । खात्रकंष हिम्म क्या क्या । खात्रकंष क्या क्या । खात्रकंष क्या थी । इसकिए बात्रक बाता १ थीं है १ स्थावा होता है। वी नौरवे मा

र महरूर देवी राज्य वर्धी था। यह मंद्रीती राज्यमें वा। क्यारा है, जोतीजी मूचने क्रमपुरके किए बर्धी जी रूप्यमर्गी देवाल रहे के बच्छेर किया को हैं। 

### भवाचे योद्यी

यहाँ एक महौता खुलेका निश्चय किया है। केकिन बनुमवधे देवता हूँ कि मिर्द यहाँ कः महीने खु एकं तो औ पर्यान्त काम निरुक्त सायेवा बीट उक्का अस्त भी हुए बिना न पहुँपा। सहानुमृति एकनेवाके सीर हमारा काम करनेवाने बहुत और निरुक्त आरी है।

### बॉर्ड एकगिनसे मुखाकात

साँहें एकरिनासे ८ नवस्वरको मिलना है। उस वक्त केनेल विकिन आँहें स्टैनके सर भंकरकी भावनगरी भी बाबाधाई नीरोजी सर हेनरी कॉटन भी वॉनंटन वस्टिस समीर सभी भी दैरीटा कोक्स सर बॉर्च बर्डबुट सर चान्से विक्रम — इस्ते स्वयन साथ होंगे। सर केनेल बिकिन नेसा होगे। बास्तविक स्थितिक स्वयन्ते संक्रिय निवेदन स्पयाकर साम कॉर्ड एकरिनको पेन बिसा है। उसमें न्यासावर ने ही बकीन दी गई है वो देने मा रहे है। स्वयन्ति में नका अनुवाद करके नहीं भेन रहा हैं।

#### असमार्थीर्थ होका

सावन कालिका साँगिंग क्षीडर और निष्मुन में मुकाफात प्रकासित हुई है। सावन काविका बहुत ही काहे केल मिखता था। वह उसने कुछ हर तक हमारे प्रसमें मिला है। दाइस्य को हमने जो पन मिला था यह उसने संतेपमें प्रकासित किया है। हुगरे ककाराने में उसकेत हिल्मा है।

#### बीकसमाहे सहस्य

मोकसभाके सदस्य हमें मुकारान वे बीद हमारी ह्वीकन नुनकर सहानुमृतिका एक प्रस्ताव नान करें हमके निग्र हक्त्रक बत रही है। इस नायमें भी पीककके पिता और भी दिव हम बहुन भारत करते हैं। इससे ज्यादा और नुक नहीं किन सक्ता। मृत्यूवें भारत-मधी नोर्ड बांगे हिम्हणने मिनका प्रयान बक रहा है भीर बहुत करके उत्तर्भ मुलारात हो जायेगी। मो भी हो भीचा है कि जनवरी जुल्मीके पहले में स्वयं तो कीन हो बार्टमा। भी भीनी प्रस्ति कर स्वयं तो कीन हो बार्टमा। भी भीनी प्रस्ति प्रस्ति मुकारात हो आयेगी।

#### रथायी समितिकी भाषक्यकता

गर मंचरती बहुन ही लगनने शाम करते हैं। उनकी और दूसरे नप्रतरींगी राय है कि किस्तून बुख क्योंके तिए स्थापी सीमीन नितुत्त करनती आवस्यवदा है। नोई स्तरीत शानुस रह कर होंगे किर भी ट्राम्पशनका स्वराज्य मिलनवर और भी नये शानुन वर्तने इससिए यहाँ बहत ही शासकातील काम करना होया। सवतक कोई एक व्यक्ति उसी काममें स्मा नहीं उद्या तबतन इस बाहरमें सार्वजनिक कार्य करना बाता ही मस्किस है। सब सीव पहानुभति बतकाते 🖁 केकिन वृति उनसे काम कैना हो तो उन्हें सब पकाकर देना चाहिए. तमी है इस दर सदते हैं। क्योंकि शभीको काम बहत रहते हैं। ऐसी समितिके सिए प्रतिकर कमसे-कम १ - पाँड सर्व आयेगा । इतकिए भारतीय समाज बनता सर्व तठातेशा विश्वास विसाय रामी समिति बनाई का सकती है। उसके फिए एक कार्यास्थकी ककरत है। उसपर समाम ५ भीड वार्षिक सर्व क्षेत्रा। श्री रिचने बतिस परीक्षा सलीर्च कर की है उसकिए जबाउँ ने सही है नहत काम कर सकते हैं। उन्हें और कार नहीं तो कर साह है । याँड देना नाहिए। में स्वयं गरीब आक्टी है जहीं को है क्की जो है है है बसाय बास किया प्रवासनेट करते। मतसब यह कि १७ पींच किये किराये और मैसेटरीपर ही क्षर्य होतेथी सरमायना है। चेप वर, प्रवास स्मार्ड, ग्रोजन वर्गरहपर जो कर्च होगा स्वके १ वॉड रहेंगे। यह रक्त बहुत ही क्रम है। है चीड साब-सन्धार्में समना सम्भव है। केबिन सबि डिटर्नी चर्च कर दिया जाये हो काम बहुत ही ज्यादा हो सकता है। सभी बड़े-बड़े कामांके स्टि कर्तन-मरभ ऐसी समितियाँ फैसी को है। इस बीनी कोगोंकी भी ऐसी समिति देखते हैं। हम बोगों यहाँ है समीतक यह समिति बन सकती है और काम चूँकि बस्बीका है इसिस्प चार विधा है। उसमें तेटाक और केप बोनों शामिक ही सकते हैं। केपके किए फिन्हां हुक करना नहीं है और चूंकि केवके नेता भी बुची हाक्यमें हैं इसकिए महसि सर्च गाँपनेकी सलाह नहीं थी है। यह समिति कर धार्ट ता असमें शहत-स बड़े-बड़े मोरॉने काम करण स्वीकार किया है।

#### सविकाओंकी विकासी

रिवर्धोंको मताबिकार विकालेके किए कोर आन्दोसन वस रहा है। स्वर्गीय बीर कॉवडनकी वहादर सबनीको अब सरकारने जेकमें सुविचाएँ देनेकी दश्का व्यक्त की दो उसने कहा कि मुखे चाहे फिटाना ही हुन्छ उठाना पढ़े बापको सेहरवानी नहीं चाहिए। मैं अपने मीर मपनी बहुनोरे हर्नोके लिए जेक्से आहे हैं और जबतक वे हक नहीं निस्स्ते में हानारण जैनीके समान रहता चाहती हैं। इन सब्बंधि इन बहर्गोंकी बोर सीगोकी सहानमति बहुत वान चठी है और जो बसवार पहले हुँसते में समका हुँसना सब बन्द हो गया है। इस बहुनका चवाहरण हर दाल्सवास्थाची आश्तीवको याव कर सेना चात्रिए।

[ गबरातीचे ]

इंडियन सीपिनियन १--१२--१९ ६

## ९९ परिपत्र' स्रोकसभाके सबस्योंकी बैठकके लिए

भोकसमा नवस्वर ५. १९ ६

प्रिय महादय

अपक बुबबार ७ तारीवकी मामका ६ वजे सन्तक उदाराय मजूरराज और राज्येस इकडे सस्यादी एक देवर बृष्णु समा मदममें हागी। उसमें द्वारासाम विधान-गरियर हारा स्वीहर एमिगाई मिनियम-मामन बच्चादेग्रेड नाज्य्यम बहुणि सार्थ हुए ब्रिटिस मारतीय नियमकको बात मुख्ती बारेगी और प्रसास नाम किया वापना।

प्रतिनिधियों है। राज्यें उस अध्यारेगांवे ट्रास्थानके विदिश धारतीय प्रशासियोंकी स्थिति बोधर रामनकानव भी अधिक सराव और काफिरोंकी स्थितिस भी वदतर हो जाती है।

उनकी भाग्यता है कि उन्त अध्यातमा विदिश्व मध्यिमों बारा बार-बार निम्न मन बार्स स्रोत विदिश्य परस्थराक्षीके विकास है।

हम तीचे हस्तासर करनेवामांको भरोगा है कि बाप बैठकमें आनेकी इपा करंगे।

#### भाषक विश्वस्त

हुतरी काँटन आर० छहुमन एष• कॉक्स व एम० रॉवट्सन चास्स डब्ल्यू० डिल्स ए० एष० स्काँट चाल्सै स्वान व• बार्ड

दाइए की हुई बन्नरी अंग्रेजी प्रनिक्री फाटो-नक्तर (एस. एन. ४४८२) में।

## १०० पत्र कोलोफ किसिनको

डोटक संसिक धन्दन डक्ट सी गमम्बर ५ १९ ६

भिय महोदय

आपके माई और मेरे मित्र भी एक किवितने मुझे आपका पता वेते हुए पत्र किसा है। वे चाहते हैं तथा मैं भी चाहता हूँ कि सन्दनक अपने इस बोटे-से मुकामके समय मैं नापये

परिचित हो सह । यदि जाप निकनेका कोई समय निश्चित कर सकें तो जामारी हैंगा। में इस हरते काँई एकपिनसे मेंट करनेवाके सिच्टमच्छक्के सम्बन्धमें बहुत व्यस्त रहेंगा। इसक्रिए न्या आप अपके हफ्तेमें मेंटका कोई क्यम निश्चित कर सकेंगे?

बावका सम्ब

भी बोबेफ किनिन

इंबक्तक " क्षेत्रके रोड वैक्सइम

टाइप की हुई इपलपी बंधेनी प्रति (एस एन ४४८४) से।

१०१ पत्र अमीर असीको

हिटल वैसिक क्दर े

मनम्बर ५, १९ ६

प्रिक सकोदम

बापका इसी है तारीचका पन मिछा। मैं बाज भी वसीके ब्रॉमकेंसे बानेकी बावा करता हैं। वै भीर मैं कर ४ वजे धामको रिफॉर्म वसवर्गे बावसे मिसनेका सीमाध्य प्राप्त करेंग्रे ।

कापका विस्वस्त

मी बगीर वली धी बाई ई

रि धैवडेन्स

बीनहम रीक्गिके पास

टाइप भी हुई बक्तरी मंग्रेणी प्रति (एस एल ४४८५) है।

# १०२ पत्र जी० ज० एडमको

[4 m ji[m.

[ prom bloom

स्थानद ५ है ६ प्रित्त सर रव जन्म रे प्रत्याद विकास है जिल्लावर प्रदेशकार वे जात स्थेते प्राणीतन प्रित

कारणा ४१ वरणाः । अस्या (सारा

भीकी वं गर्म इ.स. आरह इ.सी स्पादक

राम को हुर कारति अवेशी कर (मर मन १८८६) में र

### १०३ पत्र अपेत्र गोपपापका

where it is a straight and the appropriate after the straight and the appropriate and the attention and the attention and the appropriate and the attention and attention

Exist form this state so the tip sail to \$

t er a f

fre efte

monthmouses or elect

## १०४ पत्र सेंट एडमडको सिस्टर-इन घानको

[होटस संस्थित सन्दर्ग] नवस्वर ५ १९ ६

सेवामें सिस्टर इन-वार्वे सेंट एडमब्स "बॉडस्टपर्से प्रियं सहोदया

मैं और वाँ बोधिया बोहरफील्ड पुराने निष्य है। वॉल्टर खाह्बने मेरे एक सिप्र सी सुनेमान मंदाको बमीन्समी देखा है बीर उनकी रावमें एक-वो हुन्होंके लिए हन्हें आपके रिकाम-मुस्ते विसान और बक्तवाद-परिवर्तनके लिए एक्ता बाहिए। क्या बार तार बार सो मंत्राको सुनित कर छकेंगी कि बाएके पाय नक्के लिए स्थान है क्या नाह तो से पह भी कि क्षका खारातिक किराबा क्या होचा? बी संगाका पता बहा है—— "१ ६ बैरल कोर्ट रोड बक्स्सू । हमया थी मंत्राको कक्क सुनह क्षसी ही तार कर दें।

बायका विश्वस्त

द्राइप की हुई बफ्तरी बंदेवी प्रति (एस एक ४४८८) है।

१०५ पत्र 'टाइम्स'के सम्पादकको

[होटल वेविक क्यान] अवस्वार ५, १९ ६

सेवामें सम्पादक टाइम्स

प्रिटिय हाउस स्वेगर, ई सी

प्रिय महोदय

में कोकप्रताके हुछ उदायों हारा विश्वित और हस्ताकारित पन आपकी मुचना [और] प्रदाहनरे किए मेथ रहा हूँ।

जापका विस्वस्य

[संस्था

टाइप की हुई बफ्तरी अंदेशी प्रति (एस एल ४४८९) से।

र प्रेकेट परिश्व कीस्तानके स्वरूपीयी नैज्यके किए" वह १३ ।

# १०६ पत्र ची० चे० ऐडमको

[होटल सेसिल सन्दन] नवस्वर ५,१९६

प्रिय भी ऐक्स

में आपके मूचनार्थ विश्वित कोकसमाके कुछ सदस्यों द्वारा किखित परिएव संक्रम कर रहा हैं।

माप धायद शक्तवारों में यह सूचना भेन दैनकी क्रुपा करेंगे।

बापका विकास

[संसम्म ] भीजी चे एडम २४ *बोरड स्पूरी* सम्दर्भ सी

धाइप की हुई इप्तरी अंग्रेजी प्रति (एस एम ४४९ ) है।

१०७ पत्र सॉर्ड एसगिनको

२२ कैतिगटन राज जैजीम नवस्वर ५, १९ ६

वेवारों परमानतीय जर्भ बाँक एकगित महामहिसके प्रवात व्यक्तियेश-शत्वी व्यक्तिया-काशीस्य क्षम्प प्रकार

मै आपका स्थान इस पत्रक छात्र मसन्त इंडियन कीशिनियन की १३ क्लूनहर्की प्रतिकी बोर बाकपित करता है। इसम "जियुनीसे पहुँचा" (वि सिन एड) ग्रीपैक्का वह सम्पादकीय

१ २६ विजिल्ला होता के पोता क्या है कि जा वन दानावर्ष मेरीनोंने किया होता; नर सकते निर्माण क्षेत्रीय कामानावर्ष तिकां। क्यान राज के प्राथमार्ग वैरितिकोंने किया के पार्थमीत्रीक वन (रिकंट हा १२) के उस है कि कि हिन्दी विज्ञानक के देशियां का प्राप्त कामानावर्ष किया व्यक्तियां के कामानावर्ष तिकां कर के विज्ञान कर के किया करते के । विश्वान करते के । वार्थान क्षान क्षान क्षान क्षान करते के । वार्थान क्षान क्ष

सम्पूर्व वांत्री कार्यक

30

 विसक विवयमें मैं जापको किया चुका हुँ। इसके पृथ्ठ ७४५ पर वण्योंपर प्रहार (बार मॉन इनर्फेंट्स) बीर्बकसे मुहस्भव मुसाके मुक्कमेका विवरण भी है।

मेरा विचार है कि इस विगरमध दान्सवासमें विशिष्ठ भारतीयोंकी (वज्यों तह की) कठिनाइयाँ समर कर सामने वादी हैं।

आपका आज्ञाकारी संबद्ध

[संसम्ब

टाइप की हुई दफ्तरी बंधेनी प्रति (एस एन ४४८३) से ।

१०८ पत्र अस्बट काटराइटको

[ होटस सेसित सन्दन शबस्बर ५ १९ ६

प्रिम महोदय

आपके इतारीक्षके पत्रके लिए मैं जापका बहुत आधारी हैं।

मैं इस पत्रके साथ लॉर्ड एलपिनको विया गया आवेदनपत्र और साथ ही छोकसनाई द्वदारवसीय द्वचा बन्य सवस्वांके नाम एक परिपत्र मी नत्वी कर रहा हैं। ये सवस्व एकिमाई समिनियम संसोधन अध्यादेखके कारण सरपत्त टान्सवालके बिटिस भारतीयोंके दर्वके स्वाकर्म सक्रिय दिलक्ती के खे हैं।

क्वाचित् बापको मालूम हो गया होगा कि जॉर्ड एक्वीम बगसे युक्तारको ६ वने सिन्ट

सम्बन्धे मेंट करमे। यहाँ बकाबद या बॉक्टरी पढ़नेवाले बिक्रम बाध्यकाके पाँच तक्त भारतीयोने भी कॉर्ड एकगिमको जावेदनपत्र विदा है। उसकी प्रतिकिपि भी सावमें भेष रहा है। आपके पत्रते मुझको आपका व्यक्तिवत परिचय पानेको प्रेरमा मिली है। मैं सिवेदन करता है कि बयाँ पुस्कारके बाद जाप अभी मुझे नि<del>क</del>्नेका समय दें और यदि वापको बसुविदा न हो हो हम कोन होटकम दोपहरका भीजन साथ करें जीर जिस बामके किए यो जड़ी जीए मैं पड़ी भाने हुए है उसपर चर्चा करें।

आपका विस्वस्त

[तब्स ३]

भी असर्ट काटराइट ६२ सम्बन वॉन ई शी

टाइए की हुई बलारी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-सक्क (एस एस इर १) में 1

१ देग्रिय "प्रार्थनपत्र आहे बन्दीनहो " १४ ८४-८५ ।

### १०९ पत्र एफ० एच० बाउनको

[होटच सेसिस अन्यन] नवस्थर ६१९६

प्रिय भी वॉचन

आपके हमी ५ तारीकड़े पत्रके किए कम्पनाय। मैं सापको इडिमन कीपिनेयन की पिछकी से प्रतियों मेज पहा हूँ जिनते आएको सम्पादेकक बारेस कुछ और बानकारी निक्त कामेनी दबा दक्तिन सावकारों नारतीय समाजकी समाज्य तिकितिक बारेस औं कुछ मासून ही बारोगा। प्रतिनिविदाके विश्व औं बापका पिछके अंकर्ष निक्य।

यी रिपको और मुझे आपने सर कर्बन बाइकीसे परिचित करामा यह आपकी हुएन में हार्नी कि बन बापने परिचन कराया तब में यह नहीं चानता वा कि सर कदन भी मॉर्बेंके राजनीतिक सहायक है।

प्रवाशिक प्रशुपक है। मैंन भी रिक्को भाषका पत्र विका विद्या है। वे कपने निवन्तकी पुरू प्रति उसके पठनको तिथिस एक्के पुक्रनेवाके सुक्रमारस पूर्व ही किसी समय आपको वे वेंगे।

पत्रकं साम सिन्दमण्डलके सहस्योंकी पूरी भूगी संख्या है।

आपका सच्या

भी एक एक काउन दिसञ्ज्ञा वेस्त्वोन रोड फॉरेस्ट डिल एस द

र्सक्षम ३

टाइप की हुई वश्तरी अंग्रेगी प्रतिकी फीटो-नफक (एस एन ४४९२) ने।

र रख् प्रतिक मारतीर कालिकारी यहनपण क्षीणानं १९ में **व्यवको क्रमीरेला इं**रिक्टप्ट्री सल रेका स

र. देखिर लक्ष्य सर्व गीरमं दिवका संवत्र ल वृक्ष २०२-७३ ।

## ११० पत्र सर चास्स डिल्कको

[होटक संविध करवत] शबस्बर ६, १९०६

प्रिम महोदय

वापके ५ तारीकके पत्रके लिए में बहुत ही जानारी हूँ। वैद्या कि उसमें मुखाना गर्मा है, मैं पत्रका उपयोग कोई एकदिनके सामने नहीं ककेंद्रा।

बापका विश्वल

परममानतीय घर चार्स्स विस्कृ वैरोनेट रांसद-सदस्य ७६ स्क्रीम स्टीट बक्स्यू

टाईर की हुई बंग्रेगो प्रतिकों फोटा-नकल (एस एन ४४९३) से।

१११ पत्र ए० वानरकी पेडीकी

[होटल सेनिय सम्बन्धी नवस्थार ६, १९ ६

ए बॉनरकी पेड़ी जिटने

१ और २, टक्ट कोर्ट हैं मी

त्रिय महोदय

आगरर पत्र निया। मैं गायन एक बीका पत्र और मेज पर हूँ। आपका तुवारा हुन बिन भी नाम है। मरवार्ग करके नित्र चापन करनेत्री क्या करें।

बायका विश्वान

समस्य ३

टारच नी हुर्ग पड़ारी बचेत्री गति (एन एन ४४०४) ने १

र नाजुर्ने का वर वर लिए क्ष्मेंस लोगों जिल्लाक ३ १ १ को कर प्रश्नोध सन्त किये पाने दिया है (देवित हा ८८)

## ११२ पत्र साँकं एसमिनके मिनी सचिवको

[होटक ऐसिक कर्मम] नकस्यर ६,१९ ६

सेवामें निजी श्वीचव परमाननीय बर्क बॉक एकनिन महामहिमके मुक्य एपनिवेश-मन्त्री उपनिवेश-राजीसन करतन

महोदय

निष्टमण्डक स्वस्योंकी पूची वाब पूर्च हो नहें है। मैं हमें इस पत्रके साथ प्रेक्तन कर पहा हूँ। इस्प्रवालक को प्रतिनिधियोंको निकाकर संक्ता चौरह हो नहें हैं, किन्तु में कास करता है कि नाँड एक्तिन तक्याके इस व्यक्तिकायको क्रायुक्क समा करने। वर्गीकि सर बाह्य किन्तने निका है कि मक्षिय करविक प्रतिक प्रयाप प्रतिक करेंगे किन्तु सम्मत है कि बोक्श्वत-किनिष्ठिको एक बैठक क्रमण उसी समय होनक कारण उनका बगरिच्छ होना सम्मय न हो सके। मर बास्तको उन बैठकमें बाता है।

जापका जाजाकारी देवक

र्वेडम

मुक्बार, ८ नवान्यर १९ ६ को ट्रान्यवातको बिटिस आरटीयोकि यो प्रतिनिविधिक साथ स्रोहे इस्तिनसे पेट करनेवाले सिस्टमण्डकके सहस्योकी सुवी

कोर्ड स्नेनके लोड ऐस्टबर्गे धर नीर्थ वर्डमुख एर भार्या दिस्कः भी है (स्टिक कोस्प सर केरेक दिस्का भी सरीर क्यों पर हेनरी कॉटल भी टी [एच ] मॉनंदन मर मं दे भागनगरी सर मार्क्स रहान भी देशी रोड़ां

टाइए की हुई बक्तरी बंधेनी प्रतिकी क्रीटो-नक्षक (एस. एन. ४४ ५-९६) है।

१ वर बॉम देशि रीड. (२००४ १९२९) मारामि नेपालन तेवा २००५ शरिक तेला, बाराई और विमुक्तांकि उपकारी महात्मात्र मात्रक लावाली बारामिल, बाराबोर-बीमोमी मिन्सि एसिंड, माराके एस्ट सम्मत्त्री शीराह बाँडिएंड तराई, माराक्ष्माम्ब (हुने बुद ब्रीविवा), बुम्बमाल (से मोर्ममान्य) सम्बा मारा (री रीएक इंपिका), बार्गालक धारार (सींबर वृद्धिका), बार्ग इल्टोंके केन्द्र ।

[होटझ रेकिस सम्बन] नवस्थर ६,१९ ६

प्रिय महोदय

में बाद्या करता हूँ कि लोकतमाके बगेक एकस्यों द्वारा भेवा गया वह परिपन्न मी बापकों मिन गया होगा नितके अनुवार उत्तार वन राष्ट्रीय वन बीर सबबूर वनके संवर-पवस्तीकों समा बुकार का रही है। में विकास करता हूँ कि बापको उद्य बैठकमें समिनिक होनेजा सम्म मिन एकेमा। यदि समाव हुवा तो भी बती बीर में समाय में मापने में बजा प्रयोग करेंगे ताकि गुक्सारकों को बैठक होगी उद्य मिक विस्तारके साम परिस्ति वाफें

सामने पेख कर धकें।

आपका विश्वस्त

एंसम्म ३ भीजे डी रीज कोकसमा स्मान

दाइप की हुई बफ्तरी बंधेबी प्रतिको फोटी-सक्तन (एस एन ४४९७) छ।

[संख्यन]

१९०६ के एसियाई कानून-संशोजन अध्यावेशका सारांश'

[सम्बन] सबस्बर २,१९६

परिमापा एकियाई कथ्यका जर्म होता कोई शी ऐसा व्यक्ति जिसकी परिमावा १८८५ के कानुभक्ती वारा १ में दी नई है।

 प्रीवन नामिकाचे निरिद्ध माराजिति कासुसूचि एक्लेवालें निकेश्वर परिचलक विकासकाके करनोति। गनारे वह पत्ताविक लक्ष्य और मतान्यते प्रीवेशन करानेक क्षेत्रको का सार्वाक प्रविचित्र तैयार किया गाँ। १८८५ के कानून ३ क अनुसार तथाकवित कुनी अरब मनामी छमा पुर्की साम्राज्यके असलमान प्रवासन पश्चिमाई प्राप्तक अस्तर्गत आते हैं।

फिर भी यह अध्यावेश मनामियोंतर कायू नहीं होता।

16र मा यह कथ्याच्य चलाव्यक्त त्रह हाया। पंत्रीयन पर इस क्ष्माचार ट्रालावाच्यां वैध कर्मान प्रदेश कर्मान पंत्रीयन करने वसे प्रयोक एरियाचिक सिए करना पंत्रीयन करना सामप्तर है, विश्वके छिए कोई गुल्क नहीं क्षिया जायेगा। और इस राष्ट्रक कृत्मार वैच निवासी बही एरियाचें हो सकता है क्षिते ट्राल्गवाक्त प्रवेच क्या निवासक क्ष्मिय स्थापी सनुपिद्ध से सा सिल काता है क्यके कि ऐसा कृत्मित पत्र लाक्सामी प्राप्त न निवा पत्र हो। या किर वह सविवासी एरियान वो ३१ मर्ट १९ २ को कर्मुक ट्राल्यकार्य रहा हो।

३१ मद १९ २ को बन्तुन: द्वालकाशय दित हो। पार ४ इसके बनुसार एने प्रत्येक एमियाई को पंजीयनके किए प्रार्थनापण देना बावस्पक है। १६ बनिने कय बायुवाके बच्चीके मामकेमें इस करजुरा प्रार्थनापण उनके माठा-

रिया सासंस्थानीका बेना पहेला।

एम्ड ५ इसम व्यवस्था को पई है कि यदि एंडीएनके किए प्रापनाथन नामंतूर हो जाता है तो प्रकृष गणिन प्रक्रियाके कल्लवन प्राथीको क्वनिवेश छोड़ देनेना बादेग दिया बायेगा।

मार ६ एकं अनुसार ऐसे किया थी प्रतिवाहित को बार वर्षने कम आयुक्के दिनी वश्यक एत्या है अपने प्रतिवाहित की प्रतिवाहित की अपने उत्तर है अपने उत्तर है अपने प्रतिवाहित कारतारियों और गिनाक्त्रक निर्माय पेंच कारतारियों और गिनाक्त्रक निर्माय पेच कारत पढ़ित। और यहि ऐसा नंदाक क्यां पंजीहत हो वी उत्तरे द्वारा प्रतृत कार्यायों शौरपर प्रितर्टस वर्ष के कर की नायंगी और उत्तर के प्रविवाही प्रतिर्टेग के कार्यायों कार्यायों के उत्तर है अपिकाशी प्रतिर्टेग के कार्याया कार्यायों व्याप्त वर्ष के अपने प्रतिर्टेग के कार्याया कार्याया वर्ष कार्याया कार्याया प्रतिर्टेग कार्याया कार्याया प्रतिर्टेग कार्याया कार्याया प्रतिर्टेग कार्याया प्रतिर्टेग कार्याया प्रतिर्टेग कार्याया वर्षाया कार्याया वर्षाया कार्याया कार

चिर इस परवस ऐसे बच्चेके ८ वर्षक हो जानेपर जनके पंजीपनकी प्रक्रिया बनाई

गण्ड • तनम बण्पंकि पंत्रीयनके बारेमें और आगे बताया बचा है।

गण्ड ८ एसम दिवान है कि कोई भी व्यक्तित जो अपने निष्य वा सरस्वरको हैनिया स पत्रीयनने निष्य प्रार्थनातृत्र न है अराध्य निष्ठ हो सानपर गी परिके मीतर जुनतिना और जुनतिको एसन भग्ना न करनार स्थितन-स्थिक है नानकी सुन्य सा सार्थी केंग्री स्वतर्ग आहो होता।

भारत र रहा प्रभावत आया हाला।

गर्म इस्त देखार है कि इंद को बीर उनमें बिंग्रह आयुक्त प्रायेक प्रीचार्यका राम्यान्त्रम्

प्रभा करन समय या नियागकी द्यामें वानिशेषक वैष्य करने त्यादित कृष्णि हरूक क्षिणी गण्य या जानिशास्त्रीक हारा अधिकार प्रदान दिनी अप्य करनितृक सीमनार पर्यायन प्रमागाल भी बारे केय हैंग्ये आरण हा प्रवृत्य करना होया और इसी सहार सीमार सिन्यण प्रारा निर्माणिन पिनाक्ष्में विकास भी मेंग करने हान।

१६ वर्षमे बच आयक बन्धारे बायनम् मृत्याची या बाता-तिलाबीरो प्रवासस्य प्राप्ता करता होता और रिताकाने विवस्त भी देत हारो ।

र स्त्र अञ्चलक प्रति परिताल स्था है

र प्रस्ति संशी वायम्य

सन्द र यह पंत्रीयन प्रमाणपर्योको जनने स्विभागान्योंक उन्निनेशामें एहनेके स्विकारण

सन्तिम सन्तृतन रहा है। (शुनना — सान प्रत्येक एतियाईको जिनक पास सन्त

सन्तिम सन्तृतन यह स्विकार प्राप्त है।)

सन्तर ११ से सोचे हुए प्रमाणपर्योके किए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

सन्तर ११ इत्ये विद्यान है कि एते किसी भी एतियाईको जो पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत

न कर पासे स्थागरिक परसाना नहीं विद्या व्यायमा।

सन्तर १४ यह प्रत्योवकको किसी एतियाईको आयुके मामस्त्रेम निर्मायक है।

सन्तर १५ यह अस्पारिक उद्देश्योके किए स्वयाद वित्ये यापणाय्योको निकट गुम्कमें

पुर विस्तात है।

सन्तर १५ यह अस्पारिक उत्तरेषोके किए स्वयाद वित्ये यापणाय्योको निकट गुम्कमें

पुर विस्तात है।

सन्तर १५ यह अस्पारिक स्वयोके किए स्वयाद स्वयं यापणाय्योको न देतेर

अधिकनेश्योक से सामकी नक्त या साम्री केद या केद और मुन्ति। — सोनीरा

स्वापक सन्तर है।

(१) वेरीवनके सम्बन्तर वाणी या मृत्य स्वयंत्र केला स्वर्गी।

प्राप्ताहित करणा। (२) वंजीयन प्रमाणनके सम्बन्धमें जाननात्री करना।

(१) इन प्रचारक प्रमाणात्रका एते स्पतित हारा उपयोग को उगका देप सर्मि

परिकृत महाकार का पूर्व स्थापन द्वार उपयाप का उपकार के परिकृति है। (४) दिनों भी व्यक्तिको एसे प्रमान्यवंके उत्योगके सिद् श्रीस्साहित करना !

नार १३ पर अपनायों अनुनितात आगे करनेता अविवाद देना है और मैरिपीरी सर्वतंत्रों पर अविवाद देना है हि वह अतनी विवाद दिन अनुनात पर आगे हैं गरना है हि को में मीलिया हिस्से काम अनावी अनुनीतात है "सहे अनुनीतार है आगे छन तह सब अवशोद्यातों व्यवस्थादे आपनेते रोगाए "कारित नहीं तनेता जाना। गरह १८ पर मेरिपीर सर्वतंत्रों अवशोदी अपनेत विवास क्यानना अविवाद देगा है!

वारण।

गर १ जा मीणपेंद्र कार्यको अस्थानेगांते जागांत विवित्तव बतातवा अविवाद देण है।

गर १ जा मीणपंद्र वह दिवाद करता है कि वीई भी लितवाई जो अस्पादेवरी

विगी गरंव पूरा नहीं करता है और जीतर जूनीरेवा आही हाना पूर्वावरी

प्रभा मा न बन्दार हा गरंव वा गारी बैरदी सजा आहते हानी दिवसी

अर्थ मीर बापने बरिव नहीं हानी।

हमें मार १४ वर्षिय वस प्रभाद बरुको दिना स्मृत्यांचरने उत्तरिक्षण नारेवा में गर्ग

पूर्ण स्वार १६ वर्गन वस वाध्ये वस्त्री हिता स्तुवान्त्राचा उत्तरिक्षण सांवि । स्वार्थ प्राप्त हिता प्रश्ना हिता प्रश्ना वाहि स्वार्थ प्राप्त वाहि स्वार्थ प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के स्वार्थ स्वार्थ प्राप्त के स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ प्राप्त के स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वा

राप्त की हुई एक थे जंदकी बहिया चाराजकण (एवं एवं १४८०) ना

Perman proton

## ११४ पत्र बॉ॰ कोसिया ओल्बफीस्बकी

क्षोटल संसित्त [सन्दर्ग] नवस्वर ६ १९ ६

त्रिम मोस्बद्धीस्ड

मेहरवानी करके पत्रवाहकका मामका अपने हावमें शीकिए। इनका नान ए तांनी है। ये इस होटकमें हुन्दियें (नेटर) का काम करते हैं। इनके बांधे हावमें तीन महीनांछे मासून होता है बातका वर्ष है आप मरीनोंछे किया चानेवाका पारिक्षियक कें तो जानार नार्नुगा। रुक्त मुझे सुनित कर हैं।

नापका हरमधे

वाँ चोसिया बोस्डक्झेस्ड २ ए. हार्डे स्टीट पोटेंबेड फेस कैवेंडिस स्वेमट बस्स

टाइप की हुई बपलरी जीवेगी प्रति (एस एन ४४९८) है।

## ११५ पत्र कुमारी एवा रोजनवर्गको

होत्स सेसिस सन्दर्ग

नवस्वर ६, १९ ६

प्रिय महौदया

बाप केवी मार्पेट बारावाकमें भी बलीकी मालिम करती रही हैं। भी सभी सब मेरे वाब होटकमें उद्देर हुए हैं। बया बाप कर ठीक १-१ वने बपराक्क्षमें बापर भी समीकी साधिय करती कहा करती। होएकके कोकरेकी मारफ्त कार्य बार्य मान समा करा बाता है। इस्तिस् समर बाद १-१५ वने होटकमें जा जायें दी १-२ वने मालिस मुक्त करती। भी बानीको बाद कुछ पहले मही तो माने पांच बने एक महत्त्वपूप कार्य करता है।

आपका विद्यास

हुमारी एवा शोवनवर्ग ५ वेस्टनट रोड एनफीरड बॉटा

टाइप की हुई क्पन्तरी कंग्रेजी प्रति (एस एन ४४९९) से।

## ११६ पत्र कोस्रोफ़ रायप्यमको

[होटल सेसिम सन्दर्ग] सबस्बर ६ १९ ६

प्रिय जो बद्ध

सम्भव हो तो कब सामको ५ वर्षे गही था लाजो। ये ओक्समाडी बैठकमें तुम्हाण उपस्थित रहता पत्मक करूँमा और चाहुँमा कि प्रतिनिधियोंका सावस्तम्य और अपने तथा अपन कोगीके हारा दिया गया व्यक्तिगत आयंत्रमध्ये वहाँ तुम वाँटा। में कोशिय करूँमा कि तुम्हारा मोदेशसम्ब कुत जाये। अपर तुम या सको तो कुक्ना मता।

तुम्हारा ह्रदम्ह

भी कोबेफ रायपन १६ स्टेप्सटन हॉल रोड स्नावड प्रीत एव

दाइप की हुई इपल से अंग्रेजी प्रति (एस एन ४५१) से।

## ११७ पत्र अस्वट कादराइटको

[होटल मेमिस सन्दर्ग]

नवस्यद ६ रे९ ६

प्रिय महात्य

आगानी गर्ट्योंके किए वायवार! गुरुवारको ९ वने आग यहाँ नाले के किए बार्डें व्यान भी अर्थीयो और वृत्ते वायवार! होती। ये नहीं वायवा कि तर्दें क्षाने कि उत्तर वायवार! होती। ये नहीं वायवा कि तर्दां की गंगांगांत्रकों के त्यां क्षाने वायवार कि वायवार कि वायवार कि तर्दें की वायवार के व्यावसाय के वायवार के वायवार

र पेनिया गावास्त्रपात्र मोट वर्णामको गाव्य दशन्तक ।

मा बाईना और यदि आपना अमुनिया न हो ना उसक बार हाटर्स्स मेरी प्रताना नर। मात नरी स्पत्ना कि भेट साह चीन जबने बार चेनी। औरराभाक सदस्यक्ति जी बैरा चन ६ कर सामरी बृहद गयास्पत्रमें हो चर्ग है क्या आप उसस बरिया रतना पसन्द नरेग रे सरे त्यता है कि कर मेरे सिंपनकी एक प्रति आरकों भव दी है। द्वा भा स दूसरों प्रति तस्य कर राग हैं।

भागता विष्या

[गंग्न]

भी अस्त्रहें नाग्याण ६२ मान्य वॉर्ट हैं नी

राप को हुई दाउँकी अवसी प्रतिकी कारी-स्वक्त (एस. एन. ४५ २) से।

# ११८ पत्र एस० हालिक्की

[हाटच नीमात्र गण्या] संस्थार ६ १ ६

विष्यी ही जि

ार था हा 'व श्री सुद्र दिया फारनारका बारेस हम गायान बात को थी उनकी एक स्ति थै थर हम गिक्त गाय भन्न नगा हूँ। वा [नायकी] जातका इस स्तित आहड पूरण्यर मि गी। रेमान बाद स्त्री बाह्य सेन्स्स्ती हमा बन्दा।

श्राप्ता मण्या

L 477

भी रंग हो न्ह १ सम्बद्ध क्षेत्र है का

्यात्र की तर्ग संदर्श अपनी कत्त्र (तमा जर रूप) है।

रे मूर्ग भूक राज्य कार अब के दशाना है। हें र राष्ट्रीया मापान का रावद देश में करारी पूर्व हैं हें राज्य कर्ने का समाजिक स्वकारण मार्ग पूर्व हैं।

about to \$

### ११९ आवरक पत्र'

डोटल सेसिल জৰণ হম্মুদীণ नवम्बर ६ १९ ६

प्रिय महोदय

एसियाई कानून संसोधन अध्यावेसके सम्बन्धमें अगके गुस्कार तारीच ८को तीन वर्वे भौरं एसगितस को दिस्टमकाल उपनिवेश कार्यालयमें मिसलेवाचा 🕻 उसके सदस्योंकी सम्पूर्ण भूगी मैं इस पत्रके साथ संवामें मंत्र एका हैं।

आपका विवयस

[मंतप्त]

टाइप की हुई दक्तरी अंडेजी प्रति (एस एन ४५४) मै।

१२० पत्र सर चाल्स ब्वानको

(इरेटस वेसिएर

भन्दन 🕽 नवस्वर ७१९६

त्रिय महोदम

परिपनमें बापके नामके द्विज्ये ननत छापे जानेके लिए मैं धना बाहना हूँ। भी स्कॉर्टने सीमदारको ८ वजे सार्यकाल मुझे हिदायमें विकी और जमी रायको मुझे इन परिपर्वीकी धपासर नेम देना चा। इस बातको पदर होनेपर बाप इस मूनके तिए मुझे अवस्य हैं। समा करेंगे। बड़ी मुस्किमसे में मुडक पानेमें नमच ही नवा। स्वेच्छपा सहायता म बिची होती वा इस कामरो करना अगस्भव होता। किन्तु मुख संतोपनके निए वित्रास समय

आएका विस्वतं

सर चार्म्य स्वात

नहीं प्रदेशया का इसने भूग रह नई।

राम्य की हुई दरतरी मंदेशी प्रतिक्षी कोगी-शक्तत (एस. एस. ४५०५) में ।

१ क्टा विश्व महानुनवि स्वोताओं और नवस्त्रीय मात्र विकास शासा । के र जर " परिशः कोशनं क नारातेंदी देखक निर्ण पुत्रः हु।



सम्पर्ध गांधी बाधमब 22 दास्तवाल पिष्टमण्डकके गणी भी रिचके हाच भेग दिया है। मैने अभिकारपणकी मक्क

अपने पास नहीं रखी इसकिए कृपापुर्वेक एक प्रति मेथ हैं।

आपका आश्राकारी सेवक मो० स० गांधी

कतानियम नॉफिस रेकर्बस मी यो १७९, लच्ड २३९ इंडिनियुमस्स तथा बफ्त**ै** अंग्रेजी प्रतिकी फाटो-नक्स (एए एन ४५ ६) सं।

# १२२ पत्र सर विलियम वेडरवनको

होटल सेसिम लक्त । सबस्बर ७ १९ ६

प्रिय महोदय

सर रेपेस विकितकी बड़ी प्रवस राय थी कि बापको उन विकटनव्यसमें शामिल होता चाहिए जो क्रम ३ वर्जे कॉर्ड एकविनम घेंट करेगा। एस समय मैं उनस उस आपत्तिके बारेने बदाना मूच गया को आपने छिप्टमण्डलमें छामिल होनेके विषयमें की थी। किन्तु, मैने सर रुपेसमे नादा किया या कि मैं आपको इस बारेमें सुवित ककाँगा इससिए में यह पत्र किए फा है। मैं सावेरनपत्रकी प्रतिनिधि और वन्यादेसका शारांस आपकी बानकारीके किए साव में बेटा हैं।

आपका विश्वस्त

संसान २ सर विकियम वेडरवर्ग यैरानेट मेरिडिव

स्रॉस्टर

टाइए की हुँ दरपरी अंग्रेगी प्रतिकी फोलो-लक्क्य (एस एम ४५ ७) से।

## १२३ पत्र कें एच पोलकको

[हाटक सेसिक कल्पन] नवस्वर ७ १९ ६

प्रिय थी पोछक

यह पत्र थी एतन्को बापसे शिकानेके किए हैं। बाप इनसे सिटी आँड कन्यन कवित्र के बाने और छात्रावासमें वर्दी करानेके किए समय निवित्रत कर सकते हैं। इनकी मीधना परवानेके किए इनसे बातजीत भी कर सम्ब्रे हैं।

वापका इदयसं

सी वे एवं पोलक २८ प्रावने रोड कैननवरी पन

टाइप की हुई बफ्तरी अंडेजी प्रति (एस एन ४५८) से।

### १२४ लोकसभा भवनकी बठक

विदिद्ध क्षेत्रसमान्त कार, मन्तूर गौर राष्ट्रील कार्येट कम्पितका चौत व्यक्ति कारमीद्री गढ कार्यो पंचीयो चौर वो क्लोने व्यक्त दिये । वह क्षय कार्यक इहन् क्षमा-मनन्ते ह्री वी ।

सम्बन

नवस्थार धः १९ ६]

गांबीजीने बहा कि १८८५ म मनतन्त्र सरकार और ब्रिटिस सरकाररे बीच जिन काय-प्रताका शांसन-प्रशान हुमा जनमें निर्देश गारलीयोंको यन्त्रे बीड़ और आत्मारहित मनुव्य

र को रास्त्रीन साथ प्रस्त मिन के । साध्य नवा सर् हिनी बोराने कहा कि रम सम्बादिकों सान कि रास क्यां के स्वाद प्रमाणित कि स्वाद के स्वाद प्रस्त कर देशियों साथ कि रास कि स्वाद के साम प्रमाणित कर देशियों साथ कि साम कि देशे कि साम कि साम

कहा भया या। तब चन्हें बड़ी नियाँप्यताएँ सहनी पढ़ रही थीं। स्वास्थ्य और सफाईड उद्देश्यके पनके किए अक्रय की मई बस्तिगेंकि सकावा थे कहीं म-सम्पत्ति नहीं एक सकते में। उन्हें सपना पंत्रीयन कराना पड़ता या और दालसवास सरकारको सल्क देना पड़ता या। सार्थ दर्वीने प्रनुष्टे क्याँको कम करनकी नेप्या की और बावमें की बेम्बरक्षेत्रने बोमर सरकारको विदिश्न भारतीयोंके बारेमें एक तक्त करीता क्षेत्रा जिल्लमें उन्होंने यनको प्रतिष्टित लोगोंके क्यम बनित किया और कहा कि वे ट्रान्सवासके सिय् एक बड़ी नियानत है। इसका परिवास यह हुना कि ब्रिटिश मारतीय उस वैश्रमें स्वतन्त्र नागरिकोंके क्यमें रहने समे और उनकी पतिविधियोंगर किसी प्रकारकी शैक-दोक शहीं रही। हास ही में एक नया सम्मारेज रख प्रमा है और भारतीय बिटिश प्रमामन एशियाइयोंने भागिल कर विधे गये है और उनके साथ बहुत ही अपमानवनक इंग्रेसे व्यवहार किया आने क्या है

[संदर्भी है ]

बाइम्स, ८-११-१९ ६

१२५ साँड एसगिनके नाम लिखे प्रार्थमापत्रका मसविदा'

[नवम्बर ८. १९ ६के पूर्व]

सेवामें परमनाननीय सर्च बॉट एडगिन समादके मक्य चपनिकेश-मंत्री रुपनिषय-कार्यासय सम्बन

> नीचे हस्ताक्षर करनेवासे आफिकी योक-पेडियोंके ब्रिटेन निवासी प्रतिविधियोंका प्रावनावय

स्थितय निवरत करते हैं

क्ति पार एक देश गत वा । देशिर का ११९ ।

कि भागरे सभी प्राची कन्यनको बोक पहाजी पेढ़ियाँ और व्यापारी है जिनकी र्याप भाष्टिपात या तो शाराण है या व्यापारिक सन्तरूत है।

बापरे अधिरतर प्रावियोंका बक्षिण शासिताके जिनमें दाम्नवाच औ शामिल है विदिय

भारतीय स्वापारियांने तीया सम्पर्के एता है। भाष- प्रावियोंका राज्यवानके विरिध व्यापारियोक्ता को अनुसब है अगढे आबारवर है

बह नड नरन है कि राम्पराजके बिटिय भारतीय कागारी कुन विसाहर ईमानदार और प्रतिरित्त है और प्रावियोक्ति नाम उत्तरा नामाग गता ही अस्यस्य समायज्ञतक रहा है।

र बच्दनाहरूदा मनुष्या लक्षा नांधीशीय तेवार शिया था । यह ८ महस्यादी वन दोल्लिके मार्थ

आपके प्राप्तियोंका विचार है कि ट्रामानाकरों उनकी उपस्थितिये ट्राम्यनाकके आम समाजको स्पष्ट काम है। नहीं उनकी उपस्थितिय ट्राम्यनाकके कोगोको क्यानेक्य यह निविश्वत काम तो है ही कि वो कोग मूरोपीय पेढ़ियों ड्राप्त गिरी आनेनाके अस्यनिक ऊर्वेच मून्य और मुनाव्य चुकानेसे अपनेको जयमर्थ पार्ट है उनके जीवन-निव्यक्तियां वर्ष नम ही जाता है।

सायके प्राविधाने परिवाह कानून-गंबीकन कथ्यावेश पदा है और उनकी सम्माठिमें इस कम्पारेसके कारण दुम्यावासके विदिश मारतीयोंको सर्वता सनावश्मक व्ययमान और कटिनारिका मामना करना पड़ेगा।

यौ विक्रियम होस्केन तथा ट्रान्सवाकके करन प्रतिष्ठित मूरोपीम निवासियाने ट्रान्सवासके एरमभेष्ठ गवर्नर महोबदकी वेबार्से १९ ६ के वर्षक महीनेम वी सावेबनपर्य भेवा वा उसमें स्वत्य नावनामीके साव आपके प्रार्थी अपनी पूर्व अञ्चलि प्रकृत करना चाहुत है।

सापके शासियोंकी निरास सम्मतिमें बाई यह बांकित है कि बनताके पूर्वपहरा कुर करनेके लिए बिटिस मारतीयोंका साम्बन नियमित क्या बाये बाई साम-ही-साम उनना विचार रह भी है कि यह नियम्बन केप या नेटाककी चळतिपर हो और उसमें वर्गसेक्की न न हो।

इसकिए बापके प्राधियोंकी जर्म है कि कोई महोबय समाइको यह सकाह देनेकी हुए। करें कि या तो उक्त कथ्याबेड अस्टीहर कर दिया आये या ट्रास्प्याममें वसे हुए बिटिस भारतीयोंको ऐसी राहर ही बाय बिसस उक्का पर्यान्त सरकाण हो सके।

नीर इस स्थाप और दबाके कार्यके किए प्राची सदा इसम रहेंगे आदि।

द्यारप की हुई बंधवरी अंग्रेजी प्रविक्ती फीटो-नक्क (एस एन ४५१ ) से।

## १२६ ट्रान्सवासके ब्रिटिश भारतीय

नवस्थार ८ १९ ६

इस केसके करते-करते विवस्तायक नार्षे दाणीयगढ़े पिक मुकेगा। यह चिव्यमध्यक बहुठ ही उसमें बहा जा उकता है। इसमें सभी विचारवाराजीका प्रतिनिधिकत है कथा उसरक प्रति रिक्त उसरक मेरे एक उस मामुक्ती जानका पार्टीय व्यक्ति है। इस्प्यानके प्रतिनिधिकत विवस्ता दिव उद्ध वह भोरते उसमें जीर जहानुमूर्ति प्रत्य हुई है वह यहरूपूर्व बात है। नार्मिक्य पुक्के वस्ता वह स्तरी कॉन्जरी अध्यातका विक्रक्ष मुम्बारको कोक्यमध्य मुस्स अधितिक कर्मा वहन वस्तार कर ममुद्र वक और राष्ट्रवाची वक्षके वस्तारिको से वेटक हुई वह पायद इसका महत्त वस्तुक वसाहरूप है। पूरे की वस्त्य कार्यनक थे। क्यूनि विव्यवस्ताक के उससीको नार्ते

<sup>्</sup>रे देशिय क्षम्प इ १७ ३११=२ ।

र. १३ केमने नेता लोगा है कि केजकी गुण्याण और राज्यकी चरनामोती थीपी बातकरी थी। एक करता वह गार्थासीके बागानी विकारी। साने बान बहुए है कि यह महाविद्या गार्थी केश बताना एक करता वह गार्थासीक बागानी विकारी। साने बान बहुए है कि यह महाविद्या गार्थी केश बताना एक है।

बहुत सहानुमृतिपूर्वक सुनी जीर बहुतोंने संक्षिप्त भाषण वैकर या प्रतिनिधियोंसे प्रस्त पूडकर भपनी सक्तिय सहानुमृति स्थक्त की। शिष्टमण्डकके खहेरसोंका समर्थन करते हुए एक प्रस्तान सर्वसम्मतिसे पास किया गया। एक सदस्यने को यहाँतक जानना जाहा कि इस समार्गे मनदार दसके सदस्योंको नयों नहीं वस्त्राया गया। सर चार्क्स विस्कृते जो दक्षित्र मास्क्रिके बिटिज मारतीयोंके पश्चम सतत समर्थन करते जाये हैं तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इसमें मूल हुई है और इस प्रश्नपर ने निश्चम ही अनुवार वकता सहयोग प्राप्त कर सकेंगे! जन्होंने और उदारदकीय संसदने विश्वय आधिकाकी भारतीय सह-प्रवादे दृख दृर करतेमें स्वा मनुबार बसके सोगोंका साथ दिया है।

बैठकके स्योजक मी स्कॉटने कहा कि परिपर्ण केवल उदार, सवदूर और राष्ट्रवारी सदस्यों तक सीमित रहनेका कारण यह है कि शिष्टमण्डल जिस शरकारके पास बाना है वह उदार बसकी छरकार है और बैठकका कर्तमान स्वक्य ही छिक्त समझा नया। साम ही इसमें कोई राज नहीं कि वे अनुवार दक्तके सदस्योंका भी सहयोग मार्नेगे और उँडे प्राप्त करनेके हेतु सका तैयार खोंगे।

सर हेनरी कॉटनने वामे बताया कि शिष्टमध्यक्कमें कई क्ट्रुट बनुदारदसीय सदस्य दानिक है।

इन कार्रवाहराँछ मह प्रस्त दसीय राजभीतिसे क्रमर उठ बाता है और, बैसा कि सर वास्तं विस्कृते बक्ततर इन्हा है, यह साम्राज्यीय महत्त्वका प्रकृत बत बाटा है। इस कार्रवासि कोर्ड एडविनके हाथ अववृत होने चाहिए और उन्हें बच्यावेक्षपर निवेशाविकारका प्रयोग करने मा कमछे-छम उस सामीगकी निम्बिलके क्रिए, विसका प्रतिनिविमानि इदना सामह किया है प्रेरना मिछनी चाहिए।

नॉर्स एकपिनके सामने को मानेदन पेस किया यमा उसमें इस भागक्रेके शारे तस्य सम्पूर्ण स्ममें मा यमे हैं और सबसे स्पष्ट हो जाता है कि यह विचान किवना बनावस्सक और १८८५ के कानून ३ की पुलनामें कितना सकत है। नि सन्देह यह संसोधन नहीं बस्ति बीर वर्षमेवकारी भया कानून ही है। प्रतिनिधियोंकी प्रार्थना बहुत ही जीविरसपूर्य है। उन्होंने कॉर्य एक निमर्थ केप या नेटालके इंग्ले कानून स्वीकृत करनेका निवेदन किया है विससे बिटिय भारतीय निवासिमोंको अपने व्यापारमें सञ्चायता देनेके किए आवस्यक व्यक्ति व सन्य सामन कारेकी क्रूर हो। सदि ऐसा विवान शास किया बाता है तो इससे एशिसाई कोगोंकी जवार बादका सारा मन दूर हो बानेगा। फिर बध्यावेश्वर्मे विश्व जाससीको स्वतीव की नई है उसकी अवादमकता ही नहीं छहेगी।

ऐसे विवानके अभावमें बिटिश भारतीयाँकी श्वा बहुत ही बुरी है। यह हाकके एड मुक्तमंत्रे जाहिए हो बाता है। यह मुक्तमा एक स्थारह वर्षते कम आयुक्ते एदिशाई वासक पर मपने पिताके साम ट्राफ्तवाक छपनिवेशमें प्रवेश करनेके कारण चळाया गया था। सबसे मच्छा यह होया कि हम ट्रान्सवास सर्वोच्च न्यायास्त्रवे न्यायाबीसके छन् शब्दोको उर्वृत कर में जो उन्होंने बच्चेका मुक्तपमा सारित्य करते हुए कहे वे

र रेटिन्द, चरेरमः कीवसमी सरलीबी मैळको किट" एव ९३ । २. हरम्मर दर्शको नुसा देखिए सम्ब ५, १६ ४४५ ।

सह तका विश्वकृत वाहिमात है। यहाँ वश-याएइ वर्षके एक वन्त्रेपर अपरामके सामाध्य कानूनके अस्त्रांत अधिमोग न कमाकर क्षण्यर अमृत्रित तरीकी स्वृतिरित्र प्राप्त करके द्रान्त्रवासमं प्रवेक करनेका वृत्तं क्षणाया या है। इतात तरीकी स्वृतिरित्र प्राप्त करके द्रान्त्रके स्वृत्तार विकास है—
सौर प्रमेक्त प्रस्के प्रमान की जीवून हैं— कि बाककके अंगुके निज्ञान किसी दूसरिके अनुपतिरावर करे हिए हैं। क्षित्र वाकक तो कर्या पह वारान करने प्राप्त मही है। क्षण्यरेस वहां क्षित्र जानेक स्वृत्त हैं है। क्षण्यरेस वहां कि जानेकर वहां ये नहीं कानता कि अनुपतिराव क्या है और अमे क्षणी कोई समृत्रतिराव नहीं केचा। यह शिवचपूर्वक बहुत वा सक्क्षा है कि अक्षेत्रका वहां कि क्षणा करने वा किसी किसी क्षणा करने विकास कर

नियानेबु प्रसालिक सावेध जब धी क्याका-सँसा है। मिलानुदेने पामीरतापूर्वत बालकको संबंधी वावधि पूरी हो बाने या वी हुई तारीकको जो भी पहले साये
यस दिन दुनलवाल कोड़ वेनेका सावेध दिया है। यदि सावक वस दिन नहीं काता —
सीर में नहीं सामात कि बस्तक कोई उसे ति न कार्य वह कहा सा सकता है— सी
से सामात कि प्रतिकृतिक सामाने स्वयानिक कपने देश दिया बानेगा। किन्तु नुसे
विकास है कि सम्बिकारी ऐसा मानं नहीं अपनायेंग। मेरी सपसमें नहीं साता कि
पह मानका बदालतने लिया हो क्यों। यह बहुत ग्यहकपूर्व वात है। यह बालक मारतीय
है किन्तु यही दुनलवालकों अनेवस करनेवाले (अपनायेशमें दिन कारियोंको कुट में पई है
या बादिसीके बालकाने अनेवस करनेवाले (अपनायेशमें दिन कारियोंको कुट में पई है
या बादिसीके बालकान कान्यू होता है तो गोरे बालकान वर्षे नाम मारी पार्व पई
इरावा यह नहीं या कि इस अकारकी परिश्वितों ऐसा प्रसासिनिक सावेध दिया बाये।
इस सावेशके समावनों की इस विवानकी काफी बालकान की बा लकती है। यदि कोई
बीव है विकासे एंडे कानुकचा प्रसादन हायालगद और निकारीय ही बाता है तो वह
है इस मानोमों वसको कान्यू करनेका हैया। नुने विकार है कि हमें इस प्रसादानिक
सावेको बानेस असके कान्यू कुननेको नहीं शिक्ता।
है विकार है कि हमें इस प्रसादानिक

पूछ ही दिन हुए, हमें उस नानका खबाइरण निका ना निष्टे रैड हैकी मेल ने बीरतोपर आक्रमण <sup>कर</sup> कहा है। उपर्युक्त मानकेन हमें समका उसाइरण मिक्टा है जिसे इंडियन बारिनियन बाककोपर आक्रमण कहता है। ऐसे मानकार्य तकाल पूचार करनेकी मानकारकता है न कि और भी सक्तीये नरतनेकी। यदि काँड एक्पिनने दिश्य मारतीयों हाए पेस किसे पये आनेदानीयर क्यान नहीं दिना हो नह मौकेपर मौजूद व्यक्तियर मरोहा एक्पेक सिकालका हास्मास्यस सीमा एक पालन करना होगा।

अध्यानेश सम्बन्धमं कोर्ट एकपिनसे भीच ब्रिटिस आसीयोने व्यक्तिस्त स्त्रीक की है। उससे सिस्ट्रमण्डकको वायदसन समर्थन मिसा है। ये सब ब्रिट्स आसिकाने विद्यार्थी है और बक्ताकत अवका विविद्यान्यास्वका अध्ययन कर से हैं। उनका याथ या पासन-पास्त्र

र देक्किर सम्बन्धः ५, तार नियमी यह ४५३ ।

**६ प्रेटि**य "प्राचेशका और कारिकडी" वह दश-द्या ह

श्रीमा बारिकार्स हुमा है। वे कहते हैं हुम पारताथी बपेसा बक्षिण बारिकार्स बपान पर बतारा प्रमात है। हमारी मानुभाग तक बीबी है हमारे माना-स्थानमेंने व्यक्तार हमें दोन माना बोक्सा कियारा है। इसारे दीन हमारे हैं एक मुत्यसमान और एक हिन्दू। वसा वे स्रोत बक्षील और बॉक्टर वन बानेके बाद बरिक्स बारिक्स लीटनेपर ट्राम्सवासमें प्रवेश कराने रोक विथे बायेंगे ? या उन्हें पन्ने सम्बाधिक अस्तरित विशे गये पात निक्कें पर हमारी कीटने स्ट्रेके टिक्ट कहा है, के बाने होंने ? यदि उत्पनिवेशोंमें ऐसे हम तुन्न बसाने होंगे हतीन बड़ी हमा होगी कि बिटिस मारतानिकों स्थितने उन्क पिक्षा केनेकी नम्मीत किस्कुल न दी बायें वसीकि इन्केंगों दिवाये पर्य सच्छे समयकी स्मृतिक कारण उपनिवेशमें मानक ब्रिटिस किन्तु आपराचेंत्र विविद्ध कोचों द्वारा किये पर्य सप्तानका बंध उन्हें और मी

टाइए किये हुए बंग्रेजी मसविवेकी फोटो-नकस्त्र (एस एन ४५११) से।

## १२७ पत्र सम डिप्बीको

[होटल वेसिल सम्पन] नवासर ८ १९ ६

प्रिय महीदय

सर मंत्राजीने मुझे राज्यवारुके ब्रिटिस नारहीयोंके एक पश्च-समर्थक मित्रके रूपवें ब्रापका नाम दिया है।

मैं लॉर्ड एकपिनकी सेनामें भेने गये कई नावेदनपत्रोंकी प्रतियाँ साथ भेन छ। हैं। साथ जानते होंने कि उत्तरे बाज ३ वर्ड यह विस्तारणकार विस्तार

आपका विश्वस्त

[सनमा]

सी गैस डिम्ही<sup>1</sup> सेसनक क्षित्रक कमन

सन्दन

टाइन की हुई बक्तरी अंग्रेजी प्रति (एम एम ४५२५) है।

र डाइम्म बॅरड इंडियारे व्यः क्यानंत सम्बद्धाः कर्मा स्वत्य श्रीरात्री व्येष्ट शाहीस्त स्वर्णी विकास बंदी। क्योन्सरित व्यस्तीय प्रस्तान सेवारी समस्यों क्राक्सनी बाद वही दिकस्ती की वे !

## १२८. प्रार्थनापत्र साँई एसमिनको

[क्राप्त गवस्वर ८, १९ ६]<sup>व</sup>

स्रॉर्ड महोदय

मेरे सामी भी बांधी और में इस विष्टमण्डासे गेंट करनेके किए शीमानको भावरपूर्वक बन्मायाद देते हैं। मैं बातता हूँ कि मेरे और भी बाणिके सामने वो कार्य हैं वह बहुत हों मानुक और कटिन है। यद्यारि हमें ऐसे मित्रोंका सहारा प्राप्त हैं किएकें विपत्तियों से स्वेत हमारी सहायता की है और को विभिन्न राजनीतिक विचारोंका प्रतिनिधित्त करते हैं और सास सीरोर जान केंदे दिन स्वर्ण बहा करने स्वाप्त करने, हमें अपने प्रमाणका साम केंद्रे पसारे हैं।

काँडे महोदवको मासून है कि नारतीयोंकी एक बहुत बड़ी समा हुई भी जिसमें प्रस्तान पास किये गये ने । इन प्रस्तानोंका समाग शीयानको तार' हारा सेना गया ना नौर सीमामने जनावर्ने एक दार मेवनेकी हुना की वी विश्वमें बिटिश जारतीय धंवको सुचित्र किया नमा का कि साई महोदयने बच्चावेशके मसविवेको पसन्य किया है, क्योंकि वह बिटिस सारतीयोंको कुछ हर तक राहत देता है। इस जो कि मीकेपर हैं और वितपर सम्पादेश काग होता है भोगान मॉर्ड महोरमके प्रति अत्यन्त सावरमान रखते हुए सोचते 🖁 कि बनाम राहुन प्रदान करनेके सब्यादेख टान्सवाबके बिटिस भारतीयॉपर इतनी कठिनाइयाँ सावता है कि बडाँतक में जानता हैं औरतिवेधिक विचानमें इसकी कोई बरावरी नहीं है। बस्यादेख यह मानकर चलता है कि प्रत्येक मारतीय अपना अनुमतियन किसी इसरेको दे देनेमें सल्लम है जिसते वह इस्य व्यक्ति ज्यतिवेदार्थे अवैश्व अपने वा सक्षः इसक्षिप इससे इस परम्परावद सिजालाका वस्तंपन होता है कि जबतुर अपराय प्रमाणित म हो जाये शबतुर प्रत्येक निर्दोप समझा वाना वाहिए। अभ्यादेश प्रत्येक भारतीयको अपराची ठहराता है और उसको यह निज करनेका भी कोई मौका नहीं देता कि वह निरमान है। उस १८८५ के कानून ३ का संयोजन कहा गया है। जरमन्त बाहर-मानते में कहना चाहता है कि वह किसी प्रकार वस कानुनका मेंनाचन नहीं है बल्कि सबबा नवा बम्यादेस है और अत्यन्त सन्तापबनक कासे रंग-विशेषको उत्तेतित करता है। पामानी जिस पद्धिको बच्यादेश बारी करता है वह, बहौनक हिन्छ मारतीयाँका सम्बन्ध है। बिटिश साम्राज्यके किसी भी भन्य भागमें महात है और इससे निनानेप्र नारतीय शाकिरोंसे भी नीने हो नाते हैं। ऐसे विमानशा कारण यह नदाया नाता है कि विदिश भारतीयोंकी बहुत बड़ी सक्यामें अन्धिकृत मरमार आधी है और दिद्यि भारतीय क्यात्र या क्रिटिश भारतीय सब भारतीयाँकी बहुत बड़ी संक्याकी अनुविधन क्यार ज्यानिकेशमें

रे यह ८-११-१९ ६ को वॉड प्रमीनने ग्रिष्टबन्तमध्यों मेंटक अक्टरपर दिया गया था ।

र. स्त्र करनम्पे को तार कारण है कार्य बनानका मूच एक नहीं है। वेशन भन्नरेक्स कारी महरूपि (क्रिक्स) हो कार्य मार्चना को व्हें है। देखिर बन्च ५, १६ ४९०।

रे पार कि रेपिट प्राप्त ५ वह ४६४-६६ ।

वितान लाफिनामें हुना है। वे कहते हैं हुए मारलाई वरोका प्रिक्त का मिरनाई। मराम पर व्यादा प्रमाने हैं। इसारी मानुसाय कर कीवी है इसारे साग्य-पितान कियान है। इसारे तीय होता है एक मुलक्षमान और एक हिन्दू। त्या वे क्षेत्र करिय से पह के पह मानुसाय कर एक हिन्दू। त्या वे क्षेत्र करियों में स्वाद करियों के साथ किया किया है। इसारे किया किया किया किया किया है। इसारे किया रोज है किया किया है। वितास किया किया किया किया है। है। है किया किया है। है। इसारे किया है किया है किया है किया है। है किया है किया है किया है किया है। है। है। है किया है। है किया ह

टाइप किमे हुए अग्रेबी मसविदेशी फोटो-नवक (एस एन ४५११) छ।

### १२७ पत्र सैम किम्बीको

[शोटक वेतिक सम्बन् ] सक्तमार ८ १९ ६

प्रिय महोदय

सर मणरवीने मुझे ट्रान्सवाकके बिटिय मारातीयोके एक पश्च-समर्वक मित्रके क्यार्थे भागका नाम दिया है।

में साँड एसरितको सेवार्ने भेने गये कई आनेदनपत्रोंकी प्रतियाँ साम मेन पहें हूँ। आप बानते होंगे कि उनसे आन है को यह विस्टारकक्क निर्मेशा।

कापका विश्वस्य

[संबज ]

भी सैम किम्बी नेशनक क्षित्रफ स्कब

सन्दर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेडी मिति (एस एन ४५२५) है।

 र द्वास्थ मॅंग्ड इंडियाड व्य कामेचे सामोग समाद्व मीर रोक्स सीधारी चॅड आईएड मार्योग विस्ताद मंत्री। व्यक्तिकारित वास्तीय क्वास्थ देवाडी स्थवसमेड सम्बन्धी वात वही विकासी के वे ।

# १२८ प्रार्थनापत्र सांबं एलगिनको

[सन्धत तमन्बर ८१९६]'

लॉर्डमहोयय

लॉर्ड महोदबको मासून है कि भारतीयोंकी एक बहुत बढ़ी सभा हुई भी जिसमें प्रस्ताब पास किये गये ने ह इन प्रस्तानोंका सनमून भीमानको ठाए हारा सेजा गया या नौर भीमानने जवाबमें एक तार मेननेकी इपा की भी जिसमें बिटिय गारतीय संबक्की मुक्ति किया गया का कि कोई महोदयने बच्यादेशके मसविदेको प्रसन्त किया है क्योंकि वह बिटिस भारतीयोंको कुछ हद तक पहत बता है। इस जो कि मीक्पर हैं और विनयर बच्चादेश साग होता है मौनान कोई महोदयके प्रति अत्यन्त आवरमान रखते हुए खोचते 🕻 कि बनाय राहत प्रदान करतेके कम्मादेश टाम्सवाकके ब्रिटिश मारतीयॉपर दतनी कठिनाइयाँ सावता है कि बहुतिक मैं बानना हैं जीपनिवेधिक विवानमें इसकी कोई बरावधी नहीं है। बम्बादेश यह मानकर पस्ता है कि प्रत्यक भारतीय अपना अनुमतियन किसी इसरेको दे देनेम सलय है जिससे बह इसरा व्यक्ति उपनिवेतमें अर्थय कमते था सके। इसलिए इसम इन परम्पराम्य सिकान्तका बरुरंपन होता है कि अवतक बपराव अमानित न ही जाये तबतक प्रत्येक निर्दोप समझा वाना वाहिए। जम्मादेश प्रायोश भारतीयको अपरावी ठेव्रुएता है और उसको यह सिद्ध करतेका मी कोई मौका नहीं बेता कि वह निरमान है। वर्षे १८८५ के बानन ३ था संसोधन रहा नवा है। अस्पन्त नावर मानचं में कहना चाहता हूँ कि वह किसी प्रकार वस कानुनका संयोजन नहीं है अस्कि सर्वेषा नवा अध्यादेश है और अस्पन्त सन्तापजनक क्यसे रंग-विदेशकी क्तेंबित करता है। पानोंकी जिल प्रवृतिको सम्बादेश वारी करता है वह प्रहृतिक विदेश मारतीयोंका सम्बन्ध है। ब्रिटिंग साम्राज्यके किसी भी अन्य भागमें बहात है और इससे निजन्देह मारवीय काफिरींत भी शीचे हो जाते हैं। ऐसे विमानका कारच यह बताया माता है कि विटिश मारतीयांकी बहुत वही संस्थामें अनिषक्त मस्मार जारी है और बिटिश मारतीय बमाब या बिटिश भारतीय संय भारतीयोकी बहुत वड़ी सबनाको अवस्तिहत क्यते उपनिवेसमें

र बर ८-११-१९ व को कंड राजधानी विस्तरप्रकारी मेंत्रेड मान्नतार दिया नदा ना । ९. सा स्वत्रपत्री को साह बाहत्त्व है अपने असालका मूण गढ नही है। केवल मान्यतिक सादी गुरुष्ठ रोजोडी हो अपने प्रथंता दी वहुँ है। रेजिय साम्य ५, वह १५०॥

है पार्ट किए हैकिए सम्म क श्रूष प्रदर-दर ।

कानेका प्रमत्न कर रहा है। इसरे सध्योंमें भारतीय समाज शान्ति रहा। वस्मादेशको मंग करनेके वपरावर्मे रत है और इस प्रकारके प्रयत्मको रोकनेके लिए ही यह कम्पावेस पास किया गरा है। इसिसए यह एक रणका विकास है। वश्यर सुगते हैं कि वह कियों उन्दायके कुछ एक्स्स गम्मीर राजनीतिक वपराम करते हैं जवना देशके सामान्य कानुनको बुरी तरह मंग करते है तब समूच समूचायगर बच्चात्मक कामून सामू किये बाते हैं। परन्तु यहाँ नामरिकॉर्ज स्वाधीनतापर रोक बनानेवाले उस कामूनके विवद्ध वो गक्कीये बिटिस भारतीयोपर साबू किया मा रहा है कपरापके किए समूचे समाजको अपमामजनक बंगते विश्वत किया ना रहा है और सो भी तब जब सम्बद्ध समाजने इस वपरापके बारोपका जोरोंसे जच्चन किया है।

भारतीय समावकी विषास सम्मतियें ऐसा है यह सम्मादेश विसके बारेने इन कोई महोरवके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तीन ऐसी बार्से हैं, विशवे बारेने कहा बाता है कि वे बिटिस मारतीयोंको राहत देनेके किए लब्बादेशमें सामिक की गई हैं। पहनी बात हैं, र पाँचि पुरुक्ती माफी। परन्तु हम विश्वाण पुत्रे हैं कि माफीका वसान विश्वहुष्ट गर्दी हैं स्पॉनि वे वस कोद जो इस समय द्वारवणाव्यों हैं दें वीच बुस्क से पुत्रे हैं। इसी बाद है वह सविकार, जो सम्पादेख सरकारको सस्वाधी बनुमविपन बारी करनेके किए देता हैं। या चुनावज्ञात् वा लामावन वंदरायमा स्वाचार मुहायवंत्र बादा करणा नव्यं यो स्वच्यं प्राप्त हो से में है सहित हो है है बादि बाद कारणस्थल है। ऐसा स्वच्यंत्र दो स्वच्यं प्राप्त है है बीद संस्वाद संस्वाद अवस्था स्वच्यं महादेश करणी प्राप्त है। साम भी ऐसे सिप्ति भारतीय तोजूद है वितये पास सरवायी अनुमायवन है। किंद्र मार सम्मादेशके भारताकृत स्वचायी स्वनुमायवन स्वच्यं कोरोंको प्राप्त किमानेको बाद है। सह प्राप्त क्षानोंको कारणस्था स्वच्यंत्र कारणस्था है। स्व

है इसका सर्वे है जनका अकारण अपनान।

हैं एक बात है जिये कम्यादेव बकर पुरस्त करता है। बोर बहु है स्वर्गीय नहु-बकर मानवहें मारियोंकों वह पूसि देना वो उनके नामके उनके पात १८८५ है स्वर्णीय महिल सरका स्वरूप व्यक्तियत है। और मुझे उनके नहीं कि बो पूसि बविकारते उनकी है उनकी सगर उन बारियोंकों ऐंदी कीमल कुकती पढ़े विवेद द्वारावाको-वर्ण्यून मारायोग समावना नार पन भारतान प्रण नमल जुनना पड़ विश्वध द्वारवासक स्वयून बाराता स्वापन समान स्वयून स्वयून स्वयून स्वयून स्वयून स्वयून होता हो तो मुझे विश्वस है कि स्वयू के बारित से चुनाने होता हो। से भीर समान निरम्प ही ऐसी राहतने स्वयू क्षत्री क्रस्तराका सनुसन नहीं करेता। से बहुत ही सारवर्षकों बात होगी अबि बार-बार किसे गये बार्च कर प्रशिक्त को स्वयून इस महारके सम्पत्रीतान कोई महोदय सम्बन्ध को। से सी चेश्वरकेन कोई मिस्नर मेर भी किटिकटनके खरीवॉमि ज्यारण देकर यह दिलानेकी कुटता कहाँका कि में मुखके <sup>बाह</sup>

नगा करनेका इरावा रखते थे यद नरिमित है कि युवते पहले बिटिय नरकारों इन बातके किए प्रत्येक सम्मर्थ उत्ताय किया था कि १८८५ का बातून व पर कर दिया आये। बाम स्थिति वरस गई है। परन्ते समने बाता को यो कि परिवर्तन अन्तर्वेक किए होगा नयोकि हमने सोचा या कि हमारा वास्ता निर्माणां की पांच करिया बन्ध करिक हरते बन्धी गरकारंग पहेला। दुर्गायो हा हुम्स वार्व वब किसी दिस्ती मरकारों नहीं बिक्त हरते बन्धी गरकारंग पहेला। दुर्मायो हुम बार्व उस देसम भवतती बन परे हैं जिमे हुमारा बांगा देश कहा जा एकता है। दूरेवहरी समाचान करतेके मिस् हुमने गर्वेद प्रयस्त किसे हैं। बीर इस बुस्टिसे हुमने नुसाव वी स्पि

र ने मंग्र को कि कर उनकल नहीं है, नागुन बढ़ना वै नहीं स्ट बोहे को ने ।

है, वो स्वचाित ज्यानिवर्धों स्वीकृत हो चुके हैं। फिर भी यदि वे मुसान स्वीकार न फिरो बादें तो एक बाँव बायोध नियुक्त किया वाये ऐसी हमने माँग की है। यह विस्तामय ब्रिटिस प्रचा रही है कि वब कभी कौई तथा करना उठावा गया है तब उसके पहले एक बाही आयोपकी नियुक्ति हुई है। इतका नवीनतय ज्वाहरण क्वाविद्य हिटाकों परंपी-अधिनयम (एकिबन्त एक्ट) है। कोई करन चनाये कामेसे पहले एक बायागरें विवेदिसीकि विस्त क्यारें आरोपी वर्तमान कामूनीके प्रयोग्ध होन-इन्त क्याक्य प्रका बोर कोन-से नये कामून बादस्यक हैं दन बादोंकी बाँच की। ट्रान्सवाक्यों बिटिस आरातीमोंके बादोंकी हमने एक स्वी प्रचारक आयोगकी गाँव की है। हमें विश्वाण है कि उन बायल प्रमारि बारारोंको क्यानमें रचते हुए, विनका मैंने उनकेस किया है हम दक्के विकारों है। इन हमान वर्गोंने इस रोटी सामित रहें हैं परण्डु इन सम्बादेशके क्यामें हमें तकर सिम्म है। इसिन्द हमारें नाम वह बाड़ा करनेले किए हर कारक सौनुद है कि कार्र महोदस वन्त प्रमार

बाइए किए हुए महेनी मनशिरेको फोटो-नक्षण (एस एन ४५१६) से।

## १२९ पत्र एस० हॉलिकको

[होटल सेसिक सन्दर्ग] नदम्बर ८१९ ६

विय भी हॉलिक

आपके पनकं किए बहुत-बहुत बन्यवाद। मुझे खेद है कि कल बाद बीमार वे। मैं कॉट एमितिके मानका प्रार्थनापन उसके शाम मेज पहा हूँ। यदि बाद शोकें कि कोई परितंत आवादक है तो बाद को कर उसके हैं बाद में मार्चनपनको पुतः तादर करा कैंसा। बहुत तो मार्चन कराने बचाई वा सकती है।

जापका हरवंगे

र्मकान

भौ एम हॉकिक ६२ तस्पन बॉन्ड ई बी

राश्य की हुई रागरी अंदेशी प्रतिकी फोटो-नकन (एस एस ४५२६) है।

र पर्ये "बरेंद्र सम्प्रिके कार किए कार्नवायक सम्विद्या" (यह ११६-११) दी और सक्त दिसा "मार्चित एक्ट एक प्रीक्तिको" (यह १७) थी।

### १३० विष्टमण्डस लॉर्ड एलगिनकी सेवामें

उपनिवेश-कार्यासम् बृह्स्पविवार, भवम्बर ८, १९ ९

(बोपनीय)

विश्वन साधिको विधिक्ष भारतीय प्रवाकी ओरसे यरपमानसीय सर्स मौक प्रसानिते सिकतेवाके एक विष्टसम्बक्की कार्रवाई

सिष्टमण्डलमें निम्नसिक्तित सम्बन वे **-**

काँड स्टैनके बॉफ ऐस्डकें

भी हा व असी } ट्रान्सवाक्से आये हुए प्रतिनिधि

सर नेनेल शिफिन के सी एस माई

की के की रीज की आहे हैं संसद-सदस्य

सर जॉर्ज वर्डवृड के सी एस जाई

सर हेनरी काँटन के सी एस बाई संसद-सदस्य

यो नौरोकी

सर में भावनगरी के थी आई है

मी बगीर वसी

सर हैरॉन्ड कॉन्न संसद-सदस्य भी कॉर्नटन सी एन आई

सर्त बांक एलिंगनः लटबनो से कहना चाहता हूँ कि सैने इस संटको निवी कर रिया-वरोंकि सेने इस तरहकी दूतरी बैठकोंके अनुसबके बलवर यह तरेका है कि हुन तालंबिक संवादरानामंत्री अनुपरिवतिमें मेक्कर सामने-तानने निक मावसे सरिवक सच्छी बर्चा कर तकने। तान ही यह बात से अच्छी तरहते चानता हूँ कि सिन्दरमण्डल मानलोंकर तत्वसीनसे बातचीठ करना चाहता है और इतिनय को बातचीन ही यसे सेन्द्रवह करनेका सेने इन्तवाम कर रता है।

इन्के बाद में एक मीर बान कहना चाहूँगा। शिष्टमण्डलमें मुझे चुछ ऐसे लोन रिचार्ट में रहे हैं फिनटे ताथ मुझे भारतमें काम करनेका सीमाण मिला था। मुझे जाता है कि मीर सियमण्डलको यह बान तमातनेशों बकरत रही हो तो अन्होंने उसे यह बान तन्या। मैं होगी कि मेरो भारता बिटिश भारतीयीटे हिनके लिए बिनना अने उनना करनेकी हैं। (ताथु तापु!)।

र दारों नाजनदर कर्ग-भरण भरे हता रेकर्रण हैं हिन्तु क्लाव लहुने बाठ व्यविधिद्धी रायर की हुई बाउँपी वर्षि बात बन कराहर तथा परिच वाहिकों सीचां पुरिसक्क हो। हो। हुई दावि मी हिस्से हैं।

भूमें लगता है, सिव्यानकाका परिचय करानेके लिए मुझते कहानेका मुख्य लाएन यह है कि से उद्य पूर्व मारत संबंधी परिचयका सम्बद्ध हैं कियते वार्षिय सम्बद्धारित उपाम्पस हैं। कियते पूर्व मारत संबंधी परिचयका सम्बद्ध हैं कियते वार्षिय प्रतिवेद्ध-सन्त्रियों आरते सानियों से त्यारत संबंधी सम्बद्धार किया है। किया सानियों से त्यारत संबंधी सामने बीत दिया है उसका हमारी लाककी वर्णावितिये मोदी हैं किया कि नोई महीरव सामते हैं पूर्व भारत संबंधी प्रिकारतोंकी स्थारप्रिका यह रही [है] कि सभी स्वामने किया किया किया मानिया स्थार हमें स्थार प्रतिवेद्ध साम्प्रानके किया किया मानिया स्थारत होंगा चारिय। स्थापकी हम स्थापप्रिकारणी अर्थातकालमें नहीं सम्बद्धी किया मानिया हमें सम्बद्धी स्थाप स्थापकी हम स्थापप्रिकारणी अर्थातकालमें सीव्या है किया पत्र सिंग एक सिंग स्थाप स्थाप हमा है मीट पह हमी सामा स्थाप एका है भीट पह हमी सामा प्रतिकार हमें स्थापकी स्थापन स

कर दिने पर्ने हैं। जब को जन्मादेश पास हुना है उसके कारण दक्षिण आफ्रिकाके लीग उसके बारेमें बाहे को कहें जनकी परिस्थिति अपेसाकृत की चुना कराव और अपमानजनक हो गई है। यह कहा का सकता है कि दालावालमें ये नियम भारतीयोंके फायबेके लिए बनाये क्ये है किन्तु धनकी चोट निहाई चाने। ट्रान्सवालके भारतीयोंका खवाल है कि इस सम्यावेसके नये विनियम इतने कव्यकारक और अपमानजनक है कि उन्हें सहन करना जसम्मव है; और जहाँउक मेरा सम्बन्ध है, में उनके इस बावे और सिकायतका बड़े औरसे समर्थन करता हूँ।

इस सम्यादेशके बन्तर्गत दानसवासमें रहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिकी बहुत ही सक्त बाँच की बारोंनी हरएक पासपर कसकी अंपुक्तिशंके निशान किये कार्येगे; और विना पंजीयनके पुरुष रमी या बालक फिलीको जवेश नहीं दिया बाबेगा। यह पंतीयन इतने सक्त बंदका है कि कहाँतक मुझे बाद है, ऐसा कठोर पंजीवन किसी भी सभ्य वैद्यमें मुननेमें नहीं आना। इस विनियमके अन्तर्वत दुलसवाकके प्रत्येक व्यक्तिको, किर काहे वह बाकिय पुरूप हो। वाहे श्मी चाहे अच्या पहाँतक कि बुचमुँह वच्योंको भी ऐसी धर्तीपर पंजीवन कराना पड़ेगा की किसी भी सभ्य बेसमें सामान्यतः समायाच्या कीवॉपर ही लागू होती है। इस पंबीयनसे बचने इसकी जानकारी न होने या इसे मूळ जानेकी सवाएँ है जारी जुरनामा सक्त कैंद देश-निकासा और सर्वेताल । महानुमान साप भारतके बाइसराय रहे हैं उस वेसके साब सापकी सहानुमृति है; जाप जदरप यह बात जानते हैं कि जिक्सि सन्देजी जामामें कहीं जी ऐता कोई विचान गुर्ही है। भीर जगर यूरीपको सें तो में दिना अतिसमीतितके कह सकता हैं कि यहरी लोगोंके खिलाफ क्सी कानुनको छोड़कर इस महावेदामें कोई ऐसा कानुन <sup>स्पू</sup>र्व है जिसकी तुलना इससे की का सके। और यदि हम इंग्लंडमें इसकी निताल बूंडना करें। हो वह प्लंटेबेनेट-काक्सें ही विकेगी।

भीर फिर यह विश्वान किसके जिलाक बनाया गया है। यह प्रश्न लोगीके जिलाक बनाया मया है जो संसारकी सबसे अधिक अनुसासनबद्ध दिल्ट उद्योगी और शान्त कीम है जो हमारे ही रक्त और बंधके हूँ और जिनकी भागके तान हमारी भागका बहनका रिस्ता है। भारतसे सम्बन्धित जन नीवॉकी उपस्थितिमें को पतके इतिहासको बानते हैं यह कर्नेकी कोई करुरत नहीं है कि आज भारतीय समाज गया है। इसका उस्तेख भी समनय उनकी अपनान है।

और यह विधान क्रिसके इद्यारेवर बना है ? जुले बताया बया है और नेरा विस्थात है कि कुम्मावालके ब्रिटिश समाजके अने जावनियोंका इसमें कोई हाव वहीं है। भेरा खयास है कि मैं विदिश नारतीयोंको सनी प्रवित नुविवाएँ देनेके पक्षाचें हैं। इसमें हाव है दान्तवासमें खुरेवाते पराये राज्येंहि विदेशी सोनीका जिल्हें भारतीय व्यापारियोंके कारण सक समुविधाएँ होती हैं वर्वोकि वे जनको जनेता बहुत जविक संयक्ती और उद्योगी है। जैवेबॉका इसमें कोई हाय नहीं है। मुरोपक जन्तराद्वीय नावरानमे केंग्री हुई चन्वयी --- कती यहवी सीरियाई जर्मन यहरी और इनी तरहके मन्य देशीय लोगोंने इस विचानको प्रोत्नाहन दिया है और दे ही मास्तीय विरोमी पूर्वपहुंची भी बढ़ावर देने हुँ । किटिश अधिवाली जिनकी आनीवनामें म एक शार भी नहीं रहना चाहुना मेरी सन्माने दारपशानके एक अंग हैं। किन्तु दारहवान एक बीता हुना उपभिन्नेत है बसाया हुआ कपमिनेत नहीं जीर बहां को जन्म देशी जीग ह ने ही इस सिष्ट भारतीय समाजके मिक्क हैं।

सहोत्त्य से आपका अधिक समय नहीं लेता चातृता किन्तु आपसे यह कातृता है कि इस अल्पेस सम्प्रकृति सरकारको सरकारको सरकारको सरकारको स्वान्त कि इस कि आपको स्वान्त स्व

शन्तर्प में यह क्ष्मूँया कि हमें वर्तपान सरकारचे हर तरहकी आचा है और वह दाविष्य कि इस सरकारने चौनियोंकी सिकायतींको अधिकचे-अधिक सहानुमृतिके ताब पुना है किन्तु क्ष्मूंतक सिक्यप्रकाश सम्बन्ध है चौनियों और अप राष्ट्रिक विदेशियोंका प्रस्त नहीं उक्या। हम चौनियकि लिए कुछ नहीं भांको व्ययों तहुआ के लिए गोमते हैं और हम प्रावंता करते हैं कि यह उत्तरात नहीं हो प्रकृत साथ व्ययक्षेत्र काल सिव्या चार्य और कोई महौरय उन्हें असरवारों और अपनानोंके वचार्य।

इस सिध्यमण्यक्तकों कोई नहींचवाची इच्छानुवार छोडा रचा था। है। यह इससे बहुत वहा ही सकता था। यह एक क्वीटीका जासका है जाने या तीखें हतकेखा प्रमत् है। प्रारा के मृद्यु के शहरात्मके नाते कोई महीदय विशिव्य क्यों जानते हैं कि इस करोदीके नातकेसे जात को निर्मय दिया जानेया उत्तवप सारे जासकड़ व्याग १ करोड़ मारतियोंका व्यान कमा हुआ है। और में कोई महीदयती यह सोकने और याद रक्तेको प्रारंगा करेगा कि यह कमादेश जासते देंचा होनेवाके बारतीयोंके जितिरत कम तमान धारतीय किचारियोंका भी करपान करता है किनमें में बीध सिध्यमयकाके जित्रका लगान बारतीय कीच्याहिया हम गर्द में कि हम सीन जिन्होंने कोई नहीदय तथा जासके पूर्विधिकारियों और उत्तराधिकारियोंके नातहत जारतीय प्रदेशके धानमार्थ प्रमा विध्या है और काय विध्या है कुछ ऐसे दिने हुए कोचें-पर प्रातन कर रहे थे को कभी आहती और कृत कोचीयों में पूर्विद्यों हो महोदय बारते ऐसे नहीं है। विभार आनने ऐसा सक्या शासन किया है जन कीचीड़ी प्रमाहन रहा रक्ता भीर हम जारवर धोनते हैं। यदि नेस बोककेस धंग जावेशपूर्ण हो गया हो ती उसके निस्पूर्ण प्राप्त स्था सामें सोसे कोचीड़ा (में उन्हें उपनिक्षण महोता विभागा चाहता हूँ कि इन्लवामक्त साम सामें चौ स्परहार है उन्नडे कारच मेरे मनमें को कश्का और झौन मनीमृत है उन्नची मुननार्ये भेरे सम्बोंची गरनी बहुत कर है।

भी गाँगी भी असी और में दोनों कॉर्ड महोवयके बहुत कुलाब है कि सापने दिटिय भारतीय रिवरि अपने सामने रखनेके किए हमें जवसर दिया। यदापि हमें प्रतिध्वित सामा-भारतीय निर्मो और अन्य कोयोंका समर्थन प्राप्त है फिर भी मुझे क्लाता है कि भी अभी भीर मेरे सामने जो काम है वह बहुत कठिन है वर्गोंकि बोहाविसकर्ममें ब्रिटिस माध्यीमेंकि सार्ववनिक समाके बाद कोई सेस्वोनेके हारा बाएको जो तार्र मेवा यया वा स्तक उत्तरमें मापने इपापूर्वक विरिध मारतीय संबक्तो धूचित किया वा कि बाप क्रमें भएता पक्ष उपस्थित करनेरे बिए पूरा बबसर तो हेंने परन्तु इतका कोई अच्छा परियाम निक्छना सम्मय मही है स्पॅकि महानुमानने बच्चावेपके विकालको इस वृध्दित स्वीकार कर क्रिया है कि इससे विटिख भारतीयोंको सक्ति उत्ती राहत नहीं सिक्की जिल्ली कि महामहिमकी सरकार वाहरी है किर भी कुछ राहुत तो निकती ही है। इस भी भीकेपर है बीर सम्बन्धित समार्थित प्रमाणित हैं इस तरह नहीं बोचते। हमने सनुमत दिया है कि यह सम्बन्धित हमें मिली भी महारती राहुत नहीं देता। यह एक ऐसा कानुस है निक्की हिटिया मारतीयीकी दया पहुँकी समेरा बहुत ही करने हो जाती है और उनकी स्थिति समयन सक्हा तन नहीं है। इस अभ्यादेशके बन्तर्पंत विटिश्न मारतीयको बोर अपराची मान किया बाता है। टान्सवासकी परि स्पितिमाँसे अनामित्र कोई अजनवी सबि इस अव्यावेषको पहे तो उसे इस निर्वस्पर पहुँचनेमें हिंचक नहीं होगी कि इस प्रकारका अध्यादेश विश्वमें इतने वण्ड-विज्ञान है और को डिटिय भारतीय समावपर तब तरफ़्टे प्रहार करता है केबब चोरों वा बाडुबोके निरोहरर ही नामू होना चाहिए। इसलिए मैं यह सोचलेका साहस करता हूँ कि बसरि सर सपेस विस्तित हस सम्प्राहेगके सम्बन्धमें बताबारन मायाका प्रयोग किया है परुत्तु उनके क्यनमें तरिक मी स्रविषयोगित नहीं है और उसका प्रत्येक शब्द ठीक है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहरा है कि यह अभ्यादेश अपने संशोधित कपनें ब्रिटिश मारखीय हिमसींपर सामृ नहीं होता। ति गर्नेह सरवासिक सम्पारेच विश्वमेंतर भी सामू होता वा परन्तु कहा वा सफता है कि पूर्णि विरोप भारतीय संघ और पुबक बचते हमीरिया इस्साधिया संत्रुमके सम्पद्ध भी समीते तीत्र विरोप किया कि तससे रिमार्गेंग्री प्रतिच्चार बड़ा सावान पहुँचेया इमस्टिण इस सम्पार्डेग्रें पैगा तंत्रोबन किया क्या कि वह स्विशीयर नागु शही होगा। परन्तु यह समस्त वानिक पुरर्गे बहारा कि बच्चोरर जी लाजू होता है— इन कर्पेमें कि मी-बारको या तरसक्कों भाने बच्चों या शाधिवांचा जहाँ जैनी बात हा पंजीयन प्रमाणपण सेना प्रवेता।

हिटिय नानुतास यह मीतिक गिवाला है हि हानों मायेक व्यक्ति वावता वादरा मारावें निव न हो जाने निवींन नमना जाता है। परमु यह सम्मादेग इस दिवाही बहन देश है और अपने भारतीयको कारानी करार देश है और बनक क्षिण करती विवासता गिव परोकी कोई पुजान नहीं प्रीड़िता। हमादे दिवाह जाती कुछ में बित नहीं दिवा या सका है पर्याती ती भी अपने दिवास कारतीयको बना। वजी नाहे यो हो कारानीके नमान नमान वादेगा और उनके मान निवींन कारतीयको बना। वजी नाहे प्रात्ती वादेगा। नहीं महोरा विवास

र देवर क्या ५ वह आदन्दर ।

भारतीयोंके किए यह सन्भव नहीं है कि वे ऐसे बच्यावेसस समझौता कर सकें। मैं नहीं समझता कि ऐसा बच्यावेस शहामहिमके राज्यके किसी भी भागमें स्वतंत्र क्रिटिस प्रजावनों-

पर सांग् 🕻।

इसके अतिरिस्त जान ट्राम्यवाक जैसा घोचेका दूवरे उपिनियेग भी क्रक सैसा ही घोचिं। क्ष काँई निकरणो विदिध्य आरतीयोंपर कानार सुकर्मा एकाएक सामु की दो छाउ दिक्षिण कारिका वाजार कि पक्षिण कामु की दो छाउ दिक्षिण कारिका वाजार कि पक्षिण कामु की दो छाउ दिक्षिण कारिका वाजार कि पक्षा निवास है। परस्तु वाजार सुक्षा कार्या के कि प्राप्त कार्या के बहु क्ष्यापर सर्वका क्ष्यान्व है। परस्तु वाजार सुक्षा कार्या के कि प्राप्त कार्या कार्य कार्या का

सरमायी अनुमतिपन चारी करनेका निषकार भी कानिक है इस जमें कि सरकार इस बरिकारका मयोग पहिले ही कर चुकी है और नाम द्वान्तवाकों ननेक भारतीय है बिनके पास करमायी अनुमतिपन है। से अपने अनुमतिपनीकी संबंधि गीयनेपर स्वतनिवस्ति निकाल

मध अम्पादघकें अन्तान्त विदिध भारतीयोंको वो राह्य वी गई है उसमें उन्हें अपना अकारक सपनान ही मज़ता है। स्थानीय सरकारन इस बावको समझा था और तुरुत्त ही मारतीयोंको विश्वास विख्यास था कि यह कशांथि विदिध सारतीयोंको कानू परनेके किए मुद्दी है किन्ही और भोगोंके किए है। अप कोचीस हमारा कोई सालक्ष्य नहीं है। और हुएने यह रिक्कानेका सर्वेष प्रयक्ष किया है कि विदिध आरतीयोंको साथ विदिध प्रधानमां जैस्रा ममहार होना बाहिए और उन्हें उन सम्बाद्यक्ष एविध्यायोंका सामित्र नहीं किया बाना माहिए निजय कुछ नियंत्रपोक्त आवत्यकता हो सक्त्यों है किन्तु ने नियंत्रण विदिश प्रास्त्रीयों-पर सिटिश प्रधाननोके कृत्य लागु नहीं किये बाते चाहिए।

एक बात जीर बाकी है यह स्वर्गीय जबूनकरकी अमीशक रास्त्रवस है। बास्त्रवस यह बमीन उनके उत्तराधिकारियाको सिकती चाहिए सरस्यु सर्वोच्च स्वायासय हारा

t that was y as near I

<sup>4.</sup> ulus uniffe :

**३ देशिर सम्बर्ध ४ १४ १५०५८ ।** 

प्रदेशिक सम्बद्ध के शुरू प्रदेश । के देशिक सम्बद्ध के शुरू शुरू शह

विभिन्नापूर्वक की गई क्याक्याके बनुसार यह केवस व्यक्तिवत है बीर संस्का समाज्ये कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए वह जमीन उत्तराधिकारियोंको नहीं वी जा सकती। इस बम्बा-देसका जदेश हम मुख्या घुमारणा है। परन्तु भ जसराधिकारियोंका प्रतिनिधि खा है मीर इसकिए में सोचता है कि वे भी बिटिय मारतीयोंपर लागू होनेबाके इस सम्मादेशको कीनवपर यह राहुत पाना पक्षान नहीं करने और निश्चय ही सबूबकरकी भूमि जनके उत्तराविकारि योको दे दिये जानने बढ़के मारतीय समाज भी ऐसा कम्मादेस स्वीचार करनेको तैनार गरी हो सकता जिसके बन्तर्गंत जो कुछ जनका है ही उसे पानेके छिए सन्हें इतनी बड़ी कीमठ चुकानी पड़ेगी। इस तरह इस कथमें भी इस अञ्मादेशसे कोई राहत नहीं मिक सक्यी। जैसा कि में पहले कह चुका हूँ इस सम्मादेशके जलार्गत इस अपराधियोंकी सेनीमें रह किया कायेगा।

भक्षानुभाव वर्तमान विचान काफी कहा है। भेरे पास फोउसरस्टके मजिस्ट्रेटकी सदास्टका विवरण है। धन् १९ ५ और १९ ६ में ट्रान्सवाक्रमें प्रवेश करनेके किए १५ मारडीगॉनर विकार है। विद्वार कार्य परे । में यह कहारेका साहज करता हूँ कि ये तब मुक्स किसी प्रकार भी म्यासमुक्त नहीं हैं। मेरा विकास है यदि इन मुक्सोरर विचार किसी जाये वा आप देखने कि इतम से कुछ सर्वना मेहनियाद हैं।

बहाँदर सिनास्त्रका सम्बन्ध है बर्तमान कानृत सर्वका पर्याप्त है। में महानुमायके समझ अपना पनीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे प्रकट हो जायेगा कि सिनास्त्र कराजे कार्या राजाराजा नार्या के राष्ट्र कर पहुँचा है। कराजा कार्या हो स्क्री का उपकार है। कराजे किए यह किराजा पूर्व है। कराजात कार्युक्त वेदोवन वा कहा ही स्क्री का उपकार है। में महानुमार्क समस्र पंजीयतकी एक रखीव केस कर पहुँ को मेरे सहस्रोत भी अबीकी हुन्य बास सरकारस मित्री भी। महानुमान वेखने कि यह केसक है पाइकी रखीद है। वह सामें बासपिस्ट कराजेंस पंजीयत निक्रा मकारफा है। वह आई सिकतररी १८८५के कार्युज है की कार्यमा ? महानुभाव निाचम ही पूनिमांका नामका जानने है जिनमें वह गरीब मारतीम भाषाना । पर्युपान । पर क्षेत्र कार्या की पार्टिक प्राप्त कर बो गई की और अधिकटेटने उस जावा इसी वो अपने परिक साथ की पार्टिक प्राप्त छोड़ दे। शीमायने अध्यक्ष उसे राहित ही व इसाहि मासना सम्पर्द स्थालका थेंग हो क्या का। ११ वर्षन कर जायुका एक लड़का सी विस्तार हिस्सा गया का। व्याप्त ५ पीड युक्तावा या है सही देशी स्वस्त नुवाई नर्ट पिराने बार राज देस कोड़ हैरीना हुम्स हुआ। इस व स्थानवर कहा हुए । असे दूसरा असे दूसरे राज दिलारे बार राज पर कोड़ हुम्स हुआ। इस राजदेश और संदर्शन राजदेश हैं दिला। यह राज गर्वका गणत कोशिय की गर्व और सर्द कोड़ स्वेत के स्कूत कहा हि यदि देशी सीतिता अनुगरन जारी राज ता भागत असेवेडो काहतालय और तिल्ल कहा है से की की कानून दन तर विरोण सारणियांचे काह त्येवे किन बाड़ी कहा और ताम है से की

१ इन्द्रियात्र ५, १६ ४६३-६४ ।

को मारतीय ज्यनिक्समें ग्रम्य बंगसे बानकी पैप्टा करेंगे उनको बाहर रखनेके लिए सह भाग्ने नहीं है?

इस विशेषको पास करनेका कारक यह बताया गया है कि ट्रान्यवासमें बिटिय मार तीयोंकी काभिकृत बाह मा गई है और बहु भी कदरवात पैमानेपर, और कि मारतीय समाव इस कामे मारतीयोंकी त्यांनिकेस में प्रकार विकारित भाग कर रहा है। अधिम सारीपका अनेक बार मारतीय समावने क्षका किया है कोर जिम कोगीने यह कामें कमाता है जानों पूर्वी ही है कि वे बारने इस कमनको सिद्ध करें। प्रकार कहताव्यका भी क्षका किया गया है।

मुसे एक और बादका उनकेल कर देना काहिए। वह है, वीचा प्रस्ताव को कि विदिध मार्टीपाँकी सार्वजनिक समामं पास किया गया का। यह प्रस्ताव वही गम्मीरदापूर्वक सानूरों से स्वराज विभागत की सानूरों के समाने सानूरों के सानूरों के सिंद सानूरों के सानूरों के सिंद सानूरों के सानूरों के सिंद सानूरों के सानूरों की सानूरों के सानूरों की सानूरों के सानूरों की सानूरों के सानूरों की सानूरों के सानूरों की स

हसीमए नेपी विनाझ राजमें आरठीय समाजके हितमें कमधे-कम एक जामीमकी निपृष्टिन की जामे वीचा हिन सहामुजाबके समस्य अस्तुन किये जो विनाझ प्रविश्वनम मुझामा पता है। स्रा पूर्ण निप्तामा सामा है। विदिश्य प्राया है कि बच कभी कियी महत्त्वमूम प्रिवास प्रियास प्राया है। स्वाप्त मान्य प्रायास जाता है। हितमें प्रति क्षा क्षा किया आर्था है। हितमें प्रति क्षा कर्मा कर्मा क्ष स्थान क्षा क्ष सामा जाता है। हितमें प्रति क्षा कर्मा के सामान क्ष्मीय स्थान क्ष्मीय करने क्षा क्ष सामा प्रायास क्षमा क्ष सामा प्रायास क्षमा क्ष सामा क्षा क्षमा क्ष्मीय क्षा क्षमा क्ष्मीय क्ष्मिय क्ष्मीय क्ष्मिय क्ष्मीय क्ष्म

हिन्दिए में यह बाधा करनेकी कुणता करता हूँ कि नाहै महोदय ब्रिटिय मारनीय प्रमानके मिए राजरकी यह कोंगी-सी तनकीय मनर करने।

भी हा व अणी: लॉर्ड महीना हुम बावके बहुत इसल है कि बाद इस सिप्यमण्डकके निवेदनको वैदेशके हुन पढ़े हैं। सहत्तुनावके समझ थी पार्वणे इस सुन्नकेदी पूर्प करसे निवेदनके विद्यम्भ हुन को कुछ कहा था चुका है, जबके मानिविद्य से सुन्नकेदी हुमें करसे निवेदन कर दिया है। को कुछ कहा था चुका है, उपले दुस्तवाकके एक दुराने निवन्तिको पहा । में कक्षक नहीं हैं एक सावादक मधीन हैं पराजु दुस्तवाकके एक दुराने निवन्तिको वैदियनसे में महानुक्तवकी सेवामें यह निवेदन करणा चाहता हूँ कि बर्तमान सम्बादेशके

र वेदिन राज्य ५, इस प्रदेश ।

कारक को मुत्तीकर्त हम कोगोंकि कपर जा पहुंची ये जताहर होंगी। बचा में महानुभावको गए विक्तात दिक्ता करता हूँ कि जब दुरातवातकरी विवाद-पियवरों अध्यावेश मेश हमा तमी मेरे देशवारिमोक्टी यह सोककर, कि एक बिहिश सरकारके जसगात यूरों कानून जैसे पत किमें का सकते हैं दुख्य हमा और बहुत पहुरा दुखा। हुख अरस बहुते में ऐसा लोक भी गहीं सकता जा।

योजर जासनके अवीन हमारी को हालत यी उसके मुकाबके अब वह कहीं विषक बराब हो यह है। यक समय हुन विकिश सरकारते संरक्षण पा बाते थे। या अब उती सरकारके अभीन होनेपर हुनें मुक्सका शिकार होना पड़ेवा?

क्य कि यह जन्मतिम नेता है और सब वर्गों विवेशी द्वालसानम भाराज्याह करें या रहे है तथा वय वे विविधा प्रवासनोंको दिये कानेवाले अधिकारों और पुनिवासोंका उपमोप कर रहे हूं जब मेरे वेद्यसनी, को कि साम्राज्यको एकामें सदा सन्ते रहते हूं इन वस्मीर निर्माणकार्तों और सम्प्रोत्ताके कारच सानेवाकी निर्माणकार्यको एकान्ते किए अपने कम्मीरा साराज्ये पे दे केत्रसार्थ प्राचार स्वितात है। वे साम्राज्यको एकान्ते किए अपने कम्मीरा सन्दिक हत प्रचारक वर्षनीयान काम्या कार्य।

मं न्यायके सिद्ध अपीक कर पहा हूँ और ब्रिटिश परम्परास्थिक नायम नाई वहीम्परी मार्चना कर पहा हूँ कि महन्तुमाय इमापुर्वक निवेत्रिकारफा अयोग या कमारे-कम एक समीपरी नियुक्ति कर का निर्माणकारिकों के स्वार्थिक का स्वार्थिक प्रवार्थिक का स्वार्थिक का स्वार्थिक

सर हेनरी कॉलन: कॉर्ड महोस्य यदि मुझे अनुमति में तो से कुछ सब्ध स्तूना काइता है। में यूर्त अपने मारी और जिन वहत-ते मुझ कीमोंको वेसता हूँ उनके समल तेन्द्रण एक मक्ताव-तान्त्रण आरातीय अफलारेक कमने ही व्यक्तिय मही है जिल में बताना तेन्द्रण मारातीय अफलारेक कमने ही व्यक्तिय मही हिना हूँ दिक्कि में बताना तेन्द्रण सरस्य हूँ और उस तमलारे जम्मके हैं के कारता तान्त्रणों किए की स्तून माराती हैं की और किए में कारता माराती तान्त्रणों के लगा किए में में स्तून माराती के स्तून के स्तून माराती के स्तून स्तून स्तून स्तून स्तून के स्तून स्तून

में तर तैरोड विशिवन के कहे हुए सब्बॉका पूरी तरह लगर्वन करता हूँ और उसके साव कार्य सहीरत्यको साव दिकाना चढ़ता हूँ कि रामुपति कूमरके महासमने विदिक्ष भारतीयों को कार्य सहते पहले हैं इंक्डेंकरों लॉर्ड कमस्याजनों है। उनकी और विश्लेव कमसे स्मान बर्धिन मा कार्य स्मान के स्वीव कमसे स्मान बर्धिन मा कार्य स्मान के स्वीव कार्य हैं के तार्ड तसाने विरोधी सम्में नेता होनेपर भी हमने कार्यों क्या कि हम समीको मनी मांति विदिक्त है एक सम्मान उदारवेदा राज्यायक हैं किसूती कहा पा कि विश्लेन सामिका विदिक्त सारतीयों के साम किस्से बालेकर्स हुनेकर्स होता है उसके साम किस्से बालेकर्स हुनेकर है कार्य हिंदी के साम किस्से कार्यों कर किस्से साम किस्से कार्यों कर किस्से कार्यों के साम किस्से कार्यों कर किस्से कार्यों कार्यों

सव नोर्ड महोत्त्य यह एक नवन है वो नोर्ड तमाके विरोधी वनके मेहाने दिया ना और मैं वित्तम आफ्रिकाके इस नामकेशों तम करोमें उत्तरकारित तरकारके प्रतिनिधिके क्यामें आरहे करोज करात हूँ कि सामको अपना करोच्या नामे-क्या यह तक तो निर्देशन ही मानना चाहिए वित्त हर तक हुछ वर्ष पूर्व नोर्ड लैमाराउन नामते में ।

यह तम है कि मारतके लोग इस नामलेको बहुत क्यादा महसूस करते हैं। यह भी सम है कि दक्षिण आधिकारी किरते करते हैं के दक्षिण आधिकारी किरते करते हैं के दक्षिण आधिकारी करते हैं के दक्षिण आधिकारी करते हैं के दक्ष दोर सावत नामले समित्र हैं। जीर, दक्ष कामण्डियों के सिक्षी क्रियार यो गांधी और भी लागे यहाँ धर्मिक हो कर रहे हैं है है कि मारतकों के दक्ष सामलेकों से कहा है कर रहे हैं है कि मारतकों कामण अध्याप के सिक्षी कामण अध्याप है कि मारतकों लगाना धर्मी सरकारी मालकारी, अधिनिधित करता हूँ है विकास करता है कि मोरतकों कामण धर्मी सरकारी मालकारी, अधिनिधित करता हूँ व विकास करता है कि मोमान इस मार्गित स्वरूपी सरकारी लागा करते हैं है कि मोरात इस मार्गित स्वरूपी सरकारी लागा करते हैं है कि मोमान इस मार्गित स्वरूपी सरकारी लागा करते हैं है कि मोमान इस मार्गित स्वरूपी सरकारी लागा करते हैं है कि मोमान इस मार्गित स्वरूपी सरकारी लागा करते हैं है कि मोमान इस मार्गित स्वरूपी सरकारी लागा करते हैं है है कि मारतकों है है कि मारतकों है है कि मारतकों है स्वरूपी सरकारी करते हैं है कि मारतकों है कि मारतकों है कि मारतकों है सार्गित सरकारी है है सार्गित सरकारी है है सार्गित सरकारी है सार्गित सरकारी सरकारी है सार्गित सरकारी है सार्गित सरकारी है सार्गित सरकारी है सार्गित सरकारी सरकारी है सार्गित सार्गित सरकारी है सार्गी सार्गित सरकारी है सार्गित सरकारी है सार्गीत सरकारी है से सार्गीत सरकारी है सार्गीत सरकारी है स

तर संचरची नावनगरी: लॉर्ड महोत्य मेरा जमाल है, यह पानका ऐती योगता और राम्यतासे आपके सन्मुक प्रस्तुत किया प्या है कि गुमें दत्तची तक्तीकमें जानेकी जरा भी जरूरत नहीं है। और सबि में भीमानके सम्मुक कुछ निगट बोकनेकी मावदक्ता कन्नूबर करता हूँ तो केवल कारण कि मेंगे इस प्रानमें अपने साहे बस चर्कत पूरे संसदीय जीवनमें दिक्तवलो सी है। में भीमानका प्यान कुछ गूर्विंडो और विकास चाहता हूँ वो सायर बीमानकी जानकारीने न हुँ।

वासकारात न हा।

इशिल अधिकाके विदिश्च कारतीय प्रधावनीके क्योंकी शिकायतके विस्तितकेमें पूरे
कारते दुर्व-सीकवारियों भी केम्बरिकन और भी किदिकदमते इस विवयर बहुत बार घटका
क्वतर मिला है। बार्रवाकि अन्तर्ने मेंने एक कम्बा छया हुआ वर्ष दिया था जितने सनस्त
सम्बंख पुरा और। था। और उत्तरर भी किदिकरनने पूर्व आपत्त करते हुए कहा वा कि
प्रभावत हरते क्यों तहती भी किद्या या है। यो में इतनी उचित है हि उन्हें पर
रहत दिलाके आसा है। इतके विषयीत में जानमा वा कि जीनकी सम्बंधि सांतर्य
सामा हती क्यों तहती भी अधिकाया है।

सहामुमृतिपूर्य जलरके किए यन्यवाद वेते हुए कहा कि इस समस्त मामक्रेपर विचारके किए शावर एक बायोपकी नियुक्त बालस्थक होयी। सर जॉर्ज फेरारने भी, को बालसवास विधानसम्बद्धमें ब्रिटिन भारतीय-विरीवी हितका प्रतिनिवित्व करते ये संयोगसे उसी समय यह नुसाव दिया या कि बामीनकी नियुक्तिते इस मामलेगर प्रकार पड़ेगा और सम्मय है दस बहुत कठिन समस्याका कोई हुत निकल बाये। इसपर सैन बी किटिसटनको फिर पत्र निका जिसमें मैंने सर जॉर्ड फेरारके प्रस्तावको संबुर किया। तवनुसार व्यवस्था की था रही वी और मेरा विश्वास है कि भी सिटिसरम अलामें आयोग नियुक्त कर वेदे। किन्तु वह सरकार, जिनके वे उस समय सबस्य में हुट गई। यह समस्त प्रकृत जिस कठिन स्थितिमें है उसका अनुमद करते हुए में बब अनुरोप करता हूँ कि एक नायोग निमुक्त कर विया जाये और उतकी रिपीर्ट क्रमतक न निक्ते तबतक यह अध्यावेश स्थिति रक्षा वाये विससे जल उस सामीक्सी रिपोर्टके सहारे इस समस्त प्रानकी सामग्रीन कर सकें।

महानुनाव मुझे केवल एक बात और बहुनी है। लॉड महोदय पाँच वर्षके अपने स्मरचीय और प्रतिद्ध वयराज्य-कालमें मारतीयोंके हिताँके मांगरसक तथा मनिमायक मीर दनके मिनकारोंके संरक्षक रहे हैं। हगारे नेताके कपमें सर नेपेल विकिनने बीक ही कहा है कि बाम समस्य भारतीय प्रजाकी दरिट इस कमरेमें बन रही कार्यवाहीगर कैमित है और कद म जाता व्यक्त करता हूँ कि उस सहानुभूतिक कारण यो जॉड महोदयने दिसलाई है और यो मेरे समानम नार अब भी दिसलानेती तैयार है तथा जिसका भरोसा जारने इस कमरेन का नुदं करनेपार भी दिलाया वा आप आपकार तथार हुएया विकास करेंग्रेस मेरीड़ करोपर मी दिलाया वा आप स्थापके व्यक्तित्वल व्यव किसी बानपर प्यांत नहीं वि और उस प्रार्थनाको मान कये जिले आपके बासपुर एकनके लिए ये वरजन हटनी हुस्तै पूर्व बादे हैं। ये जब यह प्रकट करता हूँ तब ये केवल मारतक ३ करोड़ लोगोंकी नामपार हैं। स्थलतं कर एठा है।

भी रीड: कॉर्ड महोदय में इस मामलेके गुन-वीपोंकी वर्षा नहीं कर्वना। मेरा खगात है कि उनकी सर सेपेल विवित्त काडी पर्चा कर चुके हैं। और जिस विवयको जैने स्वयं असार संसद्धे नम्मूच रचा है बसके वारेमें अपनी विस्तवस्थीकी बाल की नहीं कहने था रहा हैं। रिल्लु अब सर डैनरी कॉटनने कनकी उस सलाडी बात कही है, में बढ़ करना बाईना कि नह हैबल एक बलको सना नहीं थी। बल्कि वह एक बलके एक जायको सना थी और एक ऐंडे मामकेमें जो इतने मन्त्रीर महस्थका है ब्रिटिश भारतसे सन्वन्तित किसी विचयको एकस्तीम विषय बनानके प्रयत्नकी में अपनी पूरी शक्तिले निम्बा करता हूं। इस झासबासमें अपने गई प्रजाजनीके ताब दुर्माण्यूर्व सरीकेसे बरताब करनेके गम्मीर बाबकेको सेकर लॉर्ड महोदमके सम्मूल उपरिषठ हुए है। मेरी भगमने इतने बहुकर पत्नीर नामना और ही नहीं नकता।

भी हैर्रोहड कॉरन : लॉर्ड नहीरण थहाँ उपस्थित नाजनोंमें से बहुनॉब्री अपेसा मरी स्विति पुछ जिस है। वर्षोंकि में न तो जारत-सरकारका मुज्जूर्व अधिकारी हूँ और न से कामज आर्थ तीय ही हूँ कियु नने जारतम एक देशी राजाके यहाँ दोवर्व तक लेवा की है और अपने जीवनके पत कानको म आयन्त प्रनमनापूर्वक स्मरम करता हूँ। मेरे यहाँ होनेका एक विशेष कारन मार् है। फिन्नु मात्र मेरे यहाँ सार्वेद्या सनावी कारण यह है कि येरे मनने यह बात है कि में और है और पोषणा है कि यह मायणा नेरे देणक तिए स्थीनतीयी है। तब दुल्यामार्ने हमारा नुर्के छिट्टा तब हमारे केरे कि पह सार्वायों केरे कि एक स्थीनतीय है। तब दुल्यामार्ने हमारा नुर्के छिट्टा तब हमारे देखने बिट्टा भारतीयोंकी जिया स्थायका बचन दिया का बहु स्थाय भूती दिया

मया और मेरा विश्वास है कि कतमान सरकार, जिसके संवाकनमें सीमानका भी हाम है यह इसील बेकर बच नहीं सकती कि बालावाल एक स्वतासित जपनिवेश है। वह स्वशासित करानिकेस नहीं हैं। यह पूर्वतः आपके अचीन है और आस या किसी भी अपन समाय व्यक्तिकेस नहीं हैं। यह पूर्वतः आपके अचीन है और आस या किसी भी अपन समाय बही को-चुक होता है यह दुम्मदासके नामपर नहीं होता विका अंग्रेस प्रचाके नामपर होता है और से स्रोज प्रप्राके नामपर सिक्षिक भारतीय प्रसासनीके साथ क्ष्याय किसा सानेका विरोग करता है।

यो गौरोबी में भौनानका समय नहीं केना चाहता और बिस मोप्यतासे यह समस्त ना नारायां ना नारायां के सामन पह समझ है काल किया माने किया माने किया माने किया माने किया है काल किया माने किया विवास माने के सामन के काल में माने किया माने माने विविद्य सब्देशे सीचे रहनेवाले भेरे साथी प्रकानमाँकी औरसै साथसे की गई है। किसी भी साथ रिज्ञान्त की अपेक्षा विविध संदेके नीचे विविध प्रमावनीकी स्वतन्त्रताका रिज्ञान्त अविक महत्त्वपूर्ण है और में यह मामा करता हूं कि विटिश सरकार विशेषतः वहारवलीय सरकार. वत विज्ञान्तपर वृद्ध रहेगी।

भी सनीर सनी जॉर्ड महोरय मुझे फैचल एक बात शहनेकी बनुमति हैं। मारतके सम्बन्धमें नेरा हात्मका अनुमन कराचित् सबसे अधिक तावा है। में यह ऋतेका साहस कलान में हि होत्का जानूनन करात्रत्व तथा नायक वाया है। र यह नव्यामा स्वयूत्र करता हूँ कि होत्तवात्रमें किटिस मार्क्तायों के को साधात पहुँक्ताया पत्रा है उनके विदयमों भारतकों माना बहुत तीस हूँ और यदि विदय ठाक विधा बदा तो यह एक सम्प्रीर भूत होनी। से एकसान यही बात कोई सहोत्रकों सम्भुक्त रक्तना बाहता हूँ।

सकें मांच एकरिन : याके तो में यह खड़ना चर्चाना कि सी कॉक्सने किसे मेरी किस्से बारी माना है उसको में पूरी तरहसे स्वीकार करता हूँ। निचलेड़ उस सकड़कें किए, बी इत मानकेंमें वी मई है में किस्मेदार हूँ कोई इतरा नहीं; और में क्यनी इस किस्मेदारीको बाक्ता नहीं चाहता। दूसरे में कहना चाहता हूं कि भी रीड सर हेनरी कॉटन मीर अन्य क्षणना प्रश्ना नहार प्रश्ना प्रश्ना व्याप्त हु में दह अन्तरणे इसीय अवन करते नहीं मानता। बोरोंने को कहते हैं पत्ती स सहस्ता हूँ में दह अन्तरणे इसीय अवन करते नहीं मानता। सर हेनरी बॉटनने नींड कैन्साइतका हवाला विचा है किन्तु मेरे दालने पिठाने सरकारके छप-निवेध-सन्त्रीका एक बरीता है जिसमें से में एक अनुच्छेत पहना बाहूंगाः अहामहिसकी त्तरकार यह विस्तास नहीं कर तकती कि दुरस्यवासका अंग्रेय समाज उस प्रातावके बास्तविक करकार यह विश्वास नहीं कर सकती कि हारायकाका अधिय स्वयान उस प्रशासके बारायिक करायी समारता है नितक साम्यनमें उसके हुछ सबस्य कारायर और से रहे है। अंत्रेन होन्दें नाटे में मी विदिश्य मामकी प्रतिरक्षणी स्वाप्त कार्य नित्य वार्य ही वायुक्त है निताने सुर हम और यदि वस प्रतिरक्षणी काराय कराय कराय थी आवस्यक हो तो मुझे विश्वास है कि वे सुधीते वैसा करें। अहामहित्यकी सरकारको माम्यता है कि बीनवारी विदिश्य प्रतान करोरिए वेसी निर्माणनाएं कार्या कार्य कराय की स्वाप्त कार्य क

सर हेमरी कॉडन क्या अ पुक्र सकता हूँ कि वे कीन-से उपनिवेस-मानी वे ?

नक्तं नोष्ठ एलिनरः यह यी लिक्षिकराने १९ ४में जापको ही मिन्ना था। सब जो चन्त्रन साज मेरे पात जाये हैं जनते नुसे मानन हुआ है कि हुस यहाँ सामाप्य सहनुनुतिसीयर विचार नुष्टी करना है और न हुने बन अविकारीते जाये कोई बात सोवनी है थी जिदिस

भारतीय समाजको पहले प्राप्त थे। वे इस समय इन सविकारिक विस्तारको मौन नहीं करते। इससे मानला सीमित हो बाता है क्योंकि मेरे विकारमें लाग प्रश्नको इस सम्मानेस तक हो सीमित रकना चस्ते हैं।

सर केरेक विकिन: फिलहाक तो ऐसा ही है, महानुमाव। इस प्रवन्तर बार्स नर्जें। सर्क साँक एकशिव: ही ठील है। ये आसती बीर उस उसरकी बात सीव प्हा हूँ को ससे देना है।

तर केपेल दिक्तिः वी हा।

सब सौ पांचीने यह स्कट किया है कि कुछ माननों में उराहरणार्थ व्यक्ति-करके मानने में मध्यत्वेदानों दो गई कवित रियायत जानक है। में स्वीकार करता हूँ कि मेरे बायतने उनके इस बरुतामने कुछ सार है कि इस प्रतिकालके सन्तर्गत वित्तका प्रत्येख की ने मारी किया है को तोब असमें उनमें से क्यादातर साम्यद शीड वे चुने होंगे। किन इसके ताब है इन्हानकों विद्यास नाजीनों के वर्षकों हव तक इस्तर विचार करते हुए मुझे तन्ता है कि सरकारका यह बयान विकक्षक पनित हो सकता है कि वह व्यक्ति-करको स्रतिन करते इसकर इस मामनेमें विद्यास नारतीनोंका वर्षा मुक्तर रही है।

जब अनुमतिराकों या पंबीयनके प्रस्तकों कें; हुय एक जनुनतिराक देश कुने हैं भी बीजरिंक प्रशासन दिया गया था। यह एकतको एतीय-नार है। शोजर प्रशासन इस टान्यमंत्र से प्रस्तान इस प्रमासन इस प्रमासन है। सार प्रशासन इस टान्यमंत्र से प्रस्तान होता प्रशासन है। सार प्रियोग क्षित्र में प्रस्तान क्षेत्र के किए कहा है। स्थित प्रशासन है। सार प्रियोग करा प्रशासन है। बीत्र स्थासन है। और श्री से से सम्प्रक एक प्रयासन के बीजरिंक में के कि कहा है। वो सिवति वोवर करा प्रसासन करें से से प्रमासन के स्थासन कर कि स्थासन कर कि स्थासन कर कि स्थासन कर कर स्थासन कर कर स्थासन कर कर स्थासन कर सार कर स्थासन कर स्थास

और में विस्तारने वर्षों तो नहीं करना वातृता किर नो स्वीर म एक बनके निर्मे मैनुक-निमानीर इस प्रमण्य मोर करें तो मुते व्यान साता है कि मैनुक-निमानी महोन कर करने बनुन करने सानमें तब जाते कब नर हैनरी स्वीरन बीर में शारतके प्राप्ततनन साम-नार्ष में—प्रयोग हुनारे निव भी हैनरीटे सामहत प्रित्तनों जब इस नवरसे प्रमुख स्थल प्राप्त है। ति-सत्येह सेंगुठा-तिमानी उस अवस्थामें अवराधियोंको पकृष्येके लिए सुक को गई बी; कियु मेरी समसमें नहीं असता कि अवने बारमें मेंगूठा-विमानी सामु करणा चहुत सम्मानकरण कमें वर्षों हैं। वरसान गुन्ने साम पह बहुत आक्ष्योंकण लगी है कि हर मेंगूठा-तिमानी साम साम स्थान क्यान स्थान क्यान हो। स्थान कहुत साम क्यान जो वर्षोंका किये हुतने हैं। इस हालाकर कहुते हैं इसमें कुछ सम्बाह्य हैं। और इसी तत्यका उन्तेक-मन्द करके में इसे भी सामीक स्थानमें काला बाह्य हो है की सामीक स्थानमें काला बाह्य हो है कि उन्होंने सर्तमान अस्थानेकों अन्तर्गत कारों को अमुम्यतियन मुझे विपा है स्वतर वर्षाणा सम्यानेकों अस्थाने स्थान स्थान है है बीती नये अस्थानेकों स्थानों हो।

यी नापी जैसा कि मैंने कहा पा यह तो हमने कॉर्ड सिक्टनफे परामर्स और प्रोत्साहनपर केपण अपनी इच्छापे किया। इसके किए उन्होंने इससे अनुरोद किया या।

नर्स माँच एकपित विस्कृत ठीका किन्तु किर मी यह एक प्रमानपत्र है सरकारी प्रमानपत्र है। और इसपर अंप्डेकी निजानी कपी है।

लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐश्डलें यह बिना किसी पूर्वेत्रहके किया गया वा ।

साँड एसमिन: प्रेरी समसमें यह बाद नहीं सत्ती कि पंजीयन प्रमाणपत्रमें इते जिना पुंचपहुके क्यों नहीं कमाया जाता?

सर में से माननपरी: नया में एक बात नहीं? नार्ड जिन्माने विकास पासीचीर की दूर करनेकी कहा वह इस जायानसे किया गया था कि सामनके वान किये जानेकी व्यक्त हारका पूर्व मानना किन्द्राल उपनिकेश-मन्त्री और नार्ड सिन्मार तथा स्वानीय मंदिकारियों के विकास तथा स्वानीय मादिकारियों के विकास वहां मादिकारियों के विकास विकास वहां मादिकारियों के विकास वहां के विकास विकास

काँडे एकपिन यह न समीतए कि वेरै बननका कुछ भीर जर्म है; जुसे ती इस समय इतना ही च्ट्ना है कि हमारे सामने एक अकेड भीतून है की आजरूत सेंगूर्के निधानके साम दर्पनीमनें कामा जा पहा है और उसे नक्षमानजनक वहीं क्या या सरदा।

यी गांची यह दम बेंगुनियंकि नियानकी बात है। सांडे एसीनन: बया डस बेंगुनियंकि कारण यह और भी अपनानजनक हो बाता है?

सर हैगरी करेंडन केनल अपराधिकी मानतेमें इतकी अवस्थानता होती है।

भोई प्रसारितः ने प्रतपर बहुत नहीं करणा चातृताः चरन्तु मेरा खयात है कि यहाँ इतना ही नहां जा सकता है।

हत्ते कार चंत्रीयक्टे विवासी युक्त मान है यह यह कि यदि चंत्रीयनको सुद्रितिका चारून रिया माना तो हतने जब सोगोंको जिनका ट्राम्लकानमें चंत्रीयन होगा जनन हर्कोदर निरिचत भीर अराहित्यों सीयकार साथा ही कार्यमा । इस बानको द्राम्लकान सरकारो पार्टी रिवर्ति है। और बास साथ रहाने अववा निरीत्तम स्थितकार आयावारपूर्व उत्पादिक त्यावनमें पूर्व नुष्या निर्मी है। स्यो दल कार्यों चीड़ी द्रीविक कर ची है कि क्टीनक सम्बादित सावनमी प्रमास चर्चीरी जीवका सवान है सायद वह वर्षन नेवस एक बार वी वायगी। क्ट्रॉनक सारमिक वांचकी बात है मुसे बतलाया गया है। इसकी मी स्थिति वही होगी को बनुमतिपवकी है। यह अनुमतिएत - यदि भेरा अधन ठीक है - द्रान्तवाक्रमें किसी भी श्यक्तिसे माँग का सकता है। यह स्विति है। में इस विवयपर बहुत मधिक गहीं कहना चाहता। में तो तु ..... हा न वा ाचनार चुहा सावक गृहा कहा। चहा। चहा। चित्रा न के कि यह स्वयं कराता साहता हुँ कि दुस्तवाक सरकारने निवास का मुकारों स्थानित स्थ कामबायक ही सिद्ध होंगे जीए इसीसिए मेंगे उस विवानको साल करनेकी त्वीकृति थी।

सरवनी जब इन इस स्थितिमें है कि इसका विरोध किया का रहा है। मेरे विवासी भी गांदी और भी सबी एक विज्ञाल समाके प्रतिनिधिके क्यमें जिस अधिकारको लेकर <sup>सूर्य</sup> एक प्रार्थनाएक मेरे नाम भेता का चुका है और उनका कहना है कि उत्पर कड़ी तावारमें सोगॉन इस्तानार किये है। उस प्रार्वमायनमें को विचार व्यन्त किये स्थे है वे जान <sup>हैरे</sup> समझ रखें गमें विचारिक विचरीत हैं। वहाँकी जाग रामके सम्बन्धमें आज मेरे गम के तानत एक पत्न विकास क्षाप्तर हुए वहाना वाल स्थाप त्याप साम साम प्रि पंत्र में सीर तार जाते हैं। जेरे से जीर तार चार्ट्य का कारण वहुँ हिंद हुन्तकासको सिंपिम नगरपालिकाओं है हिंद हुन्तकासको सिंपिम नगरपालिकाओं है हिन्त के स्थाप तार परि आये हैं जिनमें पूक्तपर अध्यावेद्य नास करते हैं किए के सीर के सिंपिम के सिंपिम के साम के सिंपिम के सिंप के सिंपिम के सिंप के सिंपिम के सिंप मौजूद होंने जिनमें जानको हो बसी च्छोर सम्बन्धनकोंने विशेख मारहोत्रोपर को प्रशिव<sup>करी</sup> का विरोध किया गया है कियु में अपने एक भी शब्दों थोड़ों नहीं हटता। गरण हों यह द्वारा स्वीकार करना ही पड़ेगा कि समस्त वीसारमें गोरे समाजोंको बोरसे कड़ी की पर्द क्टिनाइमों है और हमें उनका जमान रकता है। में यह नहीं कहता कि उन्हें इमेडा सकत हो होता चाहिए। जिन तकतोनीमें किसी प्रकारके बस्याचारको हासक हो जनमें उन्हें कदापि तकन नहीं होना चाहिए। परन्तु येसे मानलॉपर विचार करते समझ इस आबनाने अस्तिक्टी भ्यातमें राजना चाहिए।

मेरा क्याल है कि मुने जब किनी बातका उत्तर वहाँ देना है। प्रार्वनात्रके अनार्ने यह मुनाव दिया गया है कि एक आमीन द्वारा आँच-पहताक किये जानेके किए इस जामतेन पत्र पुत्रानि रचा नेता है। कि एक जाता है। ति साध्यान्त्रहात क्ला स्वाह्म ति हार स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म क को कहते कर रूपीति कर दिया जाये। ति साध्यान हुए देशकोर विकास के स्वाह्म है। का सरना है। परणु साथ से यह कहा सरकोरी ति स्वीह्म तहीं है कि यह साथ है। या नहीं। बातनार्य माण हो सहज हो स्वीह्म रूपी कर सो और स्वाह्म कर साथ सिंग सर्वाह्म सामान है कि बनाक जैसे काम सोगीनि जेंद्र सही कर सो और साथनी करी पूर्ण नुत भी सबतक मेने विसी नित्रमयपर पहुँबनेका प्रयत्न नहीं किया। यही मेरी स्थिति 📳 नुष्य को त्यारिक को का व्यवस्थान के पूर्व काम है। कुछ का वाही है कि वह बीचुछ रही है की नांपी को बहुता था की मेरे मुन किया है। मुझे काना है कि वह बीचुछ रही है किए इतनी दूर आये है उसे उन्होंने अपनी इंच्यानसार पूरी तरफ सेरे सामरे रस दिया है। यन उन की गोंदी बार भी गुन की हैं को उनके साम आ उं हैं। से उनके निवेदकीरर कच्छी तरह विचार कर्येगा; और मुझे वो उत्तरवाधित्व छेना है उसे पूरी तरह समसते हुए निर्मय करना में अपना कर्यस्य कमर्सुमा।

भी गांधी महानुमान क्या मुन्ने एक मिनटके किए एक बात कहनेकी हमावत है?
मेने कोई महोदयके प्रवर्शको सरकत स्मानुषक और वहें ही इलासमावते पुना है परनु मैं
महोदयके प्रवर्शकों स्वार्थक हमावती है कि सापकों एक बातके वारेग जो सुचना निमी है वा मही नहीं है। सापने जिस समुन्तिएम धानका प्रयोग १८८५ के स्वार्थक का सम्मन्ति किमा पा उससे सम्बन्धिय सुकारका स्वार्थक में कागबी प्रमान बंदर कर सकता हूँ। यह जकसर उसके प्रयुक्त नहीं है। किर भी यदि सीमान हुने भिक्तेका समय वें तो हम सक्स्य हैं। ऐसा कर सकते। परन्तु इससे यह स्थवन है कि हमारी दिवति सामीमके सिना और कोई भी सापके सामने "किन्दीक नहीं एक सकेया

सर केरेक प्रिष्टिन महानुभाव जाप हमते बायण इपार्ट्यक बीर धार्मानताके साव निसे बीर कारने चीरकढ़े हमारी कसे पूर्वी इसके किए शिकामफककी ओरते में बायको हार्रिक क्यात देता हैं। हम इस मामकेमें आपको पूर्व सहागुमृतिक कारेमें पहलेसे ही मकी प्रीति बाकास्त के।

(धिप्टमण्डल तब सीट बामा।)

क्यी हुई मूठ बसेनी प्रतिको छोटो-नक्छ इंडिया बॉरिक्स न्यूडिपियल ऍड पश्किक रैक्सस (४२८७–१)सं।

# १३१ पत्र लॉई एलगिनके निकी सचिवकी

(होटच सेविक कल्प)

मनम्बर ८ १९ ६

सेवामें निजी स्वित्व परमानतीय वर्ष ब्रॉफ एक्पिन महामहिमके मुख्य स्वतिवेश-सम्बी स्वतिक-सार्वाक्षम सम्बन्ध स्वोदय

साँवे प्रश्नीयनने हमें हपापूर्वक का मुख्यकात यो थी उसके विश्वतिक्रमें हम बानना बाहुएं
है कि क्या साँवे महोदय हमें उस विरोधारणक संसूति चारका भाव और उसे मेननदाकोंके
नाम बनानेकी क्या करेंसे जो काँदि महोदयको टाम्प्याकके कक मारतियोकि पाससे प्राप्त

साम बनानेकी कृषा करेंचे जो बाँड महोत्रयको ट्राल्यकाको जुळ मारतीयकि पासचे प्राप्त र तक्क वर मारोव क्लाम गना मा वि विक्रमण्ड मारतीत समाजवा प्रतिविध करों है और दर्गरारी

रह देनेक मान्दोक्तहारी है, आहि । वेबिट परिवेद । १. ब्रोहर विकित्र मेंब्रिड भीर ही पर विके ।

हुमा है? यह भावर कुछ वीकानेवाछी है और यदि इस बारेमें हुमें कुछ और बताया वाने सो पायर हम उसका कुछ स्पर्टीकरण देसकों।

साथ तीयर पहरके सिष्ण्यमण्डकना उद्देश्य द्रान्तवाकमें विटिस मारतीयोक निए दिलिय स्रोर न्यास्म स्पत्तार प्राप्त करानेसे तार्वि सहोवशके हुएव ममबुत करणा बा उनके तानने देव स्रोप्त मनुत करणा नहीं। चूँकि हमारा विकास है कि तार्वे प्रहोदमको वो सूचना निर्मा है स्रोर विस्ता उन्होंने अपने सन्तर्भागे उनकेस गी विचा है उपने ते कुछ तम्मिक सनूकर गहीं है स्वित्य हम प्रार्थमा करते हैं कि तार्वे महोवश हमें एक कोटी-सी स्परित्रय मुर्भा कारत नेत्री हम कर ने, उसमें हम की सहीवश्य काल आज तीयर पह सिक्तप्रकास में मेरने निकास करा सुत्रे थे उन्नते हम जीवाई साथ स्पीप वेष कर सकते।

> बापके बाडाकारी येक्क मो⊛क मांघी हा०व०वसी

मूल संदेशी प्रतिकी जोटो-नकल क्रकोनियक बाँकिन रेक्क्य्स सी जो २९१ <sup>व्याप</sup> ११२ इतिविज्ञासम तथा टावप को हुई बफ्तरी प्रति (एस एक ४५१३) छे।

### १३२ पत्र श्रीमती जी० करेयरको

[होटल सेसिक छन्दन] सबस्मार ८.१९ प

प्रिय महोदया

सापके पत्रके किए सम्प्रवाद। गेरे शह-प्रतिनिधि भी काली जोर में आपके दारी थे दारीको पत्रके विश्व बहुद-बहुद जामारी है। यहारि किमरपुक्ती एक प्रतामें मायन देगा हम सहुद पत्रम करते किर मी गुमे मन है कि इस्तारे किए सक्तरित कर पहाँ बहुरता सदम्बद होना। स्विक्ट-स्तिक हथी महीलेकी २४ शारीक तक हमारे महाँच चक्र सालेकी सम्माद है। हालिए मुझे सम्बद्धा है कि किमरपुक्ती साला सर्वोक्ता विचार कोड़ देना पढ़ेगा। उचारि भी कही बोर में दोनों सालकी सालामिकी किए मारक करता है।

भागका विस्थरत

भौमती जी क्लेमर बनैत्रिक मानी किरपूक मारतीय दुनिस-कोप २१ वर्ष रोड बाटमक किरपूष

दाइए की हुई बल्परी अंग्रेजी प्रक्षि (एस एल ४५१६) छे।

### १३३ पत्र भीमती फीयको

[होटस सेसिक सन्दन] नवस्वर ८१९ ६

प्रिय सीमदी की व

बापका हरवसे

भीमणी भीच भूतपूर्व भीमती पिछचर सेंट जॉम्स चुड़ रोड सन्तन

दाइए की हुई बफ्तरी अंबेजी प्रति (एस एन ४५१७) थे।

### १३४ पत्र श्रीमती बार्ग्बकी

[इोटल वेसिल भन्दम] नवम्बर ८१९६

निय भीमती वार्ग्य

यदि यह पत्र बापको निक गया दो में बागना हूँ कि बापको बादवर्ग होना। यदि बाप रैल्योर्न पार्क रोक्यर ही हों तो मुझे दो ग्राम्त किम भेत्रें। मैं बोहान्तिवर्द्य किए, उहाँ दुन वर्षोंन पह पहा हूँ रवाना होनेंडे पहले बापये बादय मिल मूँगा।

मापना हरवने

भीवती बार्ख ३६. वेस्टबार्न पार्क रोड डब्प्य

दान्य भी क्षा पतारी मंत्रेणी प्रति (एस एस ४५१८) है।

# १३५ पन्न की बार्स्वको

[इनेटल ग्रेमिस सन्दर्ग]

शक्तवर ८१९ ६

### प्रिय वार्ल्य

पता नहीं बंद भी बाप विकारिया स्ट्रीटमें खुटे हैं या नहीं। यदि खुटे हीं दो हपी-पूर्वत मुझे सूचित सरें मैं बापसे मिलने भी बार्डवा। मैं यहाँ बहुत बोड़े समयके सिए हीं भागा हैं। यदि बापको सह पत्र भिन्ने तो खबड़े नेपा विभावत ऋडें।

ज्ञापका ह्रदबधे,

सी बार्त्य मारफत भी ट्राडटवेफ ऐंड बार्त्य सॉक्तिसटर्स विक्टोरिया स्टीट, एस डक्स्य

टाइप की इड दरतरी जीवेगी प्रति (यस एन ४५२ ) है।

## १३६ पत्र सर रिचड सॉलोमनको

होटल वैतिस सन्दर्ग

सबस्बर ८ १९ ६

महोदय

यह अनीरपारिक यन जारकी रैपार्थ हम इस बकार प्रेयमेश्ने मुख्या कर रहे हैं कि स्वार जीतीक विदे हम सर्वार्थ क्षेत्र क्षेत्

हो सकते। स्या इस अरखे एक बार बीर इस छोटे-संस्थायक किए प्रार्वता करें निसे प्रदान करता आपके इसमें है।

> भापके विस्तरत [मो०क० गोमी 81० व० बछी]

सर रिचर्ड साँसीमत रिफॉर्म नक्क पाल माल कक्य

टाइप की हुई क्एउरी बंधेनी प्रतिकी फोटो-नकक (एस एन ४५२१) से।

१३७ पत्र स्त्री कैमरोंग, किस व कं को

[होटल सेसिक कल्पन] भवन्वर ८१९६

भी फैंगरॉन किम व के सॉबिसिटर्स प्रेचम झाउस मोन्य बॉड स्टीट, बच्चमू महानुमान

बोहानिसबर्पकी विक्रको हाकसे मुझे सस मुक्तमेसे सम्बन्धित कापतरह मिले हैं वो इस समय विट्याटर्सटेडके कुन्य कामालयमें येस हैं। सम्मवक सर्पयो हेल और निस्तनने इस मामक्रेमें बापको किया होगा।

बनके और मेरे बीच तय हुवा वा कि मेरे कन्तममें रहते एक ऐस बायुनतके समझ निस्की निमुक्ति हम बपने पारस्परिक समझीतेके हारा करें भी बात्तिसकी गराही के सी बाती चाहिए!

बीर जार स्थापूर्वक मुझे बतायेंथे कि क्या नामाणी सप्ताहमें किती समय यह गवाही की या सक्ती है तो मैं इतज होकोंगा क्योंकि सणिवारते एक सप्ताहक जन्दर नहीं को उनके बारवाके सणिवारको तो निरक्य ही मेरे सन्यन कोड़ बैनेकी सम्मावना है।

नापका विश्वस्त

टाइन की हुई क्लारी अंग्रेजी प्रति (एन एन ४५२६) से।

# १३८ पत्र डब्ल्य० टी० स्टेडको

होटस नेतिन लवन 📗

**ATTAC 4 15 5** 

विष महान्य

बैमा कि भारने समाचाररवांमें बड़ा होगा ट्राम्नपात विवात-गरिवर हाछ गांग निर्दे गर्वे एधियाई अभिनियय-भंगोबन अध्यादेगक मध्यन्यवे साँवे एमधिनम भेंग करने कि भी जारी और में एक रिप्टनकानके कामें वहाँ जाये हैं।

लोड एमिनिकी मेवामें जो बावदनपव प्रेतित किया गया है उसकी एक प्रति में साव भेत रहा हूँ। में और भी अभी आपने भेंट करना प्रान्य करने और गरि आप द्वाराई<sup>ईड</sup> हम इसके लिए नमय देने ता हम भारती मैतामें उत्तरिवर द्वांने और ट्रामादालके भारतियों री

बर्रमान रिन्ति आपके गयदा रणनेनी बेप्टा शरब । MITTER PARTY.

[नंपान] मी राज्यु टी सरहाँ

नीव हाउन द्यार की हुई बरनाये अबेजी शनि (एक एक ४५२४) में

१३९ पत्र एस० हॉसिक्को

ATTAC 4 11 1

for at effer

बार्ड रावडे जिए में बार्च बहुत ही बाबारी हैं। बार्च वी स्वार बिसा है में प्रांत है भी निवार ही में प्रोप्त शर्मकार बहुत हूं। सब में मुक्त महित गर्य बात में बारत कर गां है। रूप बाफे उल्ल लय भी रेक्स बाउ की रूप भेर गरा है। है भारता हरत व बेरा गाँव बाद बादरेको ग्रीक्षरापूर्वय बारी शहाते ह

t at the bifor a realizable real a great from the Bertale water

trt

सोंबे एसपिनकी मेंट बहुत सन्तीपनगढ़ थी। जनकी इच्छा वी कि इसे बानगी ही रका बारे । मेरा चयाक है कि यदि जब गर्बेस्ट प्रमत्न किया बाये तो राहत मिक बायेगी । आपका सच्चा

संस्थान

भी एस हॉलिक ६२. क्रम्बन बाक है सी

टाइप की हुई क्पन्तरी जड़ेजी मितिकी फोटो-जकम (एस एन ४५२७) से।

१४० पत्र सर चार्ल्स किल्कको ।

हिटक सेसिक छन्दन | नवम्बर ६ १९ ६

आपके नाम सेनक मि। क गांधी हा० व० बखी 1

मझोदय

मीक्षमक बराव होनेपर मी काँडे एकपिनसे विक्लेबाके सिप्टमण्डकरें आपकी स्पर्स्मितिके लिए इन बापको बन्धवाद वेते हैं। आपकी इस उपस्थितिसे इनारे प्रसको बड़ा सहारा मिला है। इमें बाधा है कि बाप इस मामकेम शबतक सफिय विस्त्यस्थी सेते रहेंने बबतक ट्रान्सवाहर्में ब्रिटिस मास्तीयोको पूर्व न्याय प्राप्त नहीं हो बाता।

सर चार्मा विस्क

टाइप की हुई बफ्तरी मधेनी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एक ४५१९) से ।

 स्वडी रफरी शतिक गीचे वी गयी विपानीते वाग बीठा है कि वह एक "कर सुर प्रदानमानीको को भेरे कालेको विकासके विकासको शामिक हर वे<sup>ल</sup> सेवा स्थाना गा।

## १४१ पत्र सर मणरजी मे० भावनगरीको

होटक सेसिक क्रमान नकामार ९,१९ ६

प्रियं सर संचरती

ऐसा कहानेमें बिरियामीकित नहीं है कि मिर पिष्टमण्डकको किसी श्रंघ तक सफसरा निकी हो इसका श्रेष बापको होगा। श्रेसे ही में श्रीर श्री बाधी सर स्थेपन प्रिफिनके पास स्थे कहाने इसे बतामा कि जाई बायका पत्र मिका वा श्रीर से बापसे प्रूमेतमा सहस्त्र है कि सो मोर्केको देवामें किस्टेमण्डक बाना चाहिए। एवसिन बरायिक सहानुमूरि और उत्पाद प्रकट किया और निष्येष्ट यह बापके कारण ही हका।

बन में भी मॉर्नेको घेंटका समय निश्चित करनेके किए [पश] मेन एहा हूँ।

भी बड़ी और मैंने मॉर्ड मोर्ड हैमिस्टलसे बादे मेंटे तक बात की। उन्होंने सहापृष्टि तो दिसाई परन्तु जो कुक उन्होंने कहा उचमें काचारीकी सकक थी। किन्तु उन्होंने हैमेंटे कहा है कि वे सम्पादिको स्थानने पहेंचे!

सापका संज्या

सर गणरणी भावनगरी के श्री एस जाहें १९८ कॉमनेज रोड एस उज्जयू

टाइप की हुई बपत्तरी अंबेजी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४५२९) से !

### १४२ पत्र आँन गॉसॅंके निसी मसिवको

[होटब देतिक सन्दर्ग

मक्तार ६ १६ ६

हेवामें निजी एजिय पर्पमाननीय जॉन मॉर्से महामहिम चन्नाद्के मुक्य आरत-सन्त्री मारत कार्यास्त्र सन्दन महोदय

हम निम्न हरताकररूपी जो ड्रान्सवाल विवास-गरियव बारा पास किने पर्य एपियार्र अपिनियम संमीचन अम्मावेगके निकासिकेवें नाज्यान्यीय अधिकारियोंसे विकास सिए ट्रान्यवारुके

र क्रिप्टमप्टमने २२ नफस्ट १९०६की भी मॉर्जिसे मेंट की ।

६ रेप्टिर बवना ग्रीनेंच ।

ब्रिटिस भारतीय संब द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किये वये हैं संवितय निवेदन करते हैं कि हम महामहिमके मुक्य उपनिवेद्य-भन्तीसे मेंट कर चुके हैं और सब परमनानतीय भारत-मन्त्रीसे मट करना चावते है।

यी मॉर्डने थी नीरोजीके नाम अपने पत्रमें क्रमापुरुक कहा है कि वे मास्तीम सिप्ट

संबद्धलाका स्थायत करेंगे। इसके किए हम क्षतलता प्रकट करते हैं। धर केपेल प्रिक्ति जिन्हाने करूके शिष्टमण्डमका नेतृत्व किया वा और उस शिष्टमण्डकर्मे श्रामिल होनेवाले सन्य यथ्यमान्य सञ्चलीन हजारे साथ सामिल होना और भी मॉस्से हमारा परिचय कराना स्वीकार कर किया है। यदि परममाननीय महानमाव इस शिष्टमकाक्से मिलने के लिए कोई समय निश्चित कर वें तो हमें वड़ी प्रसन्ता होगी।

> बाएक बाजाकारी सेवक मिल का गांधी डा०व० जलीी

टाइप की हुई बन्तरी मंत्रेणी प्रतिकी फोटो-नक्तल (एस एन ४५३१) से।

१४३ पत्र लाड एसमिनके निशी सचिवकी

होटड सेसिड बन्दन । तवम्बर ५ १९ ६

**चेवार्से** मार्ड एलगिनके निजी समिव

मिडोबन ह

चूंकि कॉर्ड एलविनने कल भारतीय शिष्टमण्डलचे कहा था कि चिष्टमण्डलची कार्रनाईकी टीपे रखी जानेकी इंग्लिप क्या जाप मुझे शरकारी टीपोंकी एक प्रति देनेकी इपा करेंगे।

मापका साक्षाकारी वेबक

टाइप किए इए बोर्डिंग मसनिवेकी फीटो-नवक (एस एक ४५३५) है।

## १४४ पत्र हेनरी एस० एस० पोसकको

[होटक सेसिस संस्कृत] संस्कृत ६ १९ ५

प्रिय भी पोसक

हुमने बाब भोके जीने हैमिस्टनसे भेंट भी। उन्होंने हमें बाधा बंटा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें विष्कान हो गया है कि बग्याद किया था रहा है। जोने एकपिनको हमने नो बावेदनसब दिया है बसका बन्होंने बग्यायन करनेका गांदा किया है। एरस्तु उन्होंने में।

कुछ सद्धा उपने मानारीकी सकक बी।

इस्त इसने सामको एक कन्या चार नेना था। इस विद्यान ही छोक्दो है उठना हैं एस बादका सनुष्क करते हैं कि मिंद विध्यस्त्रकके कारीको कार्य नहीं माने देनो है यो एक क्ष्मायों प्रतिक्र कारण कार्यका है। या जंकरची इक वाल्यर सुरूव चोर दे हैं। स्थाविए बमीतक नामका कोई द्यार न सानेसे वरेकानी माकूम होती है। इसके किए मैं सामको योग नहीं है रहा हैं। किन करिनावर्गीय बाप मुकर रहे हैं जनको में कच्छी ठाई प्रमानता हूँ। में बमाको बीप नहीं है रहा हैं। में नेकच कर पायको करूमा महता हूँ कि देरी बतरनाक है और साम्रा करता हूँ कि कम नामका वार मिक्सा। मुझे नह कहाँची अन्यरक्षात्र । सही कि की नकी एस विकारते पूर्वत्रमा सहस्त्र हैं। इस दोलोका सामन

र मदसमार∽रर–१९०६ की ह्नरी। देखिल्य इस १११ १५ । २, बल्कम सर्वी है।

निवन ही पुज्ये नत्त्वकी उत्तरक्षित हो जो है।

जापको यह जानकर हुएँ होगा कि बाएके पिताके मित्र भी स्कॉटने ओक्समाके सदस्योंकी समा बसानेमें बढ़ा काम किया और जापके पितान गत सीमवारका जविकांस समय इस समाके क्षिप भी स्कॉट और अन्य कोनोंसे मिसने-मूलनेमें सगाया। जनकी सहायता मेरे हिए जनक प्रकारसे बहुनस्य रही है। सापकी माताने बात-सूख (न्यूरेन्जिया)के किए मिट्टीका संप जान मानेका बाबा किया है। जापके अव्वातेश मैंने कुछ स्वच्छ मिटी कोयनेकी बंध्या की परन्त बड़ी मिसी ही नहीं। सापके पिता बोड़ी-सी इसरी अमहसे सानेबाक थे। आगामी रविवारको मै अधिक चान सकेंगा नयोगि मधे रनिवारका समचा अपराक्त आपके परिवारके साथ जिलाना है। किन्तु थीमधी [फीमका पता] भाकृत हो जानसंसै उसमें संबंधि के से संगा।

इस बार में कोई केल नहीं मेंव रहा हूँ। यदि प्रेरणा हुई दो में कुछ कियूँगा। भन्ने बाहरी काम-काम ही इतना समिक रहा है कि सोचनेके किए कुछ समय नहीं हवा। इसिंगर यदि में वासके पास कोई चीन मेर्नेया हो वह शब कपसे ऊपरी होगी। परन्त माप शिष्टमण्डमके कार्योके बारेमें में को कागव-नव मेव रहा हूँ उनके बाबारमर, एक सेव दे सकते हैं। भी मुक्कों बापके पास कुछ कराता अँवये और बाप गोंडफे और बुसराके निवदनपत्र तथा लोकसभाकी बैठक और सिटसम्बनको बारेसें भी किस सकते हैं। इस पत्रको स्विवादे समय मेरे मनम विचार का रहा है कि मैं कॉर्ड एकपिनके उत्तरपर काएके पास एक सम्मादकीय सेखा भेजी। इससे कुछ बाते स्पष्ट हा चायची।

धिप्रमण्डलके बारेमें कोई अब धिक्षतेमें बाएको इस पत्रते कुछ मदद नहीं सेनी चाहिए. स्यासि धिष्टमण्डमको कार्रवाई [सानयी] मानी यई है। कोंडे एसपिनको को ठार प्रेजा प्रवा है वह जबस्य है। असानक होया। भेरा कवाक है उसे डॉफ्टर वॉडफेने मेबा होया। हमने कोंडे एकपिएसे अनुरोध किया है कि वे इस सारका सजमन और सेजनेवालका नास बसायें

त्व प्रम संस्की सफाई है सकते हैं।

नापका ह्रवरस

#### [संस्कृत ]

भीएच एस एक पालक वॉक्स ६५२२ भौडानिसबनै

रविष आधिका

बाइप की हुई वपनरी बयेनी प्रतिकी कोटी-नक्स (एस एन ४५३ ) छ।

रै स्पेर की इर्ज बूग प्रक्रिये कही सम्बद्ध का की किया हुए जे के सक्त्र जे के कार्य जे के कार्य जे के कार्य जे के कार्य का स्वीत का स्वीत

र अलगा है बद सेश वर्षी क्या ।

१ कुल्मे पडी "पुक्त" राम्य है, जो बार दिया है। शास्त्रचा गोनीबीहा स्टाहा बही "सामाने बिक्रोचा था । सन्दर विशासकारी बार्रवर्णाची वर्गा कान क्षत्र क्षत्रीमें वर्गा शासकार क्रांस दिया है।

### १४५ पत्र जोग्रेफ़ किचिनको

[होटस संसिध सन्दन] सबस्बर ९, १९ ६

विस भी दिचिन

सापके कुपापनका उत्तर देनेसे यैने कानवृत्त कर देर की है क्योंकि मेरी विविधि वहीं सरिक्षित थी।

जामानी बुक्वारको आपके खाव मोजन करनेमें मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती। मैं सार्यकाल ६-४५ पर चेनरिय कॉसमें रेकनाकी पकर्तमा।

परिकार क्षेत्र के प्रति क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के प्रति के स्वति के प्रति के प्रति

बापका सण्या

भी कोबोध किवित इंदबनुक वैक्के रीड वेकेनद्रम

टाइप की इर्ड इफ्टरी जोडेगी प्रति (एस एन ४५३२) था

### १४६ पत्र सर विसियम वेडरवर्नको

(ਵੀਟਵ ਬੇਰਿਵ ਰਕਰ )

नवम्बर ९, १९ ६

प्रिम सहोदम

सी गौरोजीके सम्मानमें मेगलवार तारील २ को ९-६ वजे प्रातकाण जागीवित बजरातके प्रवेदपर्वाके कियु में बीर वी नकी दौना इतक है।

भी अभी बौर मैं दोना ही इस दावतमें उपस्थित होना अपने अब्द सन्मानकी वार्ट मानेगे।

बारम्बा विस्वस्त

धर विभिन्न वेश्वरकर्त वैदोनेट ८४ पैक्स वेस्वर्स

बेस्टमिन्स्टर

टाइप की हुई दश्वरी बसेनी प्रति (एस एन ४५३३) छे।

### १४७ पत्र डॉ॰ जोसिया ओल्डफील्डकी

क्षारम संसिध स्रकात

मबस्बर ९ १९ ६

प्रिय जोल्डफील्ड

बी सिमदस क्रफ उस केन्नको सिन्तनेने किए बावे थे जो बाप किनानेबाछ थे। मेरा क्याम है कि बाप विश्वी विनियाने कारवस नहीं ना सके।

मुझे भागा भी कि मैं कल भाँपरेशन करा सबूँगा और शनिवारस सोमबार तक का समय बारके मात्र विदार्जेगा परन्तु में देखता हूँ कि अभी मुझे एसा नहीं करना चाहिए।

स्थितिमें कुछ मुकार भी हथा है कुछ विगाइ भी।

शिष्टमण्डमके कानके सम्बाधमें मुझे स्थरत रहका पहचा। मैं देखता हूँ कि मैं सम्मदत आनामी सप्ताहमें रवाना नहीं हो सकता। इसकिए मैं बगके यनिवारीय सप्ताहम यायह इलाज क्या सर्वे ।

भागका इवयस

 जीविया औरव्यक्तिक केडी मार्गरेड जस्पकाल शीयले

दाइए की हुई बानरी अंधेकी प्रतिकों फोटो-नक्षम (एन० एन ४५६४) स ।

१४८ विष्टमण्डलकी टीपें --- १

होदन वृक्तिस सम्बन

नवम्बर ... १९ ६

## सॉर्ड एलगिमते शुस्राकात

बद्धपि साँड एक्सिक्वे मुकाराज अन्त्रमें हुँ है। फिर भी महत्त्रपूर्व डोन्हे बारच परन है रात है। हमारे साथ नर नेपल बिटिन नोंद्रे स्नैनके बॉफ एन्टर्ने नर मंबरती मार नपरी यो बादामाई नीरोजी बी नैयद अमीर अबी बी हैरॉन्ड बॉरम सर देनरी बॉन्ज सर जॉज बर्देवर थी जे ही रीव की पॉर्नेन्न तथा थी एए एक ब्राउन था इसके

र बोरार अनिया मोगाबीलाने "मारावि माता वितामीया करेंचा" वन विकास ही देस हरियम मीपिनियमके लिए किए वे का अनशी के भीर अन्तरी १३ १९ जेके बंदीये महारील हर र. M र्राप्तरो जीन विवडमें काम है कि के दीव है. नामर हुए र को का ननेर बार पूर्व वी का हिना नवा कर व व "महीशा" वृष्ट है । है भी बद हक अन्या नव की बार्जिंग मा वान्यके निवसल्य बान्यों है। इस हर्नदार्थ

नहीं है का रूपरे हे प्रकार विकास की वह बी । देवियर प्रकार के

समूच गांची वात्रवद tre गभी पर्यक्त सोग मा नव है। बहा बाता है कि नहीं एव्यनिको गमन्न एमा तिमरी शिष्टमण्डल पट्ने अभी नहीं यदा। हम गव गुरहारहो वीत क्षेत्र सहेई एसपित्र मिने।

सर करेड विकितन बहुत ही जोग-भरा भाषण दिया और गाँव की कि साँहें एकरित मय बानूनका रद करें। बरहोंने बत्तराया कि यह कानून आंग्ड भारतीयोंडी बहनामी करने

बागा है। इन बाननका पत्रनवाते यही माना है कि ऐसे गोसींतर राज करनेवाओंन स्व नहीं हाया। भारतीय और अंबनी बीना कीम मध्य एशियामें वैना हुई है। भारतीय प्रमा बहुत ही महनती चतुर, और बिप्यानीय है। जिनन भारत देखा है वह कभी यह बर्धात नहीं कर सक्ता कि यरोपका कहा दाल्यनाममें प्रमुक्त भारतीयोंगर रोब गरि। बनके बार की गावी और की अधीने भारत दिवे। भारत देने-इन की अधीका गण

घर आरवा था। चिर ग्रंद देनरी कॉरनने नक्त मायन दिया । कॉर्ड मैन्सडाउनक राज्यांकी याद दिमाने हुए

क्काने बढ़ा कि सोक्समारे नशस्य भी यह माँग करने हैं कि स्वाय किया जाये। सूबर हा कोड ही मारता था मेरिन बिटिय गरकार विचारे बंट गाणी है। भर मचरती बोले कि बाई भी निटिसटनने एक आयोग नियुक्त कानेका क्वन विया

था बह बहाँ प्या ? लॉर्ड एकविनमें और फूछ न बन गुरे तो आयोग दा नियन्त करना 🗓 चाहिए। भी बमीर असी बोल व अभी बमी मारतसे आये हैं। दक्षिण बाहिदामें हारेवाले इ.सोन चारा मारत पीड़ित रहता है।

भी दादाभाई बोसे कि वृद्धि भारतीयांगर जरन होना खेवा तो इसम दिदिस सम्बद्ध श्रीच श्रापनी।

भी रीवने कहा यह प्रश्न सबस सम्बन्धित है।

भी काँचर बोले एक अंग्रेज होनेके नात चन्हें वर्ग आती है कि दान्सवालमें चारतीमोंकी

ऐसे इ ए उठान पड़ते है।

साँड एकपिनने उत्तरमें कहा कि इमें बार्गीयाँसे सहानम्बि होती ही बाडिए। उन्होंने धंदा ही भारतीय प्रशाका हित चाहा है। ट्रान्धवासके भारतीयोगे बताया है कि यह कातून बुल्यी नहीं है। देशा नामें तो भी गांबीने ठीक ही नहां है कि १ पीडी सुरूकी माफी कोई रियायद नहीं है। केकिन कानुनमें जो व पीत्री कर्नक खगा हजा था बहु इसके हारा निय भावा है इतना फायश तो कहा था सकता। बेंबुठे समानेके सम्बन्धमें नदाश आपत्ति गर्ही रिकाई देती। हमेदा पृथ्वित दय करती थी, भीच करती थो, यह ठीक नही। दिर भी रन सारी बातोंपर जोर देना जावस्थक नहीं हैं। सर लेपेल कहते हैं कि बहुकि हिटिया गोरे ज्यादा विरुद्ध नहीं है। कैसिल कुनर्सजीर नवैयह अगहींसे सार जावे हैं कि कानून पास होता हैं। चाहिए। भी मांची जीर भी जलीके वारेमे मद्याप में कुछ नहीं कड़पा चाइता दिए भी इतना कहता है कि मेरे पास कुछ भारतीयोंकी और से भी निरुद्ध रायके तार अपने हैं। यह मुख

र कोल्डस्य-सक्ता वैकार्ये कपुरार एकंद विशो प्रतिविधियों काविति वहाँ भी सानु पर देखी कोंग्ले क्षणानस्तर राम्पाल बारवीन विकानकको प्रति कपुरार एक्ट्रे अलेक स्वतन्त्री क्रिकेटकराने "र्गी ख्यालुप्रि " भी । देखिर इक्र १९८ ।

રેભભવદ ટરદર मल्लमें रहनेकले लेवेकेंद्री श्रीक-मारतीय क्या वाटा था ।

४ वस कीरोंकी बीट संक्ष्य है जिस्स का अव्यक्ति क्या होता था. वर्बात विद्रिक शास्त्रीय !

में बानकारी देनेके हेतुसे कह रहा हूँ। मायोग नियुक्त करनेकी मौगको में पैरवानिय नहीं मानता । यह बात विचार करने बोम्प है और इसपर में बावस्थक विचार करके उत्तर हुँगा।

भी गांधीने एक गिनट बोकनेकी जनुमनि सेकर कहा कि काँड एकमिनको यो खबरें मिली है ने ठीक नहीं है। यह आप भीर समय दें तो दोनों प्रतिनिध इसे सामित कर सकत है। वैसा हो या न हो इससे स्मप्ट यह जाहिर होता है कि नायोग निमुक्त करनेकी पूरी मावस्पक्ता 🖁 बीर आयोपसे ही ऐसी जनसन-परी बातींका पैसमा हो सकता है।

बाह्य है इस शिप्टमण्डलकी बातजीतक बाब आयोगकी निमस्ति होगी।

### बोबसमाके सहस्य

मदि स्रोक्समाके शवस्य इक्ट्ठे होकर सञ्चानुभूविका प्रस्ताव पास करें, दो ठीक होना और बसरे मदद मिक्रेमी यह समझकर हमने कुछ सदस्योंसे मुखाकाल करके वर्षा की। भी पोलक्के रिवाके एक मित्र भी सटी सोकसमाके सदस्य है। उनकी मददसे वाबिए बचवारकी चतको बैठक हुई। यांच-वात सदस्योंने एकवित होकर एक परिपत्र निकाला और कोगोंकी मामन्त्रित किया। यी कमी और यी वांचीने सदस्योंके तामने भावन दिये। प्रसंके बाद सदस्योंने प्रस्ताव किया कि प्रारतीय सिप्टमण्डककी आँवें काँडे एकपिनको मान्य करनी चाडिए। शोकसमाके स्टर्स्योंकी इतनी बड़ी समा तो इचर पहली बार ही हुई है ऐसा बहुत-स लोन मानते हैं। इससे यह सिक होता है कि हमारे प्रदनकी अर्थ कर हो रही है।

#### बी सभीर अबीचे कावितात महाकात

थी जमीर जनीस दोनों नदस्योको व्यक्तियत मुकाकात हुई। उन्होंने कुद सहानुमृद्धि दिवाई और बंबन दिया कि सम्मव हवा हो यहकि गामी वचवारोंमें सिर्मान।

#### साँबै माँ में देशिस्टनसे मुकाफात

काँडे जॉर्ज हैमिस्टनने बाधे बंटे तक सारी बातें बीरवधे धुनीं। काँडे बॉर्ज हैमिस्टन एक समय मारत-मन्त्री रहे है यह धवको बाद होगा। जन्होंने लारी बस्तुरिविदकी औच करना बीर बनसे जिल्ला मी बन पत्रेणा उत्तरा करना शंजर दिना है।

साजय बाफ्का और हुमरे बसवारींने इस बावबी बारवार चर्चा होती रहती है। साजय बाफ्का में भी टैबमके विवेदको सम्बन्धने भी गांधीके साच की पई मेंटहा वो विकरण क्या है, वह भी सड़ी-छड़ी दिया गया है।

कॉर्ड एक्सिनको थी. यह अर्जीको शिक्षिणि संवदके सभी सदस्योंको एक नमकापूर्व पत्रके साम मेजी गई है।

भी मॉर्नेके साथ मुलाशात केनेके किए बाज हो पत्र रवाना किया यथा 🖡 भीर सम्भव है, बगके गप्ताह महाकात होगी। गिप्टमण्डलको सभी इतना काम करना बाकी है कि एक नवम्बरको यहाँसे निकत्तना बढ़ा ही नृष्टिक है।

१ बुच प्रकारतीय राज्यी क्षण पहारी है। कोदनमा-वंदनकी रीज्यका जानीका करवेगे मांचीजीकी भी स्टॉले मरर दी दी। देखिर "वह देनरीवत वह दक्तदारी" हुई १४५।

र. वेरिय "मेंट शास्त्र माणिया की " पुत्र दश-दृद्द ।

इ रेजिर "दर भी धॉर्नेस मिनी सचित्रहों" वह १४९ ४३ ।

विश्वायतमे प्रस्नेवाक्षे वक्षिण भागिकी विद्यार्थी

इन विद्यापियोंकी ओरसे एक अवीं स्वयं काँबे एकमिनके पास गई है। उनके देवमें तनकी क्या स्विति हानी इस सम्बन्धने उन्होंन प्रश्न किया है। क्रेकिन उसमें सबके हकोंका समावेख हो जाता है। यदि काँबें एकपित यह कहें कि विशायत आय हए कोमोंके किए वक्स कानन् बनाये बायें तो उससे इसरोंका अपमान होगा और यदि यह कहें कि उन्हें इक नहीं मिसना चाहिए, दो उसमें महा बन्याय होगा।

#### मेटाबका सवाब

मेटासके प्रकाका शिष्टमण्डकसे कोई सम्बन्ध नहीं है। क्षेत्रिन चूँकि भी टैबमका विवेसक प्रकाशित हो चुका है और उसके सम्बन्धमें तार आया है इसकिए सी मांधीने कॉर्ड एकविनसे म्मन्तिगत मुखाकातकी साँग की है। उसका निश्चित उत्तर अमीतक उर्हें नहीं मिला है। सिखा है बगके सप्ताहम वेंगे।

[बुब सर्वीसे]

٤4,

इडियन कोगिनियन ८-१९-१९ ६

१४९ पत्र एस० एम० मगाको

होटल संसिष हत्स्त नवस्बर 🐔 👯 🖣

प्रिय भी मंगर

भापका पत्र मिला । जापकी गतिविधि माकुम न होनेचे कल मैंने एक पत्र<sup>ने</sup> सापको भेषा <sup>का</sup> । सदि आपके किए सुविवाजनक हो तो जानामी शनिवारको की सबीको और मुझे बापके साम मोमन करनेमें प्रसम्भता होयी। कृतवा मही समय बता वीविए।

वापने बतामा नहीं कि बाप कैसे हैं बापको स्थान कैसा कमा कोर कैसे हैं वौर <sup>वे</sup> बापसे नमा केने हैं इत्याबि। उस स्थानके बारेमें हम सम्पूर्ण बारकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

इत्या गृत्ते विस्तारक साथ कियाँ। कुटपुर खबरे मेजनेका तो आपके पास कोई बहाना नहीं है। जापका ह्रवनसे

भी पस प्रमा मंगा में ट एडमइम ≡ॉक्स्टेनर्स

राप्य की हुई बक्तरी बग्नेजी प्रति (एस एन ४५४ ) से !

र देविय "शर्नेनलय और कालिल्ही" पुत्र ८१-८५ ।

२. देनिय पत्र कोंचे काणिनके मित्री शक्तिको पुत्र छए-छछ कोर पुत्र १ ९-१ ।

s. क्लान्य नहीं है ।

### १५० पत्र सर हेमरी कॉटनको

शिटल सेसिक हत्रती त्रमार १ १६ ६

प्रिय सर हेनरी

जेंटके बारेमें टाइस्स का विवरण आपने पढ़ा होया ! मेरी रायमें जानकारी किसीने भी ही हा यह एक सरवाजनक बात जी। कस जब मैं सर केमेससे भिसने पूपा ने इसपर बहुत भीने हुए थे।

बृहस्रविदारकी सामको भेरे पास तीन संवादवाता आये वे । मैने कन्डें उत्तर दिया पा कि मेरे किए कोई बानकारी देना सम्मव नहीं है, क्योंकि साँडें एसगिन बाहते हैं कि इस मेंटको

सर्वेषा निजी सलमा आसे। राबटर एजेम्मीक भी ऐक्स क्यी-क्यी यह पूछने कार्य वे कि टाइम्स में जो निवरण छमा है उसे सिप्टमण्डको किसी ! सबस्वते ! तो नडी दिया । मैंने उन्हें विस्थास दिखामा है कि

ऐसी बाल सम्मद सकी है। सर केमेकका सवास है कि वह बानकारी उपनिवेध-कार्याक्रमके किसी बादमीने दी होगी।

श्राँड प्रस्तिनका मापन कममय सन्त्रस ने दिया क्या है।

भी ऐडमका सम्राप है और में भी इससे पूर्णतया सहयत्त हूं कि संसरमें प्रका किया जाता चाहिए कि टाइम्स पर यह विशेष क्या क्यों की गई?

भापका सच्चा

धर हेनरी कॉटन शंसद-श्रदस्य ४५ कॉन्स बुढ पार्क एन उक्क

दाइप की हुई दपत्र से बोजी प्रतिकी फोटी-शक्क (एस एक ४५१६) है।

#### १५१ पत्र ए० एक० वेस्तको

होटक सेसिल संस्वत

मयम्बर १ १९ ६

प्रिय भी वेस्ट.

मैं अवरक भी आपको कम्बा पत्र नहीं किस पा रहा हूँ। और जासंका है कि जिस भोड़े-से समय शब्द में यहाँ खाँचा यहां ऐसा ही करते खाना पढ़ेया। आगायी सफादर्से मेरे

र जी फिल्म गैबनीको स्थापन कालिय-गंगी भी पर्यक्रो विस्मार १ १९ व को भर प्रव रहा र पर केररी बर्डेरन और पर देववर्ड कारामको पूरक गया किमे । जी गाविने वीर कारोपाके हिपाननाके निकास पेरी ही क्वकि समान्त्रों भी दिरोबर बोंक्स्बे भी एक पूरक गथ किया ।

१५२ छन्नी गांधी बाध्यव निरु बहुनि रक्षाना झुना अनस्मय प्रतीत हो रहा है मैन इस बानकी बात्री बहुन अस्मीव

भी नहीं की थी। मैं सम्बद्ध २४ अपस्थरका यहाँ स रवाना हाऊँमा।

म भी पीपरके नाम भाने पत्रकी एक प्रति भाषका भेजपा हूँ।

मैं मुचारी पायबनमें यदि उन्हांन मरे कर भेजे गय पुत्रमें विश्वीत न सिना ती. कर्ण मिनने बाढेंगा !

(तरा वाक्षा) मुर्ग सामा है कि मीमत्ती बेस्टका रामय ठीक पुत्रर पहा है और वे भारामने हैं वर्ण मीमती भारति उत्तरी अपनी राजिरकी है।

बागस्य हरमने

[संसम्ब ]

केशक

भी ए एक केरू इंडियम मीनिनियन फीनिक्स

टाइप की हुई बनापी बंडेनी प्रति (एन एन वप्रक्र) में।

१५२ पत्र जे० डम्स्यू० मिन्दायरकी

[होटस वैविन

ें धन्दन] नदम्बर १९६

प्रिम भी मैकिटाबर,

आपने मुझे श्रीमधी धीवका पदा मेजनेका वादा किया वा परस्तु नेवा शहीं। बीमामधे वह मुझे बब मिल गया है। धी मैकडॉनक्टल सम्बन्धित कावजन्मन मुझे प्राप्त हो गये हैं। इसके बार्टम मैंने अन्यक्तके पारेशकार्थी (शॉधशीटरीका) किया दिया है।

इसने बारेम मैंने भन्यनके बादेशकॉको (शॉक्सिटिरॉक्से) किया दिया है। और अभिक किसनेकी बावस्थकता नहीं है क्योंकि श्री शोकन्दको मैंने को पत्र निका है उसे बाप देखेंने ही।

शापका हुवयदे

यो ये बच्च मैंकिटायर बॉक्स ६५२२ बोहानिसबर्ग

टाइप की हुई वस्तरी बंदेजी प्रति (एस एन ४५६८) है।

र चौरम देविकर एक रेशा भूता।

#### १५३ पत्र उमर एचल ए० जौहरीको

हो[टम] है[सिख] र्म[दन] नवस्थर १ १९०६

प्रिय चन्नर,

मेरै पास आपका न्यरातीम सिक्नेके किए समय नही है। मैं यह पत्र -- ४५ वर्न रावकी किया रहा हूँ। नैटासके मामकर्मे मैंने बनायबित धन कुछ दिया है। मैंन आँड एसनिनस मेंट करनेकी प्रार्थना की थी। बुबबारको मुझे बत्तर मिछा बिसमें कहा गया का कि मुझे को हुए पहना हो यह शब में शिक्षकर दे हैं। मैने उसी दिन बत्तर मेन दिमा या विसमें मैने मारम अपना तक है दिया था और एक व्यक्तियत बनीपचारिक मेंटकी प्राथना की नी । साब मुझ पून इस श्रामपका पत्र मिक्ता है कि अलामी सन्ताहमें मरे पास बन्तर मेजा जायेगा। मैं मापके पात साजव माफिका की एक प्रति भी भव पहा है। इसमें बनस मेंटका एक विवरम प्रपा है। इस समय मैं इनसे बागे नहीं जा सकता। मैं बर्पना ब्यान ट्रान्सवासके अस्तपर छगा पन हूं और उसन बहुत ही व्यक्त हूं। परन्तु मैन एक धमूबी तार भेवा है। उसन मैने पुताया है कि यहां एक स्थायो समिति होती चाहिए क्योंकि ये तमलता है कि एसी समितित बहुत-पूछ किया को सकता है। परन्तु उस श्रीयम बाणिकारी समिति हाता चाहिए, न नि ट्रान्नदासकी। मेरा लगास है कि नावनानीके नाव व्यवस्था की यह तो यह अत्यन्त कारमर मंस्या हो। गुजनी है।

मैन कल एक धूमचा तार भेजा है। जनम तत्काल विविधार मौना है स्थाकि जबनक मैं और भी भंती यहाँ है यह शमिति बन नानी भाष्ट्रिए। बाधा है कि शम मूर्ग **पूछ उत्तर** मिलेगा।

बापका हुदयने

[नंक्या]

थी अमराग्य ए जीहरी बॉल ४४१

बेग्ट और

रवंत

टाइए की हुई एएउटी अंग्रेजी प्रीक्षी कीटी-नवार (एक एक ४५३) है।

र देखिर "परः श्रंड बल्पीओंड निजी सनिषको" युक्त र ५१ और "पर बॉट बल्फिन्ड निजी वृत्तिको " का स्थ्याना वृष्ट व् न्तर ।

२. शाम्य मा है।

३ स्पेरी मी स्थित बात है।

#### १५४ पत्र सम्दुल कादिएको

[होटस ग्रेसिंग सन्दर्ग] सदम्बर १ १९ ६

प्रिय थी का दिए.

आपके पकड़े सिए बहुत बस्पवाद। स्वॉट एकपिनस ग्रॅटके परिनामस मै सन्तुष्ट हूँ— इतिष्य नहीं कि मूने एकज्वाका विकास है बीक्क इतिस्पर्क को प्रमुख हो गया। तबारि कॉर्ड एकपिनने एक कोटा पक्षायक्त उत्तर वनेके बाबाय सागीव सन्तर्मी सुमारके बोर्ट्स मिकार कार्यका बाबा किया है। इसिक्ट यस भी कुछ साथा वाकी है।

मैं सपने व्यवस्थापकों कर्तुया कि वनतक बाप कम्पनमें है तनतक वे आपके पात नियम्प्रि स्पन्ने इंडियम कोपिनियन की एक प्रति मेनते रहें। यन बाप कोर्टे तन व्यवस्थापकरी पता बदक बानेकी सुकना है वें तो प्रतियों नहीं मेक ही बार्बेगी।

बनती मासिक पत्रिकाको प्रीतिस्त प्रेवनेका मस्ताद करनेके किए में बारको वन्त्राद देता हूँ। भी बजी भी बाहते हैं कि जो प्रति जापने उन्हें भेवी हैं उनके किए मैं जापको बारकाद हूँ।

पूर्व मारत संबच्चे समझ जापने जो निकाण पड़े जम्हें मेंने बोहानिसबमेंमें ही देखा था। समपर मैंने पत्रके गुजायदी स्टम्मोंमे क्रिका भी है।

मैं बापको इस पनके साब प्रत्येश शाबेदनपत्रकी दी-दी प्रतियाँ नेज रहा हूँ।

आपका इष्यपे

(संक्रम्न)

मी अन्युक्त कादिर<sup>†</sup> ६९, बोफर्स्स सुम्न रोड

टाइम की हुई बफ्तरी बंग्नेची प्रति (एस एन ४५४२) से।

र देखेर बीवन विन्द्र इंशियन बोर्रियनियम ३१-२-१९ ६ । २. कक्षीर ऑवज़र्वर गीर कर्नुक सम्माद्ध ।

## १५५ पत्र इब्स्यू० खे० वेस्टको

[होटस मैसिस सन्दन] नवस्तर ११६

प्रिय भी बेस्ट.

कृपया इंडियन कोपिनियन की एक प्रति भी बब्दुक काविनको टॉमस हुक एँड सन कडिंग्ट सरकस सन्दर्भने नारकन नेतिए। इसके बदलेमें व एक मासिक पत्रिका प्रवेगी।

कडायुर प्ररक्षा भरतना नारका भागपुः हमक बदलन व एक नामक पात्रका समया। भी कादिपात्राच विस्त्रविद्यालयके स्नातक और उर्जूपत्रिकाके मामिक है। वे हुमारे निष्मक केवक सी बन सकते हैं।

जापका हुवसम

भी डम्प्यू जे नेस्ट प्रीतिक्य डर्जन

टाइपकी हुई इएलरी बंधेनी प्रति (एम. एन. ४५४१) से ।

## १५६ पत्र बुलगर व रॉबर्टसकी पेढ़ीको

[इाटन वैसिख सन्दर्ग]

नवस्वर १२, १९ ६

पेक्री कुम्म्यर व रॉक्ट्स ५८, एपीट स्टीट ई. सी

महोदय

भी सड़ी और तुने वोनोंको लगानारणतेंकी करारणेक वारेमें आपके एव मिले। मैं गई पतों कार्यत है भीड़ है धिकिनकी वो वो प्रतिकृति हिम्मण हम उन करारणोंको के केंद्रे। तर्ज तह है कि बाप में प्रतिचाहिंगे तह मास्त्री है तारीलये दे वहीं। कोई बक्ती नहीं कि वै विदिश प्रारतीय संव भी वार्यी मा मेरे वारेग ही हुएं परणु सावारणतया हम विश्वन वाधिकाक विदिश भारतीयोंने सम्बन्धित प्रतिची मेंगे।

नापका विद्वस्त

ध्यक्ष्मकी हुई क्लारी संग्रेमी प्रति (एम एन ४५२२) है।

र सम्बद्ध स्टिंड्स क्य पत्रत है व्हेंग्रि हिमान जी ए वस केवाक, की इंडियन ऑपिनियमक क्येज़ी विस्तरकी एकोज करने ने हम समस्य कोई कुला न्यक्ति जीनियामें नहीं या ।

### १५७ पत्र साँडं एसगिनके निजी सचिवकी

[होटल सेसिक धन्तम] नगम्बर १२, १९ ६

सेवायें निजी धनिव परमानतीय काँडें एकपिक महामहिमके मुक्य उपनिवेध-संजी उपनिवेध-सर्माध्य

महोदय

हम एक तार, वो नोहानित्वनोंके किटिंग भारतीय संबंधे भारत हुता है, बोर्ने महोपयमी भारतायोंके निष्य देवामें अस्तुत कर रहे हैं हुक्पिया बयान कि बोक्टेने मुटे बहानेंगें विभाग (निटिंग इंडियन बयातित्यामका पाकेरिक शक्त) नामका क्यांचेय करके कोरे कागवपर हस्तासर प्राप्त कियो हस्ताबार वन बायन वो वे हैं। बाँदे एमनितकों तार दे ऐसे हैं। समाधारमात्री सम्मेकनके पूर्व विवास्त कारों हैं। वाँदे एमनितकों तार दे ऐसे हैं। समाधारमात्री सम्मेकनके पूर्व विवास्त कारों हैं। वाँदे एमनितकों

हारी यह मासून होगा कि बोहानिस्तानके स्वाचाररवाको स्वयन्त्र कर्मानिस्तानके कार्यविक्रानकी रिपोर्ट प्रमुख हुई है और साहिए है कि क्या बोहानिस्वयंके मार्यायों की नोर्ट मेरिट नोर्म नहीं महार हार प्रारुख को अलेक किया नगा है क्योंके बक्रार विटिस मार्यार्थ केरो यह रार कोई महोदाको नंका है।

आपके बाह्यकारी सेवर

टाइप की हुई इल्टरी बंधेनी प्रतिकी फीटो-नकक (एस एन ४५४७) से।

र सा मरानर १९, १९ व.चे "पत्र छर हेगरी कॉटनको" में भी कबूछ दिया स्था है। पर्या पद्म सीमा निम्म है। वैक्षित पत्र १६२।

### १५८ पत्र 'टाइम्स'को'

होटक संसित्त सन्दर्भ भगन्तर १२ १९ ६

सम्मादक टाइम्स

दाइन्य प्रिंटिंग हाउस स्क्वेयर, ६ सी

महोदय

१ तारीबके टाइम्स में उपनिवेशोंके ब्रिटिश मारतीयोंके प्रश्नपर अयमेन किवाकर वापने उसे संकृतित स्थानीय बराजकरे निकासकर साम्राज्यीय स्तरपर उठा दिया है। परस्तु, फिल्ह्या वाह्य आप इस उस वह प्रश्नकरों कृष् बिना विस्तपर आपने अपने अपनेक्षणों निवार किया है एप्रियाई अविनियम संबोधन कब्यारेयपर कुछ कहनेकी बजावत में तो इस जामार मानते।

वाप कड़ते हैं

महु सम्मव था बांकनीय नहीं बात होता कि विश्त कलूनको रूपया हो कि ऐसे सोवीकि मतका बास समर्थन प्राप्त है किन्हें बीडर ही अपने कानून बाप बनालेका क्षिकार निस्तेवास्ता है उसे तावकी स्वीकृति प्राप्त न हो।

इस नित्तां जिल्ला कारणोंसे जायके विश्वारये जयहमारि प्रकट करनेकी मुख्या करते हैं (१) जाप यह स्त्रीकार करते हैं कि जम्माचेच हारा बठाये यसे विवास-विद्येषको दृष्टिमें रक्तरे हुए जमी कोई सत निवित्तत करने जायक प्रमाच मुस्कितनें उपकल्प हैं।

(२) अध्यादेश ट्राल्सवाधर्मे एथियाई आध्यतके विश्वय प्रकासी प्रसावित नहीं करता परन्तु यह उपनिषेशमें बसे ब्रिटिश सारवीयोंके बर्बेको बहुत हानिप्रय करते परिवर्तित कर

देवा है।

(१) बहु "छववा जन्मायी कानून मही है क्योंकि स्वाप्त यह स्वस्त है कि भी बंकमने कहा वा कि यह साथी विभिन्निमांकि मार्गिमें रोड़ा वने विना पेख किया जा रहा है एरन् उपने स्वस्त क्यानिक एक अवधारी कानून होनेकी कोई बात नहीं हो। उपना स्ववस्त है ऐता है कि वह अस्त्रायों नहीं हो सकता क्योंकि उसका मकत्त्व बीना कि कहा नया है हमेसाके किए हालवाकके बिटिए मार्ग्यीमोंका पंत्रीपत सम्प्रक करना बोर अनहे वन पासीकों करने साथ रहते हैं कि प्रकार करना बोर अनहे वन पासीकों करने साथ रहते के प्रकार मुद्द नाम दिया पाप है।

(४) पूर्णस्थितिको गुरक्षित रक्षणे और एसियाई तिवासियोंकी कुछ स्पन्ट सिकायताँ " से मुस्ति देनेने बनाय यह उनके बजेंको कम करता है और एक भी पिकायद हुर शही करता।

(५) आम योरे समानके पूर्वप्रको हम स्वीकार करते हैं परन्तु इसे जिस तरी-स्व प्रयोगमें सामा मना है वह सो सरकारकी वाधी वरती रख्या है बौर निरमय ही ट्राम्पनास्त्र समात्र संस्थादेशकः मसनिवा सैयार करनेमं सङ्गाणी नहीं है। समाजकी मोजना निसन्धः सक्त है सेकिन साम ही सत्पमुक्तक भी। यदि कमी उसे मौका मिक्का सो उसका वह बंध की पश्चिमाई विरोधी मान्दोसनका प्रतिनिधित्व करता है ऐसा कानून वास करेगा विसके हाए चपनिवेशमें वसे मारतीयोंको निष्कासित कर विया जामेगा। स्पर्य होता कि त्याकवित राष्ट्रीय सम्मेसनमें को प्रस्तान पास किया गया था वह तत्वतः ऐसा ही बा।

(६) बीर ट्रान्सवासको निकट पविष्यमें उत्तरवायी सासन प्राप्त होनेवाला है यह इस शातका मविरिस्त कारण है कि उस्त कम्मादेश कारा ब्रिटिश भारतीय स्थितिको हानि पहुँगानैक बच्छे उस बायामी सरकारके विम्मे इस रूपमें सीपा नामे कि उसपर साम्राज्यीय स्वीकृति विस एके तारपूर्व कि यहाँके ब्रिटिश भारतीयोंको बड़ी दबौ प्रधान किया जाये जिसका कार केपके बिटिश मारतीय चठा रहे हैं।

(७) सोमकारी वर्ष-विजेबॅकि रूपमें श्रमादके जबीनस्थ उपनिवेशोंडी शासन-परम्पयका को इस अपरतान इंग्से परित्यान किया भया है, वसका अधितय सिद्ध करनेके किए कोई भी

प्रमाण नडी है।

146

(८) चूंकि प्रश्नका सम्बन्ध चन्त्र कोटिके साम्राज्यीय नामकारे है इसमिए इस ब्रम्बादेशको जो क्वराहरमें पास किया गया विकास है स्वीकृति देनेके पूर्व साम्राम्य सरकारको खब सोच-समझ केना चाडिए। समारकी स्वीकृति रोक रखनेने लिए इसने जो कारण असर बताये हैं सन्हीं कारमॉर्स

एक बायोगकी निय्वित भी जानस्थक है, जो गामधेकी जाँच करके बनता और सरकारके समस उन प्रमामोंको प्रस्तुत करे वा वापके ही रचनानुवार वसी प्रास्त नहीं है। महोदय बारने ठीक ही कहा है कि ट्रान्सवाकते प्रास्तको मोटनेवाका हर भारतीय बतन्तोपका बीज बोनेवा यद सेकर वहाँ जाता है। हम जिल्हें समाजका प्रतिनिवित्त करनेका सीमाम्य प्राप्त है 👯 सकते हैं कि इसने आएके द्वारा स्टिक्कित सार्वजनिक समार्गे उपस्थित हजारो लोगोंकी प्रावनामींकी बरपन्त रांपत बंबर व्यक्त किया है। इस कानुसके तस्वरूपमें बायोजित बस समामें क्यूताओं वैसी भावना स्थाप्त यो उस सम्बाम स्थाप्त करना अनम्भद है। जिस मास्तीयकी स्विति जितनी वृत्ते होगी उस यम अध्यादेशक जन्मनंत जननी ही अविक मुनोबत लेखनी पहेंगी। को सकता है इस अध्यादेशके का कत्याचार जनस्थानाती क्यांते फलिए होनेदामा है पर्यो बयुद्धम रूपसे बनी-मानी मारतीय अपने वर्जेके कारण वन निकलें। खोई मिलनरकी संगहपर जो पत्रीयन किया गया जनमें जोड़ानिसक्यें हीडेप्रवर्ग और पॉक्कस्ट्रममें बरीच मोगॉंसे हैं बाहेडी एट टिडुसनेवाणी नुबहुको चार वजे तहके ही अपने-अपने विस्तर छोहुकर वाता या एसिसाई कार्यालय किंगको जार्र भेजना अकरी समागा समा चानेपर मजपुर किया पर्या बा<sup>र</sup>। इन्ह ही बच्चारणड जनगत हर मीकेपर काफिर पुलिसके घरके जाने पहेंचे न कि उरवदर्गीय भारतीयाँका। अनएक के इस दर्भवतारको हमने ज्यादा शहमून बरते 🖟 वर्षीक प्रमही मृगीवर्षे उन इ किए एक नतन् उपरिवन वास्तविकता है।

मदान जारतीय समाजरा यह मत रहा है कि बड़े वैमानेपर खर्रय जावबन जैसी कोई बान नहीं है। समाज पेंसे किसी आवजनको प्रीरमाइन देनेका कोई प्रवास नहीं कर पहाँ है

१ रही भन्तामे बहर्राविके बहरिशून प्राप्तदा ।

t ter en s ar sente i

बतुमान व्यवस्था वर्षेत्र प्रवंशको रोकनेमें पूरी तरह कारगर है। और भारतीयोकि पास सभी का कारकपत्र है न विकासको प्रयोजनीके किए पर्याप्त है। यह इस क्षत्रनोंको चनौती वी वाती है - बार वनीती थी ही वा वकी है - तो तथा कमस-कम शामान्य त्याय-माबनाक फिए यह बानस्यक नहीं है कि एक चौच-नायोगकी नियनित की बाये।

> वापके वादि मि क० गामी हा० व० वली 1

टाइए की हुई बन्तरी संदेशी प्रतिकी फोटो-नक्छ (एस एन ४५४३) है।

१५९ पत्र सर लेपेक ग्रिफिनको

होटम सेसिन मसम्बद्ध १२, १९ ६

प्रिय सर छेपेछ

आपके प्रमक्त किए सामारी हैं। टाइन्स का नवकेन बहुत महत्त्वपूर्व है और कुछ मिलाकर निरुप्त ही सहानुमृतिपुण भी ।

नमा में आपके मह प्रार्वना करनेकी गुप्टवा कर वकता हूँ कि बाप धाइस्त को वतन्तोपके तबाच बार प्रक्रिके साम्राज्यीय महत्त्वपर बोर देत हुए एक छोटा-सा पत्र किसें ?

मी बची बीर मैंने टाइस्स को जो पर्न किसा है उसकी एक प्रति में इसके साथ मेग एका है।

में रिक्रिज आफिकी मारतीयोंके किए एक स्थामी समिति बनानेके प्रस्तपर सर मंत्ररबीक साम विकार करता रहा हैं। चिन्टमण्डक्सा काम यदि प्रसुक्ते बहित्य आस्त्रिका खीट वानेके बाद वारी नहीं रका नंगा तो अपर्य हो कामेगा। बदि एक झोटी-सी समिति बना थी गई दो उच्छे नहीं सहामता मिलगी। नथा हम नापके सहमोनका भरोसा कर सक्द हैं ? यदि बाप अपना नाम समितिक किए वें तो मैं और भी बच्ची आपके जाबारी होते। बोहानिसबर्गेंस क्यी मनी एक समुद्री दार निका है जिसमें ऐसी समिदि बनानेकी स्वीहर्ति की गई है।

मापदा सम्बा

#### [संख्या]

सर क्षेत्र विक्रिय के सी एस बाई

¥ कैंडोगम कार्डमा स्कोत स्क्वेगर

टाइए की हर्न इंग्लिपी अंग्रेजी प्रतिकी फोटी-नक्क (एम एव ४५४४) सा

t Mar Same albim i

### १६० पत्र हैरोंहड कॉन्सकी

[होटल सेसिए सम्बद्धाः] नवस्वर १२ १९ ५

प्रिय भी कॉन्स

में इस पनके पान बिटिस मास्त्रीयोंके विजयमें दाइस्य का नवकेब संकान कर रहा है।
इसा में बापने बनुरोब कहें कि बाद बननी बीरसार कलन उठायें। भी बनी भीर मैंने
हाइस्य को जो पने भीवा है उसकी एक मित्र भी में संकान कर रहा है। यदि टाइस्य के
स्तानमीर सिक्टमनवके विभिन्न सब्दानी इस मानकेपर बपने विचार प्रकट किमे हो मेरा
स्वामन है इससे यह प्रकल बनताके सामने प्रमुख कराये बना रहेगा और सम्मदन इससे
साम है इससे यह प्रकल बनताके सामने प्रमुख कराये बना रहेगा और सम्मदन इससे
साम है इससे यह प्रकल बनताके सामने प्रमुख कराये बना रहेगा और सम्मदन इससे

जापका सण्या

[संध्रम्त २]

भी है ऐंसर कॉक्स संसद-सदस्य

६, रेमंद्रम विस्टिप्त

दाइम की हुई दपतरी बंधेनी प्रतिकी फोटो-नकल (एस एन ४५४८) से।

१६१ पत्र सर मचरभी मे० भावनगरीको

होटक रेसिस सन्दर्ग

सम्बद्धाः १९ १९ **६** 

प्रिय सर मंचरजी

काव मुझे एक तार निका है जिसमें पिनितिके निर्माणका विषकार दिना गया है। विर बारचे प्रतिकृत उत्तर न निका तो मैं नुकवार को ११-३ वने सके द कारकर एउनके करतेके तिए वारको स्वामें उपनिवत होतेना कि वया किया जाता चाहिए। सर क्षेत्रकों सक्तोगके निका मैं पहिस हो बारनिकार कर पुकर हैं। वया बाए क्षाप्रदेक मुझे सिस्ते ?

र्यंते रिष्ट्सप्रकारे कुछ स्वस्थोते लिपित बाहबू किया है कि वे टाइन्स का किसी। आपकी स्वीद्रतिके कियु में मसविवा मेत्र पहा हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि आप इस समर्थिके

र इतकी प्रतिभौ तर मोर्थे शबदुर मजीह शामी भौर थे। दीवको नेती सहै थीं। २. देटिका वह १५७-५९।

६ हे क्यान्य नहीं हैं। इंग्लियोनीय अञ्चलके क्यांग्य कर होता कैनिकार से विकासकर तराव नहीं ने एक वर १२ कमार १२ व के ब्राह्मणी मात्रवित इस था। कहा। कहा। तहि वहें क्यांग्रिय क्यां मन्त्र राज्यास्त्र आरोदीयें कर्षेत्रवासक मति अरातीयां क्यांग्रिय स्थापनी होते हैं क्यांग्रुपति हैं। हार्तिय प्रदासकों निम्न पत्रम मात्रियां हैं व १९५० स्मार १३ तमार दो क्यांग्रियों के मीट स्पेरीस्त्र

सामानि गुपर किरे दूर है। हा सका है। यह पर १३ सम्बद्धा नेमा गता 👔 सदया पर बंसनीये शुरुपरे गराको स्मार १३ सस्पर्धी करीन बन्न दी गई ही स्वीदि क्यूंडि इक्यूचिस वह डाय्यमानी नेमा ब्योची सा इंपएर कुछ कियोंपे तो इसका प्रमान पड़े थिया शहीं रह सकेगा और विवाद वालू पहुंगा। इफिल खाकिलामें इसका प्रमान सक्का पढ़ेगा।

भापका सम्बा

[ससम्त]

सर मं में भावनगरी कें ब्सी एस बाई १९६, कॉमवेस टीड एस डब्स्यू

टाइप की हुई दरतरी बंदेवी प्रतिकी कोटो-नक्छ (एस एन ४५४९) स ।

## १६२ पत्र ऑई एलगिनके निसी सचिवको

[होटज पंतिन सन्दर्ग] नवस्थर १२, १९ ६

धेवार्मे निकी स

नियी छाँचन परममाननीय खाँडे एखरिन महामहिमक मुख्य ज्यनिवेद-मण्यी ज्यनिवेदा-कार्बाक्टय क्यम महोदम

मापका वाबाकारी नेवक

टाप्प की हुई बरलरी अंबेजी प्रतिकी फोटी-नकक (एस एन ४५५) से।

## १६३ पत्र सर हेनरी कॉटनको

होटम वेसिक सन्दर्भ नवस्वर १२, १९ ६

प्रिय सर हेन यै

बापके इसी १२ तारीचके पणक किए कृतब हूँ । बाज हुमें निम्निकियित तार मिसा है हलकिया प्रयान नौहरूने सुठे बहानींसे विभाग (ब्रिटिय इडियन भरोसिए निका समिति सन्द) नामका प्रयोग करके साथ कावजपर हस्तासर प्राप्त किये। हस्तासर जब बापस है सिये गये है। (साँडें) एसपिनको तार है को है। सामाचारपर्वोग सम्मेसनके पूर्व विवरण रूपे है। इस तारसे स्पष्ट है कि जोड़ानिसक्षेत्रें पूरी रिपार्ट प्रकायित हा चन्नी है और <del>कों । प्रशा</del>नने जिस शारकी चर्चांकी वी जमका जस्त्रका की साद-साठ है। मैं और थी असी उन सरमनको सच्छी तरह जानते हैं। व्यक्तियत रूपस मैं इतना कह सकता हैं कि वे बोबा पागल है। वे एक चिवित्सक है और उन्होंन एडिनवरानें सपनी उपाधि मान्य की है। सम्मादेशके विरुद्ध कार्रवाई करनेमें बहातक हम था सकते है उसकी सपेक्षा ने और काचे तक नामने । इतना ही नहीं चन्होंने तो हिसक उपायों तक की बकासत की थीं । इसका बारज केवल यही है कि उनके सामने हस करनेके लिए कोई भी समस्या नवीं न रखी बामें में अपना मानसिक सन्तुलन को बैठते हैं। मैने वो वक्तव्य दिया है उसकी पुस्टि करनेके किम डॉकर गॉडफेस सम्बन्धित और भी भागके हैं परन्तु मैं इस समय उनका विक करता ग€ भारता है। उनके दो मार्ड महाँ कानुनकी विका पहुंच कर रहे हैं और उन्होंने उस स्वक्ति बत प्रार्थनापत्रपर को साँह एसगिनके पास श्रेषा नगा है, इस्तासर किये हैं। एसकी एक प्रति उन्होंने बापके पास मेनी है। बपने भाषि व्यवहारते ने मी बहुत नाराज हुए है यहाँतक कि वे सार्वजनिक रूपसे अनने व्यवहारसे जपनी असहभति व्यक्त करनेकी बाद सीच को है। परन्त भी बाली और मैंने उनसे श्रहा है कि सभी ऐसा कोई करम उठानेकी आवश्यकता नहीं है। 'वृंषि वापने प्रस्तं' किया है इसकिए मैंने सोचा कि मैं जपर्युका बातकारी आपके हवाछ कर थे।

कापका सच्चा

सर हेनरी कॉटन संसद-सदस्य ४५ सेंट जॉन्स बुड पार्क एन अवस्यू

टाइप की हुई वपदारी मधेनी प्रतिकी कोटो-नक्क (एस एन ४५५१) है।

द रेक्सिन् "मार्नेनास्त्र कोर्वे प्रकारिकारी" प्रकारशास्त्र ।

र. क्योंने १४ तकनर १९ व को बाइन्समें का पर विकार देश दिया ।

#### १६४ पत्र सर हेनरी कॉटनको

होटल सेपिक सन्दर्भ

गमनार १६ १९ ६

प्रिम सर हेनरी

आपकी रच माएकी १२ तारीककी गर्यों मिली क्याबाद। आपके नाम किसे एक पुकक पत्रधे आपको माजूम हो गया होया कि की जॉर्जन बनके छप्ताह बृहस्परिकारको छिटमस्वकस्य मट करना स्वीकार कर किया है। इसे देखते हुए आयोगकी नियुत्तिको सम्बन्ध में छाँडे एसिएको निर्मयपर दवाक करना क्या आसामिक न होता?

जापना तच्या

सर हेनरी कॉटन ४५, सेंट बॉन्स बुड पार्क एन अरूप्

टाइप की हुई वस्तरी संतेनी प्रतिकी फांटो-नकल (एस एक ४५५५) से।

१६५ पत्र एल० एम० सेम्सको

[हीटक सेसिक सन्दर्ग]

नवम्बर १३ १९ ६

प्रिय भी अभ्स

बारका इसी १२ सारीसका पत्र मिका १९ सारीसके दाइम्स में साँई एवरिनसे मेंटका एक संक्रिप्त विभाग बागने पढ़ा होगा।

हम भी गॉर्निये हती २२ ठारीबको गेंट करना है। इस बातकी कुछ बासा है कि एक मानीवकी नियुक्ति हो बायमी। मेरा बनाल है, बायको बपनी बौरसे विदेश कार्यात्त्वको एक स्मरक्तन भेज बेना चाहिए।

मापका शक्या,

भी एस एय जेन्स चौनी वाचित्रम दूरावास पोर्टेबेड फेल इस्प्यू

दाइए की हु<sup>र</sup> वस्तरी अवेजी प्रतिकी कोडो-नवस (एस एक ४५५६) स ।

र भारतस्थानार्विते ।

### १६६ पत्र साँब स्टमलेको

[होटल सेसिल जन्दन] समस्यार १३ १९ ६

महानुसाव

भी मोर्जेने इंग्लबसकर एपियाई सिंबिनयन-पंघोषन कप्यावेसके बारेसे एक कोरेसे पिट्यासकारी मिक्सोके किए इसी २२ सारीक बृह्यपितारको १२-२० बनेका सम्म निर्मा रित किया है। करने सानी यो समीकी बीर लग्ने कपनी सोरीक लगा में बान करका हैं कि बाय इस सिख्यासकमें सामिक होनेकी क्षण करेंगे या नहीं? यर केनेक विकिनने क्षणपूर्वक इसका नेतृत्व करना स्वीकार कर स्थित है। यदि आप प्यारनेकी क्षण करें दो से यह भी निवेदन कर देना चाहरा हूँ कि बाप अपके बृह्यपितारको १२वने सारत बार्याक्षमनें पहुँव

बापका विस्वस्त

परममाननीय कॉर्ड स्टैनसं बॉफ एरडकें १८ मेन्सफीरड स्ट्रीट, डब्स्यू

टाइप की हुई बफ्तरी बंबेबी प्रतिकी फोटो-नकक (एस एन ४५६७) से।

## १६७ पत्र वर्नाई हॉलेंडको

[होटल पेपिक अन्दर्ग]

मचस्बर १३ १९ ६

नवस्यर १३ ६ प्रियं महोद्या

कापके आयके पनमें दिये नये गुजाबके बनुसार की बाती और मैं कल Y-१ वर्षे आपकी सेनामें उपस्थित होये। आपने अपने पनमें क्रिका है १६ सारीच कब टीसरेपहर। मैंने मान किया है कि १६ सारीच "मलसे क्रिका पमा है।

वापका विस्तर्प

भी वर्नाई हॉलैंड जपनिवेश-कार्वीस्य सम्बद्ध

टाइप की हुई बक्तरी बचेबी प्रति (एस एन ४५५८) है।

#### १६८ पत्र इब्स्यू० एच० अराभूनको

[होटक पेसिस सम्बन] समस्यर १३ १९ ६

प्रिम और वारापूत

आपके बावके पत्रके लिए आपका बामारी हूँ। बार जितने निमानवारत मेन सकें उठने माने मेननेकी हुना करें मैं बन्हे सरस-मुख्योंने विचरित कर बैना।

नुत्र न न न के हुन। कर न वन्ह्र चंचर-चंचरनान विचारत कर बुना। साँडे एकरिनसं हुई मटके विवरणको एक प्रति मुझे मिल गई है। वितरमके सिए

मैं इतकी प्रतियों देवार करा चार हो। एक प्रति मैं सापकी देवामें भी मेर्नूया। साम मा कट उठा जो है उत्तके किए बहुत-बहुन वस्पवाद।

बापका हुरवंसे

भी डम्प्यू एक अराजून ३ विक्नोरिया स्टीट एम अस्य

टाइए भी हाँ दरकरी अंग्रेजी प्रक्ति (एस एन ४५५९) से।

१६९ पत्र वियोदोर मॉरिसनको

[होटम पेसिस सम्बन] नवस्वर १३ १९ ६

जिय महोदय

भी बनी भीर में नैना कि बाप नामते हैं ट्रान्यशान्ते हिरिया पारशीयोकी बोरण एक गिन्दमण्डलके रूपमें आये हैं। अपने कार्यके सम्बन्धमें हम मापने निचना चाहते हैं। मेरि जात इपाहर्षक हम समय वेंने सी हम बापके बाजारी होंगे।

बारा विरक्त

मी निजोडीर मॉरिनन नारकत पूर्व जारन संघ है निन्दीरिया स्ट्रीट

द्यारा नी हुर्व रत्नरी बंबेबी प्रति (एव एव ४५६) है।

र विश्वी क्षमक अनीया हुनिया क्षमेंबके लियाना वार्यों कोंदे देयो हुन। सर्वेच्या रिक्स-रिक्स्से व विश्व और १९ १ के अध्युव भी बार्य द्वारा वेदिया की उनके काला निक्ता किसे हुने ।

### १६६ पत्र लॉड स्टनलेको

[होटल सेविन सन्दर] अवस्यर १३ १९ ६

महानुमाव

सी मॉर्केन द्वारावालके एथियाई जिनित्यस-संबोधन कामावेशके बारेमें एक फोटे-से विकारमध्यक्षे मिललेके किए हती २२ तारीक बृह्यरिकारको १२-२० वर्षका सम्त निर्मित्त रित किमा है। वरने साथी थी वर्षोकी बीर स्वयं वरणी बीरसे क्या में बान स्वका हैं कि बाद इस सिस्ट्यरबक्से सामिक होनेकी कृता करेंदे या नहीं? सर केमेल विकितने कुमाइकि सस्का नेतृत्व करना स्वीकार कर किया है। यदि बाद पदारोकी क्या करें दो मैं यह मी निवेदन कर केना चाहता हूँ कि बाद बनके बृह्यरिकारको १२ वने भारत कार्बाक्षममें पहुँच

आपका विस्तरत

परममाननीय कॉर्ब स्टैनलं लॉफ एरबर्ले १८, मैन्सफोरब स्ट्रीट बस्क्यू

टाइप की हुई बफ्तरी अंग्रेकी प्रतिकी फोटो-लक्क (एस एन ४५५७) से।

१६७ पत्र वर्गार्ड हॉलेंडको

[होटस वेपिस सन्दर्ग]

**ल्यानर ११ १९ ६** 

प्रिय महोदय

सापके सामके पत्रमें किये गये पुसामके अनुसार भी अल्पी और मैं कुछ Y-१ वर्षे सापकी सेमानें उपस्थित होंगे। आपने अपने पत्रमें क्लिया है १६ सारील कुछ टीसरे पहर। मैंने मान किया है कि १६ टारील सबसे क्लिया गया है।

कापका विश्वस्त

यी वर्षाई हॉसैड उपनिवेच-कार्यांक्य क्रमन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस एन ४५५८) है।

#### १६८. पत्र इय्त्यू० एष० अरायूमको

[होटस सेसिक स्ट्रान] सबस्बर १३ १९ ६

प्रियाची जरापूत

आपक आजक पत्रके रिप् आपका आधारी हूँ। बाप जितने निमन्त्रपारत भेज सकें उनने मून भेजनेकी हुना कर भै उनहें सस्य-स्वत्योंमें विश्वरित कर बूँगा।

मोर्ड एसनितम हुई भटके विचरणकी एक प्रति सुन्ने मिल गई है। वितरणक मिए मैं इसकी प्रतियो तैयार करा रहा है। एक प्रति में बावकी वैवाम थी मेर्नुसा।

जाप जा कप्ट उटा घर है जमह निरु बहुन-बहुन बन्धवार।

जापचा इदयमे

भी कम्प्यू एक अन्तर्गन ३ विक्टोरिया स्टीट एवं कम्प्यू

द्याप की हु<sup>ह</sup> बलारी जेवजी अंडि (एस एन ४५५९) में ।

### १६९ पत्र थियाद्दोर मॉरिसनको

[हीरम मेसिस मन्दर] नवस्वर १३ १९ ६

दिय महोदम

दी बनी और में जैना कि बाद बादों है रामचार्यके विदिस भारतीयोदी ओररे एक रिफ्यक्तायो करने बाद है। बादे वार्यके सम्बन्धों हव बादन विद्या चारत है। यदि बाद स्थापुरंक्त हमें समय बने ता हम बादके भागारी होंगे।

बारशा विश्वनत

यौ विशेषोर मॉरिशन नारवप पूर्व भारत नव वै विश्योग्या गुरीर

रास्त की हुर्द क्लारी बंदेगी प्रति (एवं एवं १०६) है।

्र दिनी राज्य अनेत्रपु इनित्य करियके हि. तर्र कारों क्षेत्रे क्यो हुन। वर्षीन्य शिक्षा स्टेक्स्ट्रोक्स्ट्रे रिक्ता करि दुर हुके कन्ये जी क्षेत्रे इत्या में क्या केंत्रनक स्टान निवृत्य क्रिके स्ट्रे ।

## १७० पत्र सर वॉर्जवडबुडको

[होटस संस्थित सन्दन] नदम्बर १३ १९ ६

प्रिय सर कॉर्ब

सारक बाजके एकके किए सहुत-सहुत करवाद । इस प्रश्नमें सारने अपने पहुकेके जिए पत्रक प्रस्केत दिना है जसे इसके सात्र बापस कर रहा हूं। अपने प्रस्ताकके अनुसार सार एक संस्थित पत्र मेज वें तो में आपका इत्यत होकिया। में इस बातसे पूर्वतमा सहस्य हैं कि एर मंत्रपतिने हर प्रस्ताको अपना ही नगा विश्वमा है।

बापका सच्चा

सन्न

सर नॉर्ड वर्डवुड ११९, व ऐनेम्यू नेस्ट इसिंग

टाइप की हुई बफ्तरी बंबेनी प्रति (एस एन ४५६१) से ।

१७१ पत्र चास्स एफ० क्परको

[होटल सेसिक कन्दन] नवस्वर १६-१९-६

प्रिय औं कृपद

्राप्तासमं विटिश मार्क्षामाँकी रिम्मिक बारेमें कोई एकमिनको सबसे हार्क्स की बारेसन्त्रन दिसे मने हैं उनकी प्रतियाँ हक्के साथ सेव रहा हूँ। दक्षिण बारिका कीरगेके बार में इस विवस्त्रर बाएको और साहित्य मेर्निया।

एक स्वार्ती [छिनिटि] का निर्माण हो रहा है। येने औ रिचको को मंगी के क्यारें क्षान करेंगे जायका नाग दे विशा है। वे इस विकास जारते उपक्षावहार करेंगे और बावते मिलेंचे तथा आपका छाइतोच चाहेंगे जो आगते हमापूर्वक देनेका दाता दिका है। वनवर अनेतर दे सो छंडा मचचा किसी नीजरूक्याय बारा बायोबिक क्षावार्ती मानव दे समर्थे हैं।

आपका विस्तरत.

[संप्रमा]

भी चार्स्स एक कूरर इ.६, ऑपके स्वदेगर सन्दर्गएन डब्स्यू

टाइप की हुई बफ्तरी अंबेनी प्रति (एस एन ४५६२) से।

। मेरिकालरी समिति संग ।



#### १७४ पत्र कुमारी एफ० विटरबॉटमको

[होटल सेसिल सन्दर्ग] शक्तवर १३ १९ ६

प्रिय कुमारी विटरबॉटम

मह बुद्द्रपतिको सावस्थकता नहीं कि वित्तव साधिकामें मेरे देसवातियोंकी वद्याके विषयमें

भापने जो अत्यन्त विश्ववस्य बाठवीत हुई, उन्नवे मुझे कितना आगन्य हुआ है। काँडे एसनितको हाल ही में को दो स्मरण पत्र विशे गये हैं उनकी प्रतियों में संसन्त वर

रहा हूँ। और सामग्री विकास आफिका भागस पहुँचनेपर ही मेज ससूँगा।

करनेके किए बाप तैयार है इसकिए में बापको क्यावाव देना हैं।

मैंने कक सामको विन भी रिचकी बात की वी वे बापसे समयानुसार मिक्केने बीर

माममा जैने-जैने मारे बहेबा बैने-बैने उन्ने मारको परिचित कराते बार्येगे । उत्तरकरण उचार वेलेके विषयमें बापने बिन महिलाका विक किया वा उनने बार<sup>का</sup>र

बायका सम्बा

[संसम्ब]

कुमारी एफ विटरबॉटम<sup>1</sup> इमर्थन स्कब १९ बक्डियम स्टीट स्टैड डक्स्य

टाइप की हुई बफ्टिंग मंदेशो प्रतिकी फोटो-नकस (एस एन ४५६५) से।

#### १७५ पत्र बॉक्टर कोसिया ओल्डफीहडकी

[होर्टक ग्रेसिक क्षम्यन]

नवस्वर १३ १९ ६

प्रिय बोल्डफीस्ड

भी रिच न्यायणानिकों (वेंचर्छ)को सभी दे पहे हैं कि उन्हें विचानसके छपोछे गुरूर कर दिना भागे। एक नारण उन्होंने यह दिया है कि उनको स्वपूर भी कोहन मागजराणी हामतमें हैं और उनके हिटके किए यह जकरी हैं कि निजनी कसी छम्मद हो वे दिश्य मारिजा मने नावे। मां कोहरणा छपछे मण्या समय बिशाम नाधिकताम हो बीठा है स्तीपर दक्षिण नाधिकाने हुए पहुंग उन्हें बहुत विश्व करता जा रहा है। भी कोहनका जसीये-सभी

र वैकिकानाची समिति संबदी संजी।

रिक्रम कारिक्स बाना जरूरी है, यदि आप ऐसा मानें तो नया बाप इत्या करके मुझे उनकी इस्तरके बारेमें एक प्रमाणपण भेज सक्त्ये?

मापका ह्रूबयसे

हाँ जोसिया जोस्डफीस्ड केडी मार्येच्ट बस्पदास बॉमसे केट

हाइप की हुई वपनरी बंधेबी प्रतिकी फोगो-नक्स (एस एन ४५६६) छ।

१७६ 'टाइम्स'को लिखे पत्रका मसविवा'

कॉस्टिट्यूधनस**म्बद** [सम्बत] नवस्वर १३-१९-६

सम्पादक टाइम्स [ कन्दन ]

महोरच

ुाण्याकके विदिय मारागियंकि प्रकार आयके वजनवार अवकेषका छती विचारायीक कीए स्वारत करने। मानवाकके आरागिय छिप्यस्थकके आरोके कारण वह प्रस्त इपर प्रमुख स्मार्थ छात्रने का गया है। मैंने आपके कवन स्थानके बारोके कारण वह प्रस्त इपर प्रमुख स्मार्थ छात्रने का गया है। मैंने आपके कवन स्थानके बारि की स्मार्थ स्मार्य स्मार्थ स्मार्थ स्मार्थ स्मार्थ स्मार्य स्मार्थ स्मार्थ स्मार्थ स्मार्य स्मार्थ स्मार्य स्मार्थ स्मार्थ

कोई एक साम हुना ट्राम्सनावनी विनान-गरिपनकी वैठकमें सर वाने घेरारने पुसान दिया था कि पूर्व माममेनी वर्षन करनके किए एक नामोन हानवाक पेना वाना चाहिए। मेने जन्मक इस मुसानको स्वीकार कर किया नौर मैं यी विदिव्यत्तन विकाश भी के इस समय भी उपनित्या कार्याक्यमें होने तो मंबे इसमें सन्तेष्ट गड़ी कि ने नामोगकी निवृत्तिक बर देते।

भौगिनियोक्त सम्मेक्त गिक्ट का रहा है। इस भागक व्यापन तरहे हुए यह और भी भारतियोक्ति सम्मेक्त गिक्ट का रहा है। इस भागक व्यापन तरहे हुए यह और भी भारत्यक हो बाता है कि साम्राज्य सरकार ऐसा बायोग गिमुक्त कर है, जिससे सम्मेक्तको

रं व्यापनिया प्रियोक्त विवा हुना है। वेकिए " ततः छर संकरनी में अवस्तरोद्यो " पृष्ठ ३६०-६१। व्यापन सहामसुने प्रधानिक पर्यो हुना।

२. १९०५म व्यवेष विशिव्यक्ते पत्र बोर्ड क्यमि क्यिकिस-मधी एते ।

वार्य बहुनेके किए विक्कानीय तथ्य और श्रीकड़े मिछ वार्ये। ऐसे बायोगकी नियुक्तिके वारेय किसी क्षेत्रसे किसी प्रकार भी बायसिकी सम्भावना नहीं हो सकती। इस मामकेमें पहिंचे कीर्षे मत स्पिर न ही बाये इसकिए यह संभित्त होना कि सम्बन्धित अध्यादेशको एककेम मंत्रुरी स्टब्स न हो बाये बसक्क ऐसे किसी बायोगकी को इस बारेमें नियुक्त किमा बाने स्पिटे प्रायम न को बाये।

त्वर प्रमाण के वार्षण के बारेंग को बीचन कारिकारों आगे बारेंग का प्रमाण के प्रमाण के बार के के बार क

बारका वादि

मांबीनीके स्वासारोंनें संशोधिक टाइए किये हुए क्षेत्रेची मसक्षिकेकी कोटो-नकण (एस एन ४५५२) छे।

#### १७७ पत्र श्रीमती फीचको

[होटक वैविष सन्दर्भ]

नवस्बर १४ रे९ ६

भिय भीमती कीव

too

मुखे बहुत ही कुल है कि मैं इतवारणी खामको आपसे नहीं मिळ सर्वना। यदि आप समझे हुस्ते किसी और सामको पुरस्तामें ही यो मुझे फिळाहाल उसे स्वीकार कर केनेमें धुपिया होनी।

मेंने जिस कोटोके बारेम बाधा किया वा बहु मेन रहा हूँ। शीमती बांधीकी वाहिसी भीर मंदी विषया बहुतका इकतीया बेटा है।

आपका हरवसे

[संक्रम ] থীনতী ফীৰ

४८, फियले रोड एन

टाइप की हुई बफ्तरी बंधेनी प्रति (एस एन ४५६८) से।

र माराजि मानजीव अधिकारी विश्वन और पारतीय राष्ट्रीय क्रांग्रेसकी विश्वेद्ध स्थाप करने ? वेक्टिक कर र प्रकार ।

वीकुक्तात, रक्षितात्रक्षात्र पुत्र ।

# १७८ पत्र चे० सी० मुकर्जीको

[होडक सेविक सम्बन्ह] नवस्वर १४ १९ ६

प्रिय भी मुक्तर्वी

आपका पर मिला। में हर धामको स्पस्त रहा इसीलिए आपको किक नहीं सका कि वाप पेंटके किए किस समय आपे। क्या आप कल धामको ६ वर्ज जा छकेंगे? अपर मेरा कमरा कुला न हो या ये नहीं न होऊँ तो क्रप्सा यह कमरेगे क्ले रहिए। भी अकी और मैं क्ल भीमदी बनविंशिकने का रहे हैं और हमें भीनशहूत देर हो एकदी है। कीटकर हम कोग साम नोवल करेंगे और बादकीत भी होगी।

कापका संका

मी ने सी मुख्यी १५ कॉमनेस ऐनेन्यू झाइनेट, एन

टाइप की इर्ड वक्तरी बंडेबी प्रति (एस) एन ४५६९) से।

## १७९ पत्र एस० हॉलिकको

(होटच सेसिक कला) नवस्यर १४ १९ ६

पित भी हॉलिक

मुखे इंड बादका हुन्य है कि इस्ताबर प्राप्त करनेमें बावको करिनाई हो पड़ी है। सनर बादको करी कि कोमींछे मिक्टी समय मेरा साथ पहना कुछ चपरोवी होगा दो मैं सुधींछे साथ वर्तना।

मैं आपके पत्रमें उत्स्थितित स्मरमपत्रकी प्रति मेन यहा हूँ।

बापका सच्चा

[संबद्धा

भी एस शॉकिस १६२, सम्बन बाल ई सी

स्पष्टम की हुई बसतरी अंग्रेजी प्रतिकी चोटी-नकक (एस एन ४५७ ) है।

् राष्ट्रिय माधिकामी चोक पेरिपोक्ति मरितिनियों सारा साँवें कारियको दिये मानेपाने समेंबारको किए पेरिते "बोर्चे प्रातिको नाम सिन्ने समेंबारपात नामिया " इस ११२१३ ।

# १८० पत्र सर रि**चर्ड** सॉस्डोमनको

[होत्ख सेविल इन्दर्ग] सबस्बर १५,१९ ६

महोदव

आपने बहायपर जगरातापूर्वच मुख्ये कहा वा कि बाप यदि समय रहा हो अपने सन्तरके पुरुषकी बनकिमें बुख्य क्या मुझे देने। क्या आप मेंटके लिए कोई समय सूचित सराक्षी क्या करेंगे?

जायका विकास

सर रिवर्ड सॉम्पोमन रिफॉर्म नसव पास काल

टाइम की हुई बलवरी बंडेबी प्रति (एस एन ४५७१) से।

१८१ पत्र विन्त्टन चर्चिलको<sup>1</sup>

(होटक वेसिन सञ्चन) नवस्थर १५, १९ ६

भी दिल्हा चर्चिल महामहिनके उपनिवेध-उपमण्डी प्राप्टकॉन

ह्माइटहॉम महोदव विटिम सारतीयोंकी बोरसे बी

पोड़ा राजय दे एक हो इस अरबन्ध आजारी होने।

हिन्सि सारतीयोंकी बोरते थी नकी बीर स यहाँ एक पिछ्नावरको कार्ने हामचावने नावे हुए हैं बीर नायते भरता समय गांवनेती कृष्णता कर रहे हैं निजते कि हम बार्यके मामने हामचालके विदिय भारतीयोंकी स्थित रख सकें। यदि बार हमें मियनेके निय

आपना आजानारी

हाइए की हुई दक्तरी बडेशी प्रतिक्री कोटो-नकन (एस एन ४५७२) है।

१ सभी मधरक पर भी है विचनत् इ. ये. पाणकर चीर जल्दोब हिट्टिचनको भी अने मेरे है । २. सभीकी निनमा पनिको २० सरावर १९०० को लोके :

# १८२ पत्र एच० रोस मकेंबीको

शिटम विवित्त हर्ग्य) नगम्बर १५ १९ ६

तियं भी मैक्सी

न्या भार कर गुनह आकर मुजन विस सक्ते हैं?

मापदा भवता

भी एक रीज मैक्जी मारकत गाउब शास्त्रिता विषय्टर हातग है जी

डाइए की हुई क्लक्सी अमेजी क्रिड (गण कन ४५७३) हैं।

१८३ पत्र इष्टम्पु० ए० वससको

हारव गविन सन्दर्ग) नामा १५ १९ ६

भी दब्दा स बीजा परीत राम्य प्रधाने की रहे देगग[बलटर

वित्र महोदय

वावनः में १८ निवासी मन्तिव

बारता र नारीगता वर मनी मिगा। ये इत्तर नाव २ औरवा तर वह धेर पता है। या अपने बबल दिलानिय नाम्यासन मित्र है। कुरता और दक्षिएला अक्षापुण रंगीर भित्रशाय ।

हरिता बार्विकी विभिन्न बारतीय चौक्ती निर्मा के अपनी बीट कोप्युस्पन्ती हैरिहरूप थी दिन द्वारा रूपार्याना नहा गामन कर नहीं है। इस इन्हारमधार थी दिन्द दुर्गाना रामन दिये हैं कि में नवप जानी ही दक्षित मानिवादे हिंग स्वाना हा माहैना हिंगू र्वी अप थी रिवरे हरणाराने सामावन इंपराध्यामेवर मंदी श्री लग्लीक व्याट ला में

१ बन्दे बद राज व लक्षा एरिया करियो लिया जारिया है जा दिए बदा का पितर "मा लाली हो हर " सुप्र करता

प्रसन्तास वैक्षा कर बूँगा। वया काप मकान-माधिकके पट्टेपर वस्तवात कराकर मुझे भेव देने? कमरेकी चादी मुझे कब मिलेमी यह भी सचित की विष् !

ज्ञायका विश्वस्त

संख्यान २

tor

टाइप की 📭 इंदरतरी संबेगी प्रतिकी फोटो-सकत (एस एन ४५७४) छ।

१८४ पत्र टी० खे० बेनेटको

डोटक सेसिक स्ट्रेड चित्र**ा** सबस्बर १५ १९ ६

त्रिय महोदय

दक्षिण वास्त्रिकाने बिटिस भारतीय समुदायने तय किया है कि दक्षिण आस्त्रिकाणी ब्रिटिय भारतीय प्रवाको उचित न्याय विकानेके किए एक समितिका संगठन किया वारे और उसके संगठनका वाधित्व हमें सीपा है।

धमितिका नाम विभाग बाधिको हिटिस धारतीय बीकसी समिति (साउव बाधिका ब्रिटिस इंडियन विविधेन्स कमिटी) अस्तावित किया गया है।

सर विक्रियम वेडरवर्न सर केमेल प्रिफिन सर हेनरी कॉटन भी के ही रीव भी दादामाई नौरोबी धर भणरजी मावनवरी और दूसरे सहानुमृति रखनेवामें संज्यनीन कुमापूर्वक समितिमें सामिक होना स्वीकार कर किया है।

यदि बाप भी इपापूर्वक समितिमें सामिल होता स्वीकार करें और हमें मुचित करें ती हुमें बड़ी प्रसन्नता होनी। यह कह वूँ कि समितिस किसी प्रकारके कमातार और समिन कामकी अपेक्षा नहीं की जामेगी वमोकि इस तरहके कामके किए एक कोटी कार्यकारिनी-धर्मिति रहेगी। किन्तु हम एन सब सम्बनीका नैतिक समर्थन और प्रभाव प्रान्त करनेके किए दरमुक है जो यह मानते हैं कि बीसन बाफिकार्ने बिटिया भारतीयाँके साब उपित और

म्पास्य व्यवहार नद्वी किया वा एहा है। दक्षिण बाक्रिकाके भी एक असम् रिक्ते समितिके मन्दीके रूपम काम करता

स्तीकार कर सिना है।

बायक विश्वस्त [मो० ६० गांबी हा∘व जसी]

भीटी वे बेनट सी आर्ट ई 'टाइम्त भौत इंडिया' [লন্দ্ৰ]

टाइर की हुर दरउरी जंबेजी प्रशिक्ष फोटो-नक्षत्र (एम एन ४५७५) है।

र द्वादम्स ऑफ इंडियाय नदायद, येनेर योजनेन वेंड बाजरीयांचे ।

#### १८५ पत्र दावामाई नीरोमीकी

[होटस पेनिस सन्दर्ग बस्प्यू शी ] नवस्बर १६ १९ ६

महानुभाष

रशिय भारितान विदिध मारतीय शमाजडी बारण इमें मधिकार दिया पदा है कि इन दक्षिण मार्कितके विदिध मारतीयाको चित्रत और त्याप्य स्ववहार प्राप्त कराजके निरू एक समिनिता निर्मास कर। समिनिका मार्च "दक्षिण मार्किकी विरिध मारतीय औरती समिति"

प्रस्तावित किया नवा है। यह बाप हमें यह मुनिन करमका कप्र करें कि बाद चमितिस चामिल हानकी हुना

करम या नहीं तो हम बहुन प्रेमप्रता होयाँ और हम आपके आभारी होंगे। हम निषेत्रन कर दें कि मिना उन गण्यनीके वो एक छाठी-यी कार्यकारियी-गणितिके गरुष्य नामवद् किये जार्येके समितिके अस्य शहरवामि अवातार और सब्जिन नाम करनकी

भागा गरी हो जाउंगी। जा संज्ञन ऐसा गोचने हैं कि जिटिए भारतीयोंको दसिक मास्किम्स विशेष और न्यास्य

स्पबद्दार मही मिश्र रहा है हम उन सबना नैनिक बस प्राप्त करनक रिप्प उत्पुद्ध है। दक्षिण अधिनाके भी एए। इस्स्य निवन मसिनिका मधी हाना स्वीकार कर सिना है।

दक्षिण आफिनाके भी एए डब्न्यू रिचन समितिना मध्ये हाता स्वीकार कर स्थित है सार्वक विस्तरस्य

मा १० गांधी हा• प• अना

भी राप्तामाई नौरोजी २२ वैनिगटन रोड एंग 🕏

क्षान्त की हुई मूल अपेनी प्रतिकी फाटी-लक्षण (मी. एन. १२०१) में।

हिटल सेसिम नवस्वर १६ १९ ६

सम्पादक 'टाइम्स' ≝न्दन

महोदय ]

जापके करूके अंकर्मे कुछ मारातीयों द्वारा ट्रान्सवासके ब्रिटिश भारतीय सिष्टमण्डाकी विषयमें दिये गये "प्रार्वनापत्र" पर कोकसमार्गे जो प्रश्नोत्तर हुए, उनका दिवरण प्रकास्ति हुमा है। भराजित उत्तपर मेरा कुछ कहना जरूरी है। अन्तर्में कहा गया है कि मेरे पात कोई आदेशपत नहीं है में पेशेवर सान्वोक्रमकारी हूँ बीर भारतीय पक्षकी मेरी वकाकरते मार्च्छीमोको हानि पहुँच रही है।

मेरे सक्ष्मोगीको तका मेरी नियुक्ति सर्वसम्मितियै एक सार्वजनिक समार्ने हुई वी। इस बातका इमारे पास प्रमाणपण है। बिटिय भारतीय समके मन्त्रीकी हैसियतसे मैंने चोड्डानिसवर्वमें को सार्वकतिक समा बुकाई की उसने सिन्टमध्यक्ष भेजनेका सिद्धान्त स्वीहत कर क्तिमा मा। इस "प्रार्थनायन पर जिन सञ्चनने पहके क्षरताक्षर किये हैं, वे सभामें स्परिवद चे बीर उन्होंने चोरवार व्याक्यान विद्या वा और धनी मुख्य प्रस्ताबोका **बनु**मोर्स किया ना। इसके जलाना सन्तिने स्वय क्षिक्यमध्यकर्ते वाभिक्य होनेकी सामस्ता विकार नी किन्तु मह बात स्वीकृत भही हुई। प्रार्थनापन पर दो प्रार्थीयोंने इस्ताकर किये ै। इस 'प्रार्थनापम' को उस कागवस बक्तम बारके देवना जावस्मक है जिसपद कहा जाता है ¥३७ मारतीमॉने इस्ताकर करके इमारी निवृत्तिका प्रतिवाद किया है। बहाँतक दसकी सवाल है इस विवयमें इसी १ लाएँकको ओक्टानिसवर्पसे सिस्टम्प्यलके प्रदिनिधिवाँको निम्नसिक्ति तार सिका मा हक्रफिया स्थान कि गाँडफेने शुठे बहानोसे विश्रास (विटिय इंडियन जारोसिएयनका साकेतिक सन्द) नामका प्रयोग करके सादे काजगपर इस्ताकर प्राप्त किस इस्ताक्षर अब थापस 🕸 किसे सरे हैं। (कॉर्ड) एलगिनको तार दे चहे हैं। संगाचारपनोते सम्मेक्षनके पूर्व विवरण कार्य है। स्पष्ट है कि अनत तार संवादवाताओं ब्रास तारसे वेने यमे भटका निवरन पहुँचनेपर विवा नवा 🕻 ।

इस बटनाका अर्थ वह नही है कि प्रार्थनायन पर अस्ताक्षर करनेवाके वोनों स्पन्ति एकियाई सम्बादेशने सहमत है चलटे स्पष्टतमा बनकी राव गृह है कि बिस कानूनने ने हुमरे

र चद बद्धारस्त्रे श्वयोक्ति नदी क्षणाथा।

२. देखिर "स्टं सःअन्य माविका को " प्रकार८५ –८३ ।

<sup>।</sup> से निक्यिय गोस्क्री ।

भारतीयोंसी तरह ही पूना करते हैं उसका सरारत-परा कारण माहूँ। उनके रुत्तस अध्यादेशकी स्वीकृति जाहिए नहीं होती बरिक स्थलियत क्यसे मेरे प्रति विरोध प्रकट होता है। चृष्कि उत्तिवेश कार्याक्रमने उस प्राथनायत "को देखनेनी मुसे बनुमति दे वी इस्रक्तिए

बुध्ध उपानवक्ष स्वायास्त्रमा उद्य आवनापत्र का बदलका मुस ननुमात व वा इपानव मैं यह ध्यास प्या हूँ कि "पेयावर साव्योक्तकारी" उनका मतास्त्र बेठानिक भाव्योधनामारी है। स्वरूप में यहाँ यह कहाना बाहता हूँ कि मेंने 'खि के है बालोंमें नगने के प्रवासियों के लिए सो पुछ निया है केवल देवा माववायी विश्वा है और अपने यूचे बहुत सानव मिस्ता है। मेरी संवार्य उपयोगी होते मा नहीं वहले विश्वामें मताने हो केवल है। स्वर्गीम तर

वो हुछ किया है केवल देवा माववाधे किया है बौर वससे मुझे बहुत जागर मिका है।

मेरी सेवाएँ उपयोगी हुई मा नहीं इसके विषयम मतानेव हो सकता है। स्वर्गीम सर बॉन रॉक्सिन्सनको निवार था कि मेरी सेवाएँ निवस्मीणी नहीं है। विशव जाफिकाकी मिन्सि मारतीय प्रमा बौर पूरोपीयोक वीचकी धनतपद्भागीक कारणोंको हुगकर उनके मन्त्रव्यांको हुइ करोके को प्रसल में कर स्था हूँ उससे की विकित्यम हॉस्केन बौर ट्रान्सवासके बुद्दे सोगोने भी मने मोनसाहित किया है।

यह सारा स्पादीकरण पेस कारका कारण केवल यही है कि कही ऐसा न हो कि मेदि मैं उस्त आरोपीका कारन न कर्के तो जिस पविष कार्यको करणेने किए मैं यहाँ जाया है समके विषयमें ननताके जनव कोई पूर्वबह वन आये।

> [भागका नावि मो•कः गांधी

[सप्रयोध] इंडियन सोपिनियम १५-१२-१९ ६

भीर दाइप हिंचे हुए अवनी महाविदे (एम. एत. ४५७७) स र

१८७ पत्र विमोदोर मॉरिसनको

[हीटल समित सन्दर्ग] नवस्वर १६, १९ ६

त्रिय महादय

संसम

परि में। काममान मेमनवा बाला किया था थे पबके नाथ लेचान कर रहा हूँ। मार मार्ड एसमिनके साथ हुँ घटका विकरण देवकार वापम करनकी कृता करें।

नाररा सम्बा

थी वियोडीर वॉरिंगर मारफन पूर जारन लंब फे विश्मीरिया स्टीट डफ्प्यू

रारा की हुई कारी अंग्रेजी प्रति (एन एन ४५३८) में !

t Kirk ame e ya tot-on i

े राम्मान रियमन्त्रमध्यक महाव पुरीतिक स्टब्स । ९-१२

### १८८ पत्र ए० वानरकी पेड़ीको

[होटझ देखिन सन्दर्ग तथान्दर १६.१९ ५

आपका विश्वस्त

ए कॉनरकी पेड़ी १वट टक्स कोर्ट सन्सन्दर्शसी

सन्दन ६ सी प्रियमकोदय

२ पाँड ८ गिर्कियका चेक जाएके विसके साथ मेज खूत हूँ। जरपाई करक विस वापस मेजनेकी कथा क्षीजिए।

पंक्रम २

टाइए की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस एन ४५७९) से।

१८९ पत्र श्रीमती स्पेंसर वाल्टनको

[होत्स हैमिस सन्दर्ग] साम्बर १६, १९ ५

प्रिय भीमती शॉन्टन

क्ष हुन मोराडी यो बानचीन हुई उनके विषयों में सभी-सनी साने एक पीय निकलें बात कर रहा वा। व पंत्रावड़े सार्वमातक एक सनी प्रचारक है। सार्वमातकड़े हिन्दू वर्गने बहुँ सन्त्रय है जी प्रतिदेश्य कार्यावक वैस्तिक राय्यावक़े है। प्रचारक विस्तृत निर्मादकार्याकों वहाँ सन्त्रया है जो प्रतिदेश्य कार्यावक वर्षन साथ-माद गिराड़े कार्योग कार्यो है। वे क्षाप्त विस्तृत कर एक एक हिन्दू साणी वार्यावमा बहानके विचारी कर रहे हैं। वैत कार्ये हुन्दू की स्वत्र हैं। वित्र कर्ये हुन्दू की स्वत्र हुन्दू हो। वित्र कर्ये हुन्द्र साथी वार्यावमा क्षाप्त के विचारी कर रहे हैं। वैत कर्ये हुन्द्र साथी है। वित्र कर्ये हुन्द्र साथी है। वित्र कर्ये हुन्द्र साथी है। वित्र कर्यो है। वित्र कर्यो है। वित्र कर्यो होगा साथी क्षाप्त कर हुन्द्र साथी होगा कार्याव हुन्द्र साथी होगा। साथ ही कर्ये दिनता पायन हो उनती क्षाप्त क्षाप्त है। व्या साथ शिमी वेदा वित्र साथी है। वित्र कर्यो है साथी साथी क्षाप्त है है। वित्र साथी क्षाप्त है। व्या साथ शिमी वेदा वित्र साथी है। व्या साथ शिमी वेदा वित्र साथी है। वित्र साथी है। व्या साथ शिमी वेदा वित्र साथी है। व्या साथी वित्र साथी क्षाप्त है। व्या साथी वित्र साथी है। वित्र साथी क्षाप्त है। व्या साथी वित्र साथी वित्र साथी है। वित्र साथी है। व्या साथी वित्र साथी है। व्या साथी वित्र साथी है। व्या साथी वित्र साथी है। वित्र स्थात कही भी हो। जबतक व बाये घंठेमें या अधिकरी-अधिक पौत पंटेमें नहीं। ब्रिटिंग् स्वित्यस पहुँच सकत है तथकक विभागी औई बात नहीं।

आपका ह्रुपस

थीमती स्पेंगर गोस्टन ऍड्रपू हाउस धनविज

टाइप की हुई लान्सी बडेबी प्रतिकी फोडो-नक्स (एम एम ४५८ ) स ।

१९० पत्र डब्ल्यू० ठी० स्टेडको

होटल मैनिस सन्दर्भ

**REPORT 25 75 7** 

त्रिय महादय

द्वाम्मवाक्तरे शिटम मारतीयकि नवान्यके नाथ वायन बहुन जविक महानजूनि विसाने के इता की की एक्सिए क्या में यह पूता चलता हूँ कि बार द्वाम्बवासके बीजर ननामां करने प्रवादका उपयोग वन रे मुझे विवचान है नि उनके मनमें क्यांक्रियोंके स्विद्ध जैना पूर्वस है नैना विदिक्ष मारतीयोंके विश्वज नहीं है। किन्तु वन विदिक्ष वारतीयाने द्वामवानमें स्वय

हिया तब बहुँ बाहिर जातिके प्रति पूर्वेषह यह ब्लामें मोतून था हमतिना मार्गानीयोगे में बाहिर जातियांके साम मूंब दिया गया और उनका स्त्रेम मो ब्लाग्ड मर्मोना एताएँ साम्बेट अन्तर्येत होन नगा। बोटे-बीट बालरीड तब हम वियेषण्ड अस्पन्त हो पर भी रही आबिराकी बाहिर जातियों और बिहिस बालगीयान निस्मान यो एत्म और पहुर और ह

चाह माग्य करनम उन्होंने इनकार कर दिया।

यदि बाद भारती मुलार गाँगीमं बनक गामने देग परिस्थितिका गरा और काम है विना भारतीयोह गीठे एक आबीन नरमताको परण्या है। राम्म्यानम उन्दू राजनीतिक नद्य प्राप्त करतकी सामाग्रा नदी है। वे बाद केवन मुद्दीन्यर भर्मान् १३ हमान्द्री मन्द्राहें सीद भरितान विना वर्ग-मैनको वव बनाय प्रवास आनातीये नियायन विचा ना मकता है। व मूर्ग नोर्न नप्तेह सुद्दी है कि बोजद नेगाओंसे में बुछ सीम हो जाउनी बान मुनेगे और बारके मुगारीयो जनमर्ने आर्थने।

यदि उस दिसायें जिल्लें जैने मुमाया है जान बीजराके मनार प्रयाद हाल्लना उतार

कर नके तो मानीय समाव भागता बहुत मनिक हात्र होगा ह

भारता विकास

थी डम्प्यू टी नटड भोड इटटन नॉरहोच नटीट नोट

शास की हुई दरारी अंग्रेस प्रतिनी केश-नक (एक एक १५८४) में 1

#### १९१ पत्र हेनरी एस० एक० पोरुक्को

होटल सेसिल [सन्दन] नवस्वर १५, १९,६

प्रिय भी पोसव

प्रश्न का पाक्क 
अप्रदेश या बन्य लागशी किवाने के किए मेरे पाल एक लावला मी लगब नहीं है। मॉक्ने 
मार्चनापत्रके बारेने आपको इंकिया में एक प्रकाशित्र निकेशा। क्या वह मान्यकी विधिक्ष 
मार्चनापत्रके बारेने आपको इंकिया में एक प्रकाशित्र निकेशा। क्या वह मान्यकी विधिक्ष 
मित्रकान नहीं है कि जब बॉक्टर महीचल हमारे हिल्लो प्रविक्षी तरहा मुक्कान पहुँचानेन 
मरतक को हुए है, यहां जनके को माहि हमारे छहेचकी पूर्विमें निकाश वन छक्टा है उठा 
महत्वान ने रोहे हैं एक एक प्रकाश को इंकिस एक व्यविक्षानी गतिविधिकाले को बूट प्रमान 
स्वारत हो रहा है है कि वाना वाहिए, विधेवत छन्न व्यवस्थाने कब इसरे को व्यवस्थाने 
प्रमानकी विका छही है। छर प्रभावनी ने छन विपयमां प्राप्त को एक पत्र किवा है। 
स्वी उठा ने में मी निका है। में सामायकी को मानिक पत्रका भी किवा है। 
में रहा है। आपके सारके साहम हुका कि सावका पत्र कोई। एक स्विक्ष कोई।

उगता है यह पत्र जिसते समय तर तो तार पहुँचा नहीं है। जानकारीके किए मसे सामय अपके इपने तार मेबना पड़े।

हम क्रोय भी नॉलिंडे २२ तारीकको मिक्से । मेरा ब्यास है कि विज्यमध्यस कीरवार होगा । सर सेनेस विक्रित जवका मेर्नेस करेंगे ।

स्वामी समिष्टिके निष् ४ पाँड वाणिक क्रिपायेपर एक क्रमण के जिया गया है। २५ ग्रीको उपस्करण भी करीय जिमे यने हैं। क्यावित सर मजरनी अन्यस हॉमे। विसेय समाचार

बारमें। मुझे तम है कि इस कोण बगके महीनेके पहके बूक्तेत पूर्व रवाका नहीं हो उर्केप क्वोंकि समितिको संगठित करनेकी आवस्तकता होती और सोंबंध मेंट हो बानेक बाद कुछ

काम करना पड़ेगा। भी स्टेडसे हम मोगीकी बहुत मध्ये बातचीत हुई। उन्होंने बादा फिया है कि वे यो

मुस्टब्स हुन कारान्छ। बहुत जण्डा बातपात हुद्द। त्रज्ञात बादा एडचा हूं ६ व वा कुछ कर एडचे हैं इब करी। इसकिए सैने दल्हें गुलासा है कि वे बसग-बद्धर छाड़ीकें रंपदार भोगीमें बण्यर करनेके किए वार्ग वोजर निर्माको किसें।

र रेक्टियार क्लिमी ३ पत्र १६२।

र. देखिन क्षांत्रमाठी विन्ते नकडा महानिशः, यह १६६-७० ।

र देखिए " वर शास्त्र की " तुह १५०५९ ।

है भी क्षेत्रे की बोकों और भी क्षेत्र कब्बू बोक्की भी क्षित्र उसे क्यान दारों ने एक क्षान (१९ इसे उपायकों पर निया कियी क्षानि काने आई से बोब्केड अनेत्रकों ऐसी क्ष्यके में क्ष्यन अनीहर का सिया क्षानेने पीत्रकों विविध्यक्तिका न्याहिकों को कुछ होते हैं। देना और बार्ड दियों की बच्च "वेशकार ने वेशित हैं और क्षाने क्षान बोहें लग्ने की है। और से बैक्टेंड स्वाहरण की क्षान की यहां को स्विधित की होते

भ, देशेर किया ग्रीतह ।

पूर्व भारत र्सनमें भी रिचका भाषन २६ तारीबकी होगा।

नैतिक समिति संबक्ती कुमारी बिटरबॉरमसे में मिल चुका हूँ। उन्हें बहुत दिलचरगैका बनुसब हुमा है।

सविक इस्काम संबने काँवे एकनिनको एक निवेदनपत्र मेना है। इसकी प्रति भी में

मेव खदाहुँ।

में करना भारतीय विभिन्निकों बैठकका एक विश्वरण विभार करना चाहता हूँ किन्तु समीतक वह तैमार नहीं हुआ है। बोर बैठे ही बदिक हस्काम धंवका निवरण में निवेध साथव हरके पात्र में कर वह तैमार नहीं हुआ है। बायव हरकों का वेदा वाचित्र साथव हरके पात्र में कर वह तो बोक हरकाम धंवका निवरणन बायवों का देशा चीत्र में वो बायवर्षकरका एक बहुत धानवार केब जो यन रहा हूँ। धायव वे हुएँ एक केबामाओं ही देंगे। बाय हरकर एक संवित्य दिवागी किंव शकरों है बीर भारतीय सवकी बैठकपर भी।

आपका इदमें

[संकम्म]

्र टाइप की हुई दफ्तरी मंत्रेनी प्रतिकी फोटो-नक्स (एस एन ४५८१) से।

१९२ पत्र टी० खेल खेलेटको

(होटल दैविस कल्पा) नवस्वर १६, १९ ६

प्रिय महोदय

मै बातवा हूँ कि बायने बक्षिक बाफिकाके बिटिय पारतियोंकी वसाम मुद्दीवरोंमें समावाब्दें बीट एक्ट उसके पक्की पेटीकारी की है। की बाले और मै हाल्यक्कि बिटिय पारतियोंकी बीटए एक पिट्यमनक्क कम्में जोडे एक्टिन की यो मोन्डिय मेंन करनेके किए बाये हैं। वैद्या कि बाय प्रावदे हैं पिट्यमन्त्र कोई एक्टिनच सिक भी चुका है। की मौने सारत कार्यक्रममें समस् गुददार २२ तारीक्को १२-२ बने पिट्यमक्किय मेंट करें। पदि बाद पिट्यमक्किय समस् गुददार २२ तारीक्को १३-२ बने पिट्यमक्किय मेंट करें। यदि बाद पिट्यमक्किय सम्बन्धिय होकर कपने प्रभावका काम वस्त्र वेशेको हमा करेंथे वी हम बहुत बावादी होंगे। सर क्षेत्रक प्रिक्त उक्का नेतृत्व करेंगे।

वांत भाग भी अजीको और मुझे मिजने तथा परिस्थिति सामने रखनेके लिए कोई

समय हैं हो हम इसे भी आपकी बड़ी हुपा मार्नेने।

वापका विस्वस्त

भी ही जे बेनेट १२१ एकीट स्टीट, वें सी

टाइए की हुई बफ्टरी अंग्रेमी प्रतिकी फोटो-नक्छ (एस एन ४५८२ ) से ।

र देखिर "पूर्व भारत संबंधे भी रिवास नारम" वृष्ट २७२-७३ *१* 

२. हेरियर "क्नारम मनतीय संप्रती सम्म" **१४** १८३(-८६.)

**१ रेबिर "मस्तित्र शरूम्य संग" १४ १८६-८०** ।

# १९३ पत्र अर्मीई हॉलंडको

[होटल वेपिल सन्दर्भ]

त्रिय मधीवय

मैं भागके इसी १५ तारीचके पत्रके क्रिए आसारी हूँ।

न नारक रहा १ (१) (१) एक कर कर किए नार्या है। इस हिस्टम्बरक्की पटका विकास किया कुछ छोड़े पूर्णकरूप प्रकासित हो तो नार्व एकपिनको उसके कक्कारोंने पिने जानेपर कोई नारपित नहीं है यह बात मेरे नोट कर की है। इस्तिए में इंडिक्स कोपिनियन के खमावकको पूर्णका-पूर्ण कारनेकी हिसानके साथ विकास पेनेपोली स्कारना के रहा हैं।

कापका विकास

भी वर्गाई हॉसैव वर्गावेश कार्योक्स बार्जानम् स्ट्रीट स्टाइटहॉक

टाइपकी हुई दरगरी बडेनो प्रति (एस एन ४५८३) से।

#### १९४ मेंट 'साउम आफ्रिका'को

[सबम्बद १६.१. ६]

दें में हवें और ही कम जिलेले करने हकाल्योंक दान अस्त्रका प्रश्न कर विदेश क

बोधीजीने चन

साधानात कहा महोतित पत्र सम्मान्याकी निपतिका सम्मान है कागर दण प्राप्तेगायका दितार विकास सीरण पोत्रले और भी एम पित्रके नात्रक एक पुत्राधियोके हस्ताखर है कोई मार्च नहीं पहना बसारित पत्र मित्रमब्द बहीनेने पुराने सम्मान सहस्वपाद से विचाल गार्वजीक गामार्ट भी स्वत्र को मित्रमब्द का स्वार्थायोक सम्मान महत्वभी था। कुनी मानान सह उप

१. वे १५ १ -१९ ६ वे इंडियम ओरिनियमने क्यांकि हिरे को । २. इंडियमे १७ मेंकि १७-११-१९६ - के मारण आफ्रिक्टो करत दिना ना । किया तथा का कि एक मिष्ट्रवस्त्रक विसावत मेना बाये। उनके इस करमका एकमान कारण भी में बतना सकता हूँ यह है कि जब उपर्युक्त समाके द्वारा नियुक्त उस समितिके समस्र जिस सन्दन मेने जातेशके प्रतिनिविसोंको शासनक करनका बविकार सौंपा गया वा सह प्रस्त माया तम जनको प्रतिनिधि भागे चना गया। विश्वसे उन्हें बहुत लियक सीय हुई। थी गाँबके सदा भी पिरुकेने प्रार्वनापत्रमें श्रा भी कहा गया है कि मैं एक पेश्लेवर राजनीतिक जान्वीसन कारी हैं। बहाँतक इस बक्तस्यका सम्बन्ध है इसकी बहर्में या दो अज्ञान या जानका कर की गई नकरावपानी है क्योंकि में १३ वर्षींसे अपने बांकिय आफिकी बेसवाधिमींकी जो धैवा कर रहा है उसके मुक्तमें सुक्ष प्रेम-भावना ही रखी है। बीर उससे मुझे महर्मिक प्रस्कता होती की है।

बी गांचीने सन्तर्ने एक प्रकेस विकास विसंपर "बोहानिसवर्ग १ अक्ट्बर १९०६"की हारीख पड़ी हुई भी बौर विसपर <sup>व</sup> अब्युक्त ननी अध्यक्त क्षितिख बारतीय संब<sup>27</sup> के हुस्तामर भी थे। उस भैमेन हारा यह मनाचित किया गया था कि विविध भारतीय संधके अवैतानक सम्बी भी पांची और हमीदिया इस्कानिया अंजुमनके अध्यक्ष क्षांची बचीर जसी साहबको सम्बन चार्नेके किए द्वित्रसम्बद्धसम्बद्धाः सरस्य चना यथा ताकि वहाँ एशियाई अधिनियम-संसीमन अध्यादेशके सम्बन्धम साम्राज्यीय अनिकारियोकि समक भारतीय वृध्यिकोच शस्तुत करें और रशिन आख्रिकी विटिश भारतीयोके इंग्लेबवासी वितीववास वालाकास करें।"

| अंग्रेजीसे | शंक्रिया, २६~११-१९ ६

#### १९५ लम्बन भारतीय संघकी सभा

[नवस्थर १६, १९ ६ के बाद]

इ नवम्बरको ८४ व ८५ पैकेंन चेम्बर्स नेस्टविन्स्टरमें मानतीय बादामाई मौरोजीकी कम्बल्लामें सन्दर्ग मारवीय संबक्ती एक समा हुई जिसमें काफी सोय छपस्मित है। इसमें मेटालपासी भी जेम्स गाँउमेने जनन धीर्यक्से एक निवन्त पढ़ा । यी गाँउले विश्वकाल वैरिस्टरीके पाठधकमंत्रे सम्बन्धित मण्या कार्यक्रम प्रशा कर थे है और अपनी अस्तिम परीवा पास कर मके है। गीम उनके निवन्तका सार दिया जाता है

मही मानेके बाद मुझ इन सोगोंके बच्चयनका धर्माप्त अवसर मिला है और मैं मापको मह बतामा माहना हूँ कि इस जनमें बहुछ से बेशकीयती तबक के सबते हैं।

बर हम अनका परीक्षण एवं निरत्यम करें और यह देनों कि दिन मनोड़े धारण बनको मधनी पर्नमान स्थिति पाप्त हाँ है और धेमें भीतनों सबक तत्व है जिनके भारत जनको

१ वह इ नसमादी हो ह समादी रिवीट है और इतियन अधिनिक्ताने " रिवेद केस " के करने एरी थी । एते योगीवीने स्थ्या था, देखिए "यत्र भी हेमरी एतन यत शासको " यह १८०-८१ । ९ " मंद्रेष मेरी सक्ती" (इंप्रियमेंन देश मार्र पर्रंड विष) वर केट अन्त कार्रानेको प्रशासन

दिवस वस्य भा ।

ta

समें में ऐसी विजय मिल पहीं है जो दिन हुनी बहती बान पहती है तथा विशेष दार वहने समुक्ते में उनकी स्वाहण करनी पहती है। स्वयं मुखे यह छानतीन स्विष्ट करना पानी कि यहिंग लैटकर बानेवांधे हमारे बहुत ने देखवाधियाने हम प्रमुखे में उत्तर पित हम हम करना पानी हम प्रमुखे में उत्तर पित हम हम करने बो उत्तर पित हम हम करने बो उत्तर पित हम हम पूछा हमार पूछा हमार

सभी कोन मानते हैं कि जाधानियोंको सफलता इसीलिए मिली है वे पिपले ५ हैं भी मिलक नार्धि माने कारों मीर विधेयतींको बाहर मेजते रहे हैं। इसमें जनका मुक्त व्हेरिय यहाँ वा कि में सर्वीतम मान मान्त मर्ट, नारीतहात मीर बाह्मिकडाय मादिकारींको सील मीर पूरीपकी विचा मानि मीर उपलिक्त विभागोंना सार नार्थ वेपके सामां माने तार में कि जाम। मीर दीनाए कि वे दश जान भीर विचारनाराको केनक सेकर हो नहीं नीट विन्न प्रमुक्त नमान ऐसा सफल विनियांन किया कि उससे सारी बुनिया वर पह नहीं।

अब इस उनके कुछ पूर्णोपर विचार करें, धनका मुख्यांकन करें और देखें कि गया वे अनुकरण-गोग्य है। दुर्पुणोंको इस छोड़ देन हैं। धनके समस्त इतिहासमें हम यह देखते हैं कि उन्होंने स्वतन्त्रता और स्वाधीनवाके किए अपूर्व उत्साहका परिषय दिया है। तिस मुक्तनको वे बाब अमिमानपूर्वक हंगीय कहते हैं, बचा उनके किए उनहों ज़बना नहीं पढ़ा है? क्या कर कहता तिया उनके सिन उनहों ज़बना नहीं पढ़ा है? क्या कर कहता तिया उनके सिन उनहें जह कि उन सामिक अस्ति उत्तर प्रधानिक आपन करने स्वयं पूर्मिक सिन्त प्रधानिक आपन करने स्वयं पूर्मिक सिन्त प्रधानिक आपन करने स्वयं पूर्मिक सिन्त प्रमानक सामिक सामिक अस्ति काम प्रमान आपने स्वयं पूर्मिक सिन्त प्रधानिक सामिक सिन्त काम प्रमान आपने स्वयं है में सैन्त काम मानव-आपिक हात्र है। महान असपी सिन्त है और विकास या दिस्तामधे अस्ति वाद्य स्वयं है एक स्वयं प्रधानिक स्वयं है। महान स्वयं स्वयं है अपने सिन्त है। से अपनी मानिक सिन्त क्या है। यो अपनी मानिक सिन्त क्या है। से अपनी मानिक सिन्त क्या है। से स्वयं प्रधानिक स्वयं है। सैन्त काम स्वयं सिन्त क्या है। से स्वयं प्रधानिक स्वयं है। सैन काम स्वयं स्वयं है। सैन स्वयं दिन्त काम स्वयं स्वयं है। सैन स्वयं दिन्त काम स्वयं स्वयं है। सैन स्वयं प्रधानिक स्वयं दिन स्वयं सिन्त क्या है। सिन्त स्वयं प्रधानिक स्वयं सिन्त सिन्त सिन्त स्वयं सिन्त स

एन प्रकार हम देवते हैं कि एक उप्योग हम जाविकी सम्मूर्ण सार्मितक प्रकित की कार्याम निरुद्धित होंगे प्यो है। किलाक विश्व करियों यह प्रवास निरुद्ध करियों पर है। किलाक विश्व करियों यह प्रवास निरुद्ध करियों पर है। अधिक के किसे होंगे हैं एकको समाने पाकर पैरेटे सामने पैदरा कुछा मैदान किलाक प्रवास है। यह कि सामने पैदरा कुछा मैदान किलाक प्रकास में मुक्तिकात स्वास्त्र हिम्म प्रवास करियों सामने सोमल एक प्रकास के स्वास के स्वास के स्वास करियों पर करियों के प्रकास करियों पर किला है। यह एक सामके निरा क्षा प्रवास करियों पर किला है। यह एक सामके निरा के मौतिक करियों पर किला है। यह साम प्रवास करियों पर मौतिक किला है। यह सामने किला हम किला हमारे किला हमारे किला हमारे के सिरा किला हमारे किला हमारे के सिरा किला हमारे हमारे किला हमारे किला हमारे कि

निवन्ता नामा स्वापन हुआ। मर्वेषी वी थे वाहिया एम ए परसेश्वरत्वात एम ए थे गौरीक्षण एम ए नामुष्या हारणावाम जोर वर्ष नाम गणनोते जो इन विवाद-बोट्टीम विमानित हुए वे बनावा उत्तर दृष्टिकोच बौर पायवाके नाम किने गर्व निवन्तर बना दी। दुष्ठ बनावाँका नामा यह ना कि यो वॉटटीन वर्षेत्रीका विकास करने कुण उनके पराम ब्रांडियायीनित काम चिता है। विन्यु थी गौरटीन बाने उनाव सम्पर्योद्धा उत्तर राह्ममून्युनं स्वापने तिथा यायवान हैये हुए वहा कि उन्होंने अपेजोक्षे वर्षान्तर दूनस्य यस वानवृत्त कर कोड़ दिया है वे संपद्ध सदस्योंके सम्मुख उन्हीं वार्तोको रखना वाहते वे विनको वे उनके परित्रमें सर्वोत्तम समझते वे और वो अनुकरन करनेके मोध्य है। बक्ता और बामबको मन्यनाव देनेके बाद कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

[बंबेजीसे ]

इंडिमन बोपिनियन २९~१२-१ इ

## १९६ अभिल इस्लाम संघ'

[नवस्वर १६, १९ ६के वार]

तीन नवस्वरको काइटीरियन रेस्तराँमें बिक्क इस्ताम सवकी विसका मुक्य कार्यासम सन्दर्भ है एक बैठक हुई। यह बैठक संबक्ते संस्थापक बीट सेवा-निवृत्त होनेवाछे मात्री मी अन्युस्ता-जल-मैनून सुष्ट्रावर्षी एवं ए एन के बार एक वीरिस्टरके सम्मानमें हुई।

स्वामत समारोहमें थी सैयर मनीर असी (क्लकता उच्च न्यायालयके मृतपूर्व न्यायात्रीस) थी बाबामाई नौरोजी जी स्मामजी इज्जबमाँ मी एस ए जादिए कुमारी मार्च केन कुमारी ए ए स्मिन भीमती कॉन्सेक माननीय हमीद क्ये (तुर्क साम्राज्यके सवाहकार) शीमती हमीद वेग कुमारी फैबी (को महास विस्वविद्यालयको एक क्राना ै और सब सिसिकाका प्रसित्त पा रही हैं) माननीय मुहन-उल-विकारत (फारसी वाविक्य दूरावासके कार्याध्यक्ष) वाँ पीनव बीर कई बीर सरबन उपस्थित के।

तंत्रतक्के भी एम एवं किश्वहैंने विविधियोंका स्वायद किया।

निवर्तमान मात्री भी सुद्धाववींने अन्वनमें प्रतिष्ठाका जीवन वितामा है। उन्होंने वाफी दुनिया देखी है और मालकी को तथा वेदान बॉफ मुहम्मद सामक पुस्तकें कियी हैं। अविस्य इस्कामबादको उन्होंने अपने बौबनका करुप बना किया है। अपने साबै किन्तु प्रभाव धाली मायनमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि अधिक इस्लामबादका ब्येय अपने तत्वाववानने मुसममानीके विविध पत्थोंको एक करना तथा विवय-बन्युलको बोल्याहरू देवेके सिए पैगम्बरके मतरा चान्तिपूर्व प्रकार करना है।

मह संब जिसका नाव मूलन अनुवत-ए-इस्लाम वा छन् १८८६ में सल्दनमें स्वापित किया नया या। जून २३ १९ ३ को इसका नाम बदक कर अखिल इस्लाम संप कर दियाँ

गया। किसी समय भी अमीर अभी इस गरवाके अध्यक्ष थे। र्धपरे भाने हुए ब्येय निम्नक्षितित है।

 मृत्यित समाजकी भागिक सामाजिक नैतिक और बीढिक प्रविको गोलाहन रिता ।

(न) सारै संगारके मुनसमानांके लिए सामाजिक मंत्रठनके हेतु एक केन्द्र प्रस्तुत करना । (ग) नुवलमानोमें मानू माननाको योल्पाहन देना और जनका प्रस्पर केन-पोत गुरूर

द्वताना ।

१ वर "इंडियन मोरिनियनदी निर्मा रिवेश"के क्लाने "श्री ह्यारसर्वी कर व वस में बार रन का राग्छ ारजीरको महादित किया ज्या गढ सकत महतिहा वर्तने क्रिया हैवार दिसा दुर्ग सम पता है चीर "पा देशी ना नक पोलाही पूर १८०-८१ ।

- (व) गैर-मुसलमानिक श्रीच इस्लाम और मुसलमानीके सम्बन्धमें फैली हुई मिष्पा शारदाओंको दूर करना।
- (ङ) संसारके किसी भी भागमें सहायताके इच्छुक किसी भी मुसळमानको समाधिकत
   संब सहायता देना।
  - (च) यैर-मुस्किम नेदाँमें भामिक जल्दन मनानेकी सुनिवाएँ वैना।
- (छ) ऐसे बाद-निवासी तथा मायणीका खायोजन करना तथा एक निवन्यींकी पढ़ना जिनसे इस्लामके हिटोंको प्रोत्साहन मिळनेकी सम्मावना हो।
- (व) भन्दनमें एक महाविद्य बनवाने उनके किए एक स्वायी निवि स्वापित करने तथा मुख्यमानोंके कदिस्तानको बड़ा करनेके किए एंडाएक सभी भाषीते बनत इकट्ठा करना। उनके स्वस्स सामारण विधिष्ट और भानतेशी तीन वर्षोंके होंगे।

सामारण समिपाती सक्स्पोंके लिए गाँपिक चन्दा १ सि ६ पेंस है और अनिपनासी सरस्पोंको केवक ५ सि ६ पें का प्रवेस सुक्त देता एकता है।

भी सब मुधीर हुठैन किश्वक वर्तमान स्वातापन्न वर्षयमिक मन्त्री हैं। उनते इन पठेपर पत्रम्बवहार किया वा सकता है डाटा सर्वेपी डॉम्स कुक ऐंड सम्ब अवसेट सरक्त कन्दन है ती।

[बंदेजीसं]

इंडियन मोपिनियन १५-१२-१९ ६

# १९७ ससद-सबस्योंके क्षिए प्रवनोंका ससविदा

िश्वम्बर १७ १९ ६ के पूर्वी

#### प्रकृत 🖠

क्या परममाननीय जपनिकेश-मन्त्रीको गत २८ वितानपके द्वान्सवास सपकारके पबट में प्रकाशिक कीवर्गत वाहत कम्यावेशके वास्त्रकम द्वान्त्रवालके विटिश्य भारतीय संबक्ते सम्पन्न मी क्ष्युक गतीमा प्रार्वतालय मिक्का है न्या काई स्कृष्य एक स्वपन्न ( लेटमें पेटेंट ) कि नेन्नांत पुरीक्त अधिकारके अनुगार सहामहिक्को वह सम्पन्तिय एक कर देनकी त्यचाह वेने क्ष्योक्तिक हिट्टा भारतीयों तथा सन्त्र रंगवार कीवर्गत व्यवकारिय पट्टे न्यन या बार्बापर वने दिन्ति वारेय प्रतिवत्य कमाता है?

क्या यह सत्य नहीं है कि कीडडीर्प समायी कानीम लगा हुआ है और वहां काफी वारावर्में भाष्टीय पहुंचे हैं?

र करावित् योगी होने इन कर मानीका नशिका तंत्रावित तंत्रावित किर तैवार किना ना । समेरे से पैता कान 10 लगार १९ १ थी व्यवस्था तान ना में ही तिकारी अंधा माना या (का १९४); चीर काहि रेत नामन १९० दो भी वर्षनचे कर नाम कृषा । मान नीर नाम देशी १-१२-१९६ के इंडियान कुनः वहुत किने तमे ने । 246

नमा सङ्ग सत्य नहीं है कि मीजवार्पमें बहत-से बाड़े भारतीयोंके अधिकारमें हैं। का जनमें दे कुछने करियम बाडोंगें पत्रके डाँचे सहे मही किये हैं और ऐसे बाडोंमें वे जपना स्थापार नहीं चला एते है ?

नया यह भी सरथ नहीं कि डच सासनके समय बहुत-से ब्रिटिश भारतीय फ्रीडडरेंने रहते ने भीर उस समय उनके बड़ी शहनेपर कोई वापत्ति सही चठाई गई नी?

#### मक्क ₽

पूर्वोक्त प्रश्नको कृष्टिमें रखते हुए परममानगीय उपनिवेश मन्त्रीको बमा यह बावरंग नहीं सगता कि दान्सवासमें बिटिस भारतीयोंकी स्वितिसे सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रस्तकी बाँचके सिए पन नियम बायाग नियक्त किया बाये?

वया ब्रिटिश उपनिवेखोंमें २८ सिक्क्बर १९ ६ के ट्रान्सवास शवनीमेन्ट बबट में प्रकारित एसियाई कानूत-सम्रोधन अध्यावेशके समान कीई विवान सम्बन्धी पूर्वीवाहरण मीनूद है? नमा मह सरव नहीं है कि कथित संस्थावेश हारा संपेक्षित पास रसनेके कारच ट्रास्पवास भारतीयोंकी जैसी स्थिति हो बायेगी बिटिस मारतीयोंकी वैसी स्थिति महामहिमक सामारमर्ने कारी भी नहीं है ?

#### USW V

क्या परममाननीय उपनिवेध-सन्त्रीने सरकार बनाम मुहम्मद हाफिनी मुसाके मामकेरी सम्बन्धित उस अपीलकी रिपोर्ट नहीं वेबी जो दारसवासके सर्वोच्च न्यायांक्य हारा तारीवको सुनी नई बी? उस मामकेमें ११ वर्षते कम मामुके एक मारतीम शासको यो अपने पिवाके साथ रहता था विरुप्तार कर कोक्सरस्ट शविस्ट्रेटके सामने देस किया भया। वह मररावी सावित हुना। अव स्तरे ५ पाँड नुमाने या ६ महीनेकी क्षेत्रकी तम हुई और हुस्म दिया गया कि गवास्त्रिति ग्रमा भूतत केने या चर्माना अदा कर देनके बाद

वह देश सोहकर चना जाय? क्या कोई महोदम जानते हैं कि सर्वोध्य न्यायासमने उत्त सवाको रह कर दिया और बिटिच भारतीयोप्ते सम्बन्धित सान्ति रक्षा अध्यावसकी निम्बा करते हुए उसपर कड़ी टिप्पकी **दी ? सरकार इस मामलेमें नवा करम बढाना जातती है ?** 

टाइए की हुई बस्तरी मंद्रेगी प्रतिकी फोटो-नक्स (एन एन ४६६७) है।

१ मरनदी हॅडियाने रन यस्ते बहरा दिया था. "दल्लायान्दे त्योंच्य व्यासम्ब हरा रूपी मानि लगी नई भी " मादि ।



,, त्वा है कि मैं पैसेस चेल्वर्समें विकास आगा-वाता चाहता वा उत्तता आन्या नहीं स्का।

पिक्रमे मंगलवारको क्षम मिछे तो छेकिन मैं बह बात विश्वकृत ही पाल समा।

आपका सम्बद्ध

की प्रकार बारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी बिटिस समिति ८४ व ८५. पेंब्रेस केस्कर्त

राष्ट्रप की बढ़ी बचलरी अंबेजी प्रतिकी फोटो-अक्टब (एस. एस. ४५/५) है।

# २०० पद्म बाह्यभाई नौरोजीको

होटच सेसिव . सम्बन्धः डक्स्यु सी P 21 et mans

बेस्टियस्टर -

पिय की मौदीकी कापके परने मिल । मसे बाबा नी कि मैं नार आपके वास आकर भी पोक्क प्राक्ति शरिमें समझाकर बता सकेंगा। किना पविवाह कानन-संयोधन अवक्रकेको सम्बन्धमें स्ट<sup>ना</sup>

अविक स्पत्त रहा कि वैशा नहीं कर पाया। चीक अब नेटाल विवान-समाने टैयमके विवेयकको काबीजन कर दिया है इतनिए

फिलाराच शक्त करनेके लिए नहीं नचा।

भी बकास गरीके प्रार्थनापत्रको<sup>९</sup> जाप निपटा ही चुके है।

भी पोलक द्वारा जापको किसे हुए पत्र में आपकी फाइलके सिर्ध बारन कर प्हा हैं।

कापका सम्बा

क्षे हा तोषी

क्षी भाराभाई सीरीजी २२ कैनियान धेड Ares

हाइए किये हुए मून अंधेशी पनकी फोटो-नक्स (शी एक २२७८) है।

र देविर सम्बंध-पुर ४०६-०८ ।



```
छन्ने गांची गरूमन
```

£\$\$ भी मॉस्टेनो हारा मेजे यमे फेक्के विषयमें मैने जापकी विक्रपित देश की है। मैं भागमें स्थादा सम्पर्क नहीं बनाये एक सका हुँ वयोंकि मैं बहुत ज्यादा स्थल रहा हूँ। मै

अपने मकामकी अविवर्धे एक बने राठसे पहले कभी विस्तरपर नहीं का पामा है।

आपका सम्बा

मीएच ६ ए कॉटन १८६, ऐस्केट रोड साजव हैम्पस्टेड यन डक्स्य

टाइप की हुई बफ्तरी बंबेनी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४५९ ) है।

२०३ पत्र काउंटी स्कलके मन्त्रीको

डोटल सेसिन [ चन्दन ] NUTATE to 15 5

सेवामें भन्ती कारती स्ट्रूल **बेडफोर्ड** 

प्रिय महीदय ससम्म कामजातके साम जापक इसी १४ तारीचके पत्रके किए धन्यबाद। मैने निस वरमके विषयमें आपको लिखा है अह मैदिन्युकेशनको परीकाको वैदारी करेगा और साम ही उसकी बकाब्दकी पढ़ाई भी जलदी रहेगी जो वह कुछ समय तक कर भी चुका है। उसका अवतक का सिलान बहुत ही कम है और यदि उस अविध्यमें सफलता प्राप्त करती है दो बन्दन विश्वविद्यालयकी मैन्जियुनेबन उत्तीर्थ करता उत्तक किए आवश्यक है। वर्ष वहां या भड़ों रन दिया जायेगा वह पूरी अवित तक वड़ी खेशा। डबेनके उच्चतर अनी भारतीय विद्यासम्बद्ध प्रधान अध्यापक हारा दिया शया उसका पहलेका प्रभावपत्र किक्स इनके स्पवस्थापकके पास है। क्या भाग वही प्रशासपत पेस करना सकरी मानते हैं मां मेरे प्रभानपूर्वमें काम वस जायेया । मैं यह भी कह वै कि वह ईमाई नहीं है हिन्दू है।

देवता हूँ कि चान तत्र नाचा बीत चका है श्वा इमिक्ट शस्क्रमें कोई बमी होगी ?

आएका विश्वस्त

शान्त की हुई क्लारी महेगी प्रति (एस एन ४५९१) है।

श्यमस्य । र, बर बरक्य नहीं है।

#### २०४ पत्र घो० बी० रीचको

[होटल सेसिल अन्यम] नवस्मार १७ १९ ६

प्रिय महोदय

स्या जाप संजन्म प्रका पेया करनेकी क्या करेंगे? आपने कशानित् ट्रान्यवालकं सर्वाच्या स्यायाक्य द्वारा इस मामकेमें दिये गये फैसकेका विवरण देखा होगा। मैं कह नहीं सन्दर्श कि इस प्रकारी रचना शिक है या नहीं किन्तु इसमें को तथ्य है, वे शिक-डीक दिने पये हैं।

आपका विववस्त

पंजन

भी में ही रीच एंपर-प्रवस्त्र स्रोक्तसभा

वेस्टमिल्टर

टाइप की हुई वपतरी बंधेणी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४५९२) से।

# २०५ पत्र सर हेमरी कॉटनको

[होटल सेखिस सन्दर्ग]

मधम्बर १७ १९ ६

प्रिय सर हेनरी

सापने भी पश्चितने को प्रका पूछा का उससे सम्मित्त सावन साविका की एक क्यरन पत्रके साम मेन पहा हूँ। मैंने टाइस्त को भी किसा है और वाँ पाँडके को दो नाई यहां बकास्त्र पढ़ पहें हैं सन्होंने भी किसा है।

भापका सच्चा

पंचान

सर हेनरी कॉटन संसद-सदस्य

¥५ सट ऑस्स इड पार्क एन डब्ल्यू

टाइप की हुई बपतरी संबेची प्रतिकी फीटो-नकल (एस एन ४५९३) से ।

र देखिर संनद-सरसंबिः किर प्रसर्वेका असमिता" बीचा असन वृक्ष १८० ।

र, देखिए "नपः शरम्य की" तत्र १०६ । ३ देखिए गार रिल्मी ४ वृक्त १८ ।

(-) I

## २०६. पत्र भी० भे० ऐडमको

[होटल सेसिल कब्दन ]

नवाबर १७ १९ १

प्रिय भी ऐडम

सर हेनरी कॉटनने मुझे बचाब दिया है। वे कहते हैं कि सेरे सुझाये हुए प्रस्तको पुष्टमा सरवीयी नहीं है क्योंकि बानकारी देना उपनिवेश कार्याध्यकी पश्चतिका एक बंग ही है। यदि प्रस्त पुक्रनेके किय जाप किसी जन्म समस्यको राजी कर सकें दो निश्चन ही बहुत जन्म

होगा। धादर सापको सासून है कि भी मौलें शिष्टमध्यकतं २२ ता**रीवको** मिलेंबे। कनन्य वे ही धन्यन इस शिष्टमध्यकारें भी शामिल किये जायेंगे को कॉर्ड एक्टिनते मिकनेदाले किटमध्यकर्में शामिल हुए के।

आपका सच्या

मी की कं ऐडम २४ बोहडरमधी ई शी

टाइप की हुई दक्तरी अंग्रेगी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४५९४) छ।

२०७ झिव्डमण्डलकी टीपें --- २

होटल पेपिस सम्दन

मबस्बर १७-१९-६

नेवाजीचे मुक्तकाव चनकी तहानुमृति और महदकी वाहे

रिष्ठाना चरताह बहुत ही कार्यम्पस्त बीता। बड़ी भरकी भी फुरस्त नहीं निर्मी। अभीवकृते भी विजीडोर मीरिशन और रिष्णु औंक रिष्णुत के प्रकार भी रहेन हुए मुनाकन दी। भी स्टब्टे पूरी भरद वेनेका क्वन दिसा है। इससिए उनसे निवेदन हिमा समा है कि भारतीयोंको काफिरोर्ट बरावर न माननेके स्थित ने बीसर सरवारोंको सिर्मे।

पंत्राची तथा अपूर्व बाजार पविका में किलनेवाली बहुत कुमारी रिप्रयोग में मुलावार्ड हुई है। नैनिकताबारी समिनि सथ (मूनियन बॉक जिंबक्टन सोबाइटी) की सम्बी कुमारी विन्दाबरियने पूरी सथय करना स्वीकार किया है।

र तम सम्भागों कि जिल्लापायकी स्थापनीका विश्राम क्षात्रुमाने सेरी प्रकाशित हो लगा। देखिए भावन तम नेतारी स्टेस्टर्स भावन हुए १५१।

६ होति तस सम्बुधी रोक्सोत सम्बद्धाः

रिगर "१४ कुरागी निल्पोलको" इस १६८ ।

स्तर्भ एकपितके निजी समित्रसे द्वान्यशाम तथा नेटालके सम्बन्धमं बातजीत हुई। उनके साद बहुतनी बारें हुई है और आधा है कि परिवाम हुक दो ठीक होगा हो। सी अभिनने सर हुत्ती केटनकों को चत्तर दिया है उनसे माध्यम होता है कि बयी तक्काल तो कानूनको स्वीकार नहीं किया वासेगा।

स्थित इस्ताम संग (पान इस्तामिक सोसाइटी) ने कॉर्ड एकपिनको सभी मेनी है। उसमें मिला है कि यह कानून तुर्कीक मुख्यमानीपर यो लागू किया सथा है लेकिन युक्तिक हैसाइसों सीर मृहिस्पोक्ती सबसे स्वी रक्तकर मृहिक्स समायका दिल बहुत युक्तामा नमा है। इस तथा सब तरफी मदद पिक खी है।

सर रिवर्ड साँकोमनके साम भी जनीकी मुकाकात हुई है। उससे भी बाद्या बँजती है।

#### **कॉ**० गॉक्फेकी **अवि**

पुनावकं पीचेमें बांटे होंग्रे ही है। उधी प्रकार बाधारणी बुक्जवकं पीचेमें गांडकेकी अर्जी कंगी बोगा बेकनेने बाजा है। उच्छी में निराख नहीं हैं। वस्तिक्य परेक्षान होनेकी जकरत नहीं। बो गांडकेस माराज नहीं होगा है। वह बाक्क है बीर शावान है। बहुआ उस अपनी मूर्चताका मारा नहीं पहुंचा। उसे अपनी मूर्चताका मारा नहीं पहुंचा। उसे तरकार क्या का नारते वेबना बाहिए। वह अर्जी हमें बांचे पुक्तिनके साधिकते दिखा थी है। उपरों पत्रकों किसा है कि माराजीम समाजने वी गांचे कि पाने के साधिकताकारी है उपनिक्त के सिक्षा है कि माराजीम समाजने ही उपने के स्था की पाने कि माराजीम समाजने ही उपने के स्थे के माराजीम समाजने हैं। इपरों मार्च के माराजी के स्था के पत्र है। हमरे क्या के पत्र है। हमरे क्या के साधक माराजी हम हमराजी है। इपरों माराजीम भी का मेराजने है। इपरों माराजीम भी का माराजीम हम समाज है। उपने हमराजीम हमराजीम हमराजीम हमराजीम हमराजीम हमराजीम हमराजीम हमराजीम माराजीम हमराजीम हमराजीम

#### क्षमण 'टाइम्स' में केल

पिछले ग्रानिशास्त्रों टाइन्स में एक जीरवार केल प्रकासित हुवा चा । उठकी प्रिट-निर्मि पिछले स्थाद ही येल वी नई है। सर रोपर केमबिजके केलम सी कहा स्था है कि मास्त्रीत समावपर पहनेनाकी मुसीवर्शिन बावत मास्य बहुत नाराव हो रहा है।

र देखिल और कार्यकार निजी समितको कियो पाणे सम्प संकल्पन, प्रा. २ ८-६३ ।

रः भर मध्या १८९७में 🙀 थी।

३ पूर्ण कुरूतन है।

## स्थायी समिति

स्वायों समिति स्वापित करनेके सम्बन्धमें तार या पया है। उसके आवारण एक वर्षके सिम्स एक छाटा-या कमाया किरायप के सिम्स वया है। उसका किराया प पीड देग होंगा। पिछ छाटा-या कमाया हिए सम्बन्ध का स्वाप्त है विश्व के स्वाप्त कमाया होंगे। २५ पीड के सम्बन्ध वर्षों में कहे से से होंगे। वे पीड के सम्बन्ध वर्षों में महे है। मोबना यह है कि बिना सम्बन्धने मदद को है उनका सावार मानगेके किए मोब दिया जाये और उसी समय समितिकी घोषणा की बाये। समय बात है से कम है इसिमए इसमें है कि बिना मान होंगे। यो पिड कर समितिक मन्त्री होंगे और पुष्टि के गएरी ही हास्त्रों हैं इसिमए उसी होगा। मी पिड कर समितिक मन्त्री होंगे और पुष्टि के गएरी ही हास्त्रों हैं इसिसए उन्हें हुए माह वराय नाम अप धाम हो कि सिंह समितिक समय होगी है। यह सम्बन्ध समय सम्बन्ध का समय पूर्व भारत समय के स्वयाद होगा। सम्बन्ध हुआ तो उसे सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध समय सम्बन्ध सम्

[ युजरावी से ]

डंडियन जोपिनियन १५-१२-१९ ६

२०८ पत्र मॉर्लेके निकी सचिवको

[होटल सेपिल जन्दन]

नवस्वर २ १९६

सेवामें
निवी स्विव परमानतीय वॉल गॉर्डे महामहिसके मुक्य भारत-मली भारत-कार्याक्य स्व्याप स्वादम

अगके पुरसारको शिष्टमण्डकके जो सबस्य मेरे और सी बातीके साथ आर्मेगे उनकी पूरी इस पत्रके साथ सेवामें प्रेषित कर रहा हैं।

भी मॉर्निन भैधी इच्छा व्यक्त की थी उसके अनुसार सहस्योंडी संस्था नवासम्बर्ध सीमित रखी वह है। भीर भी बहुत-से संज्ञानीने वपनी शहानुमूठि व्यक्त की है और वे सिस्माध्यक्तमें सम्मिनित होनेके किए तैयार वे किन्तु अपर्युक्त कारवसे नहीं सार्यये।

१ देखिर "पूर्व माता संबंधे श्री रिकास मानव" एक २०५-७३ ।

धाँके प्रस्तिवादी सेवार्के धेने वये बावेदनाव्यांकी जिसमें परिस्थितिका सारांस दिया गया है, हो प्रतियाँ भी साथ मेजनेकी बण्ता कर रहा हैं।

मापचा सामाध्यती सेवच

संसरत ह

दाइए की इर्ड दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोरा-नवक (एस एन ४५९५) मे

#### [ र्यक्रमपत्र ]

२२ नवस्वर १९ ६ को महामहिनक युक्य भारत-कृत्री परममाननीय जाँन मॉलॅकी सवायें ट्रान्तवासके बिटिश मारतीयोंके यो प्रतिनिधियोंके साथ क्परियत हीनेवाले सन्त्रमोंकी सुबी

? परमधाननीय स्रोतं प्रतिके क्षांत ग्रेस्टबॉ

२ परममाननीय सर चार्स किन्छ

३ सर तेपल ग्रिफिन

४ सर हेनरी कॉटन

५ सर मंचरती में माबनगरी

६ सर चारसे खाल

सर विकियम वैकासन

८. थी बादामाई नौरोजी

भी ईरोंस्ड कॉक्स

१ मी बमीर बणी

रर की के की रीज

१२ सी वियोजीर सॉरिसन

१६ भी टी में बनेट

१४ थी डाल्यू मध्यून

१५ भी दी एवं वॉर्नेटन

१६ को स्वरकोई

१७ भी सारेन पीटर

१८ भी एल इस्थ दिव

१९ बीय यत्र स्थान

बाह्य की हुई क्लारी अंग्रेजी प्रतिको ग्रांगा-तकत्र (एस. एन. ४६१७) से ।

र पेडिंग "बारेस्तरक वर्षी क्योंनको । यह प्रश्यानक बाँद "बार्वेन्यक : बाँदे स्वयंत्रस्ता । I ttetts :

#### २०९ पत्र खे० डी० रीजकी

[होटल सेसिल कन्दन] नवावर २ १९ ६

प्रिय महोदय

आप प्रस्तावित कमितिमें ग्रामिक होने और कार्यकारियों समितिक सदस्य बननेको तैवार

हैं, इसके लिए में बहुत जानारी हूँ। यो जसी बौर में कोना ही इस बातसे सबूबत हैं कि इस प्रश्नको सबी तरहके दहोंदें जसन रकता काहिने और इसे अपने बस्तर बाहा रहना वाहिए।

आपका विश्वस्त

भी जे ही रीड भगीनोंच स्यूटावन मोटगोमरीयायर

टाइप की हुई दफ्तरी मंत्रेनी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४५९६) सं।

२१० पत्र बुलगर और राबर्दसकी पेड़ीको

[होटच सेसिव सन्दर्ग]

नवस्तर १९६

मुक्तवर व रॉबर्ट्ड की पेड़ी ५८ पकीट स्टीट वें सी

प्रिम महौदम

सक्षवारी कटरलैक किए १ पोट १ बिकियका केंक्र प्रेकम कर रहा हूँ। २८ शारीक सीर उनके वासकी सारी सक्षतारी करानों भी सक्स्यू रिक समी पित्रक सारिकती विशिक्ष कारधीय स्तिति मं २८ क्लीम एन्स केन्द्रस्थ केरस्यस्थलर प्रतिपर भिनतेकी क्ष्या करें।

बापका विस्व<sup>रहरू</sup>

शंहरन

टाइप की हुई बफ्तरी अंग्रेगी प्रति (एस एन ४५९७) है।

# २११ पत्र इब्स्यू० खराधूनको

[होटक पेतिक कथन] नवास्तर १९६

त्रियं भी अध्यवन

तर केश्र विधितका विकार है कि बृह्स्सिविवार, तारीधा २२ को १२-२ पर बारव धार्माक्यमें भी मौतेष्ठ सिक्यनेवाक शिव्यमण्डम्में बाप धार्मिक हों। इसकिए मैने आपस पूछे विता धिव्यमण्डमें अस्तिकों कर्मों बार्मिक मान थी मौतिक पास मेंब दिया है। माना है इसमें वस्तियत होना आपके किए स्विचाननक होगा।

मैंने बाएंसे विश्व कावबातके बारेप बातबीत की यी उन्हें में बाएक इस्तरमें छोड़ नाया हैं। थी रिच मौर में बाएंसे मिकने आएक इस्तर वर्षे के केफिन आप वहाँ से नहीं।

श्रापकी संख्या

थी डब्स्यू धरायून सन्त्री पूर्व भारत धंव १ वेस्टमिनस्टर चेम्बर्ध विक्टोरिया स्टीट

टाइप को हुई दल्तरी अंदेजी प्रतिकी फोटो-नक्स (एस एन ४५९८) छ।

२१२ पत्र सर वॉस्टर लॉरेंसकी

[होटल सैसिक सन्दर्ग] नवम्बर २ १९ ६

प्रिय महोदय

यो बन्नी और मैं ट्राम्मवानके विदिश आर्गीयोंकी ओरने एक सिन्टनण्डमके रूपमें बिजन माफिक्षन जाने हैं। यदि आप कृषायुक्त हुनें अपने नाथने न्यिनि ग्यनेका अक्टर दें हो हुन इतक होने ।

बारका विश्वरत

त्तर कॉल्टर कॉरेम्स के मी बाई ई स्थान स्ट्रीट एस अध्या

टाइए की हुई दक्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फाटी कर अ (एल एक ४५ ९) से ।

र ज्ञानी प्रधारका बाद पत्र कार देनां के बेस्ट, के श्री जार्म में चेस्ट्रप्रीलक स्थित कोल कोरानुस का हूं को मेन्स करा था।

(१८५०-१९४) - मर्गाद श्रद्धका संबद (४८६म हिस्स स्४)- आसम् र जिसकी इसन सचा की (१९६मा मी सन्दें) के देशका

# २१६ पत्र एम्यायर टाइपराइटिंग कम्पनीको

होटक सेसिक #त्दन } मबस्बर २ १९ ६

मन्त्री

एम्पायर टाइपराइटिंग कम्पनी

७७ क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, ई. ची

प्रिय महोदम

बापके महर्षि को टाइएसस्टर कियामेपर किया 🛊 अधके बारेमें बापकी पर्ने की 🎼 रसीद मिली। मापसे मेरा को बादमी भिका वा नह बतादा है कि मैं जिस टाइपपास्टर्ज उपमोग नर रहा हूँ उसका माधिक किराया १५ किसिंग तम हुमा था। उसने मह भी क्राया कि मापने नमा टाइपराइटर अपने इस व्यक्तिगत हिल्की वृष्टिसे दिया है कि बलाका दिया पन हो। इसकिए यदि आप छोचते हों कि मैं १५ सिकिनपर पुराना सन्त ही काममें सर्वा

आपका विकास्त

टाइप की हुई दपतरी अंभेनी प्रति (एस एन ४६.१) से।

यो यह नमा सन्त्र सङ्घि मेंनवा एकते हैं और इसके बदकेमें पूराना घेव एकते हैं।

## २१४ पत्र इस्तीमेंट्स प्रिटिंग दर्श्सको

(होटल वेविष क्ष्म्बन ]

नवस्वर २ १९ ६

प्रवत्त्वक भनीमेंद्स प्रिटिन वन्धे पीर्श्वगास स्ट्रीट स्ट्रैंड

भिय महोदय

भी रिचके नाम भी पोककको भेजा हुया जापका हिसाबका पुत्रों कुकता करनेके किए मुझे दिया गमा है। मैं इस नजरू साथ करना ४ गींड ९ ब्रिकिंगका चेन्द्र और रहीय सेज प्री हैं। हुपमा मरपाई करके श्लीव बापस मेज दें।

वापका विश्वस्त

नंगम २ टाइप की हुई क्लारी अंग्रेगी प्रति (एस. एव. ४६.२.) है।

## २१५ पत्र काउंटी स्यूलके प्रधानाध्यापकको'

[हाटन मेनित नन्त] नक्तवर २ १ ६

ब्रवासम्बद्धन बाद्धने स्कृत देश्य है

[Bd BK-cd

आपा हमी १ नारीनका पर मिया नार्य पायरप्र। युग प्रयान है सि म सेवी लग्न की शह रक्षण १ शर्माण के सिवा थी कर हक्ष्यू दिव दुग प्रवस्त्र। करते पर्य-लगर बीर नव स्वा उपयो जीव कर सबते हैं। थी तिव आपार उस्पादक की रिया दग। भी ति प्रकार को ५-५ बजी नाही हारत न वैकान जनता होते।

भागा विकास

रात की हो राज्या अध्यो गाँउ (समा समा ८६ ३) में ।

#### २१६ पत्र गर विभिन्नम मार्ग्योगी

्रीराम्य वेशियः सम्बद्धः अस्पराः १.५

fre my er

राम्मान्य (बांसा कार्याद के कार्य की क्षारी की बहुर गया (मारामाह के कार्य का हुए हैं बायक आहे एक वे दिवारण एक क्षारी मार्थित करा का बाया है कियर मा कह हो जावरायों। मार्थितपुर दहारणे की बाहावार्जि के की हुएने मारहर है निवार त हु हैं हाँद चार कार्या नांद मंत्री के मारहर शाव बचारी कार्यों करता.

्रे हुम्मका र ७ माञ्चानगर को क्रीडा पार्टि । इन्तर्वान्य क्षेत्र बारजापुर्वनः च पार्टि

to a maken "to

समूर्वे शंबी बाद्यव **२** २ मदि इस हफ्ते या वनके इस्ते बाप किसी समय कन्यनमें हों तो वापके रर्धन करने इस अपना सम्भान समझेंबे।

संख्या सर विकियम मार्कवी<sup>9</sup> हेडिंग्टन हिच **स**न्तिपतीर्थ

वेशमें निजी सचिव आपना विस्तरह

२१७ पत्र ए० ओ० बालफ़रके निजी सचिवको होटक संसिक क्कान ो सबस्बर २ रे९ ५

टाइप की हुई बफ्तरी बंडेबी प्रतिकी फोटो-कक्स (एस एन ४६ ४) से।

परमनाननीय ए जे शास्त्रकर ४ कार्ल्स गाउँम्स पास भाव प्रिय महोदय नापके इसी १९ सारीचके नजके किए में भी नास्त्रप्रका करता हूँ। में बदामा बाह्य हूँ कि प्रतिनिधियम की किटिसटनसे निवेदन कर मुके हैं। बन्होंने क्रुपापूर्वक मितनेका सबवे

दे दिया है।

अनुवार बनके नीता और जुनपूर प्रचाननन्त्रीके करमें यदि परममाननीय महानुमार हर्षे भएती क्षेत्रामें उपस्थित होतेका अवसर दें को हम इसे अपने सम्मानको बात समझवे।

आपना विश्वल राइए की हुई बक्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्स (एस एन ४६ ५) है।

१ (१८९५-१९१४) वडीन भीर विविदेश बण्डात बच्च लासक्त्रेड लत्यांचेड, १८६६-७८ र

र आरेर फेल बालार, (१८४८-१९१ ), बाधनिक और राज्योतिक। धेर जिरेपर अस्य सनी ल सार हे नंतर-साल में 1



# २२० पत्र विन्स्टन चर्चिसके निज्ञी सचिवको

शिटन वेतिन सम्बन

सबस्यर २ १९ ९ निबी सचिव

यी विस्टन चर्चित महामहिमके उपनिवेश-सपमन्त्री

साध्योत

शिय महोदय

नापके इसी १५ शारीकड़े पनके लिए में बी चर्चिसके प्रति सामारी हूं।

मी बती जार में भी चांचलते जेंट' करना चाहते हैं ताफि हम पूरी परिस्थिति उनके सामने रख सकें और सनके प्रति जपना सम्मान प्रवृत्तित कर सकें। चीत दान्सवातके विदिध भारतीयाँकी सामारक परिस्थितिक विषयमें हुमारे इंग्लंड जानेका दूतरा सवसर क्यांविद् वर्ग त मायेना चूँकि उत्तरहायी छात्तन दे देनेपर गायद अब बहुत-शी वैमानिक हरूपम होनी नौर पुँचि हमत लॉर्ड एलयिनसे केवल एशियाई कान्य-संखोवन बच्यादेशके विवयमें वाटवीट की है इसकिए बारि की चाँचल हमें एक व्यक्तियत मेंट देनेकी कुपा करेंगे तो 💔 👯 यक वदा उपकार मार्नेचे।

बापका विस्वस्त

दाइन की हुई इस्तरी अंडेनी प्रतिको फोटो-नक्स (एस एक ४६ ८) है।

२२१ पत्र ए० सिटिसटनको

हिटक सेविक सन्दर्ग

त्रवस्याः २ १९६

मद्रोदम

मेंटकी स्वीकृतिके किए भी जली और मैं जापके प्रति बहुत जानारी है। वस्के बुभगरको ४ वर्षे इस स्रोत कोबसमार्से बायसे निक्रनेका सस्तान प्राप्त करेंने।

कारका विश्वस्थ

परममाननीय ए किटिक्टन १६, क्रॉलेज स्टीट बेस्टमितरर

टाइप की हुई बक्ताची बंधेजी प्रशिकी कोटी-कक्क (एस एक ४६ ९) से।

र देक्टिर "रा विच्या दक्किको " छ। । ७२ ।



#### २२४ पत्र सर भार्ल्स किल्कको

[होटक संसित्त करून] अवस्ता २ १९ ६

प्रिय महोदय

सपके पुक्तारको माराज-कार्योक्षयमें १९-र पर भी मॉर्केसे सिक्यमध्यक्र मिक्नेदाका है। वैद्या कि बापने अपने पत्रमें स्थित किया है यदि जाए कहानें कपस्थित हों दो भी जबी बीर मैं बहत बनस्क मार्गिते।

बायका विकास

परममाननीय सर चार्स्स विक्त वैदोनेट संसंद-सदस्य ७६, स्कोन स्ट्रीट एस क्वन्यू

टाइप की हुई बपलरी अंबेजी प्रति (एस एक ४६१६) से ।

## २२५ पत्र सर आंजें वर्धवृडको

[इरेटझ देखिण सम्बन] सवस्वार २ १९ ६

प्रिव सर वॉर्ज

आपके इसी १७ वारीक के पत्रके किए नम्पनार। आपने समितिके नामके विषयमें को मुद्याल विसा है मुझे सच्छा कमा। वर संकरवीकी स्वीकृति प्राप्त हो आनेपर चौक्यी सन्दर्भ निकास दिया आसेगा।

धीमतिम सामिल होनेकी स्वीवृति वेलेके लिए वेदा और श्री अधीका चन्यवाद स्वीकार कीलिए। बापने निम संकोषित पत्रका बादा किया वा उन्नकी प्रतीका कर रहा हूँ।

आपका विस्वतंत

त्तर जॉर्ज वर्डवृड ११७ व ऐकेस्यू केस्ट इंक्सिक

दारप की हुई कालरी अंदेजी प्रतिकी फीटो-नक्रम (एन. एन. ४६१४) से ।

#### २२६ पत्र 'साउप आफ्रिका'के सम्पादकको

(होटल सेसिक सन्दन) सकस्पार २ १९ ६

सम्पादकः सावव वाफिका सम्बद्ध

प्रिम सङ्घोदम

ट्राम्बदान विटिस मार्चीय पिष्टमण्डल कोर्डे एकपिनते मिका था। कोर्डे महोदयके तिनी द्वितने उस मेंटकी कार्रवाईकी एक प्रति मूसे भेज थी है। कोर्ड महोदयकी जाता है कि परि कार्र्साई प्रकारित होती हैं। है तो बहु पूरी-पूरी मार्गीयत की बाये। इसकिए में मह विदास आपके निरीक्षक निष्य भेज रहा हूँ। विदे आप उसे पूरा-पूरा क्रमता चाहूँ तो ठीक है. मुद्री तो देखकर वाएस करनेकी क्रमां करें।

वापका विश्वस्त

[संतम्स]

टाइप की हुई रफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस एन ४६१२) छ।

२२७. पत्र सार्ड एसगिनके निजी सचिवकी

होटल सेसिक कन्दन डाल्यू सी २ नथम्बर २०१९ ६

দ্যান
নিত্ৰী প্ৰতিত্ব
দৰ্শ দ্ৰাক্ত চলনিব
ভাবিত্ৰত-দ্ৰা
ভাবিত্ৰত-দ্ৰা
ভাবিত্ৰত-দ্ৰা
ভাবিত্ৰত-দ্ৰা
ভাবিত্ৰত-দ্ৰা
ভাবিত্ৰত

हों गाँगड बीर एक अन्य सम्बन्ध हारा दिये गर्व पायनागढ नवा ४६० बारनीयों हारा रस्तावरित ४२ बारोबांने एक पायनों विश्वयों थी अनी और में बारने तथा भी बारने मिने था। यह प्रावेशाय तथा हस्तावरित कायन बीडे महोदयने उन उत्तरने निश्चम हुए सम्भूच यांची नाव्यव

3.6

है को उन्होंने ८ नवस्मरका उनसे मिकनेशके खिष्ण्यमण्यको दिया था। आपकी हिस्पायीर्थ मुताबिक भी मधी बीर में एक सिकित वनतथ्य कांडे महोदयकी सेवामें पेस करनेके किय इसके साथ मेव पते हैं।

आपका आजाकारी देवक मो० ४० गोंघी

[सरुग्नपत्र ]

हाँ० विस्मियन गाँडके और एक शस्य स्परितके प्रार्थमापत्र " तवा सम्य मामकोके सम्बन्धमें दास्पवासके विशिष्ठ भारतीयोंकी

गामकाक सम्बाधम द्रोस्सवासक स्वाटश मारताथ कोरने प्रतिनिधियों कारा क्रिया गया कस्तम्य

#### "เมลิสเจร"

१ प्रार्वनापत्र "पर कॉ विक्रियम गाँकडे बीर धी एम पिस्केके हठाझर है। इस बोनोंसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत क्यसे परिचित है।

२ प्राची विक्रियम बॉडके एडिनवरा विस्वविद्यास्त्रके एक डॉस्टर है जीर बोहानिद्ववर्षी

बानटरी करते हैं।

३ प्राची की एम जिल्ले एक दुवायिये हैं बिजकी कोई प्रतिका नहीं है। वे सप्पर्के मधे में बुत देखें पारे हैं और उन्हें जावायकर्ष कहा जा सकता है।

४ बहुरिक प्रतिनिधियोंकी स्मृति औक काम देखी है प्रार्थनायन में बिवे नये पूरे

जिन्न प्रकार है

(क) प्रतिनिधियोंको मारवीयोंके सामारच समायने कोई बारध गर्दी दिया है।

(स) भी वापी एक पेपेक्ट आत्वोक्तकारी हैं। उन्होंने अपने इत कामने पैता कतावा है।

(ग) भी मोबीने मूरोपीमां और आरक्षीयोंके बीच मनमुदाव पैरा कर दिया है और उनकी पैरोकारीसे समावको हानि पहुँची है।

(च) चनार वर्षनमें गुरोपीय समामने इसका फिया चा।

(क) वे 'इंडियन ऑपिनियन' के मासिक है।

 (भ) सी अली एक राजनीतिक और लायिक संस्थाक अध्यान और संस्थाक है जिसका उद्देश मुख्यानका मुख्यमानीके बाल्यास्मिक और राजनीतिक भेताके क्यमें माम्यता वैना है।

(छ) सम्दूष गरी नानके एक स्थानित ब्रिटिंग बारलीय संबंध बच्यम ()

(व) प्राची विटिय मारीय सप हारा और्विक क्राये-समझवे बारेके वार्य

करने मुद्दाका समर्थन नहीं करा यके हैं। ५ जहाँ कर नृहर (क) का नावण्य है प्रतिनिधि विश्वित घारणीय संबद्धे अस्पाकी हम्मासर सिंगा हुआ एक यह गॉन्सन कर रहे हैं। प्रतिनिधियोंका चुनाव गरेसम्बद्ध वार्ग

१ स्थित गार साम्य शास्त्र को प्रदार और सम्ब ५, पृत्र ४०१ मी ।

वह संबद्धी एक समामें किया थया था विसमें बहुत सोग वापे था संबद्धा कोई विरोध

पत्र नहीं मेता नवा सविष चुनाव चनताक तामने बहुत समय तक होता रहा। ६ बहुतिक मुद्दा (क) का सम्बन्ध है, अपने तरह वर्षके कार्यकालमें भी मोबीने अपनी सार्वजनिक सेवाके सिय कोई पारिश्विक नहीं किया है। उन्होंने समय-समयपर शंबके कोयमें चढ़ा दिया है। सन्होंने यह काम विख्य श्रेवा-भावस किया है। बोहानिसवगके क्टार में २६ अन्तवरको एक बनतका प्रकासित किया था जो कक्र-कुछ ऐसा ही बा। साँड महोदयसे प्रार्थना है कि उसके खण्डनमें उक्त प्रथमें ही २५ खन्तुवरको प्रकाशित प्रथ व्यवद्वारपर प्यान वेनेकी कृपा करेंगे।

७ महा (य) के सन्वरूपमें भी नांबीको ऐसे किसी मन-मुटावका कराई पता नहीं है को उनकी पैरोकारीके कारण परोपीयों और मास्तीयोंमें पैदा हुना हो। इसके विपरीत के दोनों समाबोंमें समझौता करानेका सविकतम प्रयत्न करते खे हैं। नेटाछ मारतीम कांग्रेसका बिसके के अर्देतनिक मन्त्री और एक संस्थापक थे जिंदी बिटिश मास्त्रीय संबंधा जिसके में मीजूबा नात्री हैं माना हुया जहेबर भी यही है। इस मुद्देकें सम्बन्धमं हुम मॉर्ड महादसका भ्यान स्वर्यीय सर जॉन रॉविन्सनके निम्नकित्रिय पबकी बोर दिकाले हैं। यह पत्र विसेप प्रतिप्टित नामरिकोंके उन अनेक पर्वोगें से एक है जो उन्होंने सन १९ १ में भी गांधीके मारत बादै समय उन्हें किये वे

साब (१५ अल्नुबर, १९ १) सामको जापने नृत कविक-भवनको समामें बानेका हुपापूर्व निमन्त्रम विधा इसके मिए ने आपको बन्धवार देता हूँ। अपने सुधीधा और विशिद्ध सह-नार्यारक भी थांधीके सम्मानके जिलका उन्होंने भनी याँति अजिकार प्राप्त किया है अवसरपर प्रपत्नित होतमें पूले मललता होती; किन्तु दुर्माध्यते मेरे स्वारम्बदी हातत रातको बाहर कानेमें नेरे बाड़े बाती है और फिरडाल मेरे लिए किसी मी सार्वजनिक सनारोहमें आग शेनेकी मनाही है। इससिए इपमा मुझे कप-स्वित होनेकी असमर्वताके लिए अना करेंगे।

में कामना करता हूँ--बीर कन श्राविकताते नहीं--कि भी गांधीके द्वारा किये गये अच्छे कानको और समाजके लिए की यह उनको जनेक सेवाओंको साबे व्यक्ति सराह्माका यह समारीह पूरी सरहसे सकल हो।

इन्होंने बोजर यहके नमय भारतीय जाहन-सहायक दल संपत्रित किया और बतनी विद्रोहके समय भारतीय बीजीबाहक-रण बनाया । इसका मुख्य कारण वह रिलाकर परस्पर नेत बोल कराना ही का कि बिटिस मारतीय सामान्यकी नागरिकताके संयोग नहीं है और पाँड वे अपने सविवारोंचा साहह रुवने हैं सो सपन कशम्योंको स्वीकार करनेथ औ समये है।

८ मुद्दा (प) के सम्बन्धमें यह तत्व है कि १३ जनवरी १८९७ की मारनमें मोटनेपर भी गामीपर बीडने इसका किया का क्योंकि भारतमें नेटाच्छ मारतीयकि मामध्य उनकी पैरोकारीके बारेस समतवयांनी की ग<sup>ह</sup> सी। १४ ननवरीको जनसे सावजनिक शजायाचना की गई और जब मनस्य स्थिति मात्रम हा गई तब स्वर्धीय भी उत्तरपत्रन प्रतर्श प्रियरके तिए बनाया और उन नमयने उनको स्वर्गीय एन्कम्बकी मैत्रीका विशेष साम प्राप्त रहा।

र सम्बन्ध का रूक्त और वेप्रिया र

र. देशिर **ब**ना ॥ पूत्र १३८ और १४०-१५३ ।

21

स्वर्गीय भी प्रस्तम्बने उनकी प्रार्थना भागकर भेटाल मारतीय साहत-रहामक राज्ये नेतार्वीको मारीवरित दिया और स्वेष्ट्रमारे उनको चाय पार्टी दी और वस वससरपर एक बहुत प्रसंदालक और देसमनितपूर्व भागया दिया। भीकृते हुमकेती चटनाके बाद वे सन् १९ १में मारत मीटनेके समय तक वर्गनमें रहे।

 मुद्दा (क) के सम्बन्धमें यह सस्य है कि भी गांधी इंडियन औपितियन के बास्त्रविक स्वामी है। श्रेकिन प्रसंसे कोई मुनाफा नहीं कमामा बाता और उसमें भी मोबीने वपनी चारी वचत सगा दी है। उस काममें सनके दी बॉग्रेज साबी हैं विन्होंने --- भीर कर्र भारतीयोंने भी --- पत्रके किए स्वेच्छापूर्वक कंगाकी अंतीकार कर की है। अखबार टॉक्स्टॉर बौर रस्कितके तरीकॉपर चकाया या रहा है। प्रस्का धार्वजनिक रूपसे कोपित वर दोनों सुनाओं में मेल कराना और भारतीय समाजको शिक्षित करनेके किए साजन-क्य बनना है।

१ मुद्दा (च) के सम्बन्धमें निन सब्बोर्म सी बब्बुल बनीका उन्मेख किया नग है वे अत्यन्त अपमानास्त्र और अज्ञान-विनित्त है। वे विकास आफिकामें मारतीय ब्यापारियोंकी एक जरमन्त समुद्ध पेड़ीके व्यवस्थापक साझेबार है। जबसे वह संस्था बनी 👢 तमीसे भी अनुस यनी उसके निविदाय सम्पक्त है। वे २५ वर्षते द्वान्तवालके अधिवासी हैं और प्राया विदिध अधिकारियों से जिनमें उच्चायुक्त भी हैं, उनशा सम्पर्क रहा है। वे बहुत ही बाते-माने व्यक्ति है और प्रतिष्ठित वरोगीय व्यापारी चनका नावर करते हैं।

११ मुद्दा (छ) के सम्बन्धने विशय जाकिकामें भी बसीका सारा जीवन अनी तेर्देस वर्षका काल सामाज्यको सेवामें खगा है। उनको सर रिचर्ड साँकोमन स्वर्गीय नीर्ट कोंक स्वर्गीस कोंकें रोजनीय को जीवशन सर वोकेन रिमय सर जेम्स शीनराहर और ट्रान्सवार के बर्जमान अधिकारिपींस स्वनिद्यान सम्पर्कनें आनेका सम्मान प्राप्त या। जब कविस्तानकी अवहरे मामलेको लेकर मलायी लोगोरि बीच सर्वदोप फैला श्रव केप सरकारने उत्ते धार्य करमेके सिए उनसे मायह किया था। उसे सान्त करनेमें वे सफ्क इस, जिसके सिए सरवारने बनको पायबाद दिया था। यह १८८५ की बात है। केपमें स्वयं भतवाता होतेके कारण चाहूँ बॉबरफके जम्मीयरार्टीके विकड विटिय राक्षेत्र जम्मीयरारके समर्गनमें ठार्वजनिक सं<sup>यूने</sup> भाषय देनेका सम्मान बक्सर मिला है। ज्येतर योर्टाकी सिहासटीके सम्बन्धमें स्वर्गीना समाभीको मेनी गई बर्नीपर दस्तगत करानेके किए बनेतर गोरा-तमितिने उनकी मुक्त सेवार्यं की थी।

यह बात संसर्य **है** कि हमीदिया इस्त्रामिया अंजुमनका जिसके ने संस्वार<sup>क और</sup> नाम है। यह पानिका स्थानिका मिन्न के प्रतिक्रित होता है। वह स्थानिक स्

स्तीकार कर निजा है कि याँव आवायक हो तो साम्राज्यके मति भी अनीको वहरी नवागरी और निज्यके गासीके क्यमें लॉडें महोदयके सम्मूल जनका नाम तिया जा सनता है।

र देशिय सम्बन्धः १४ १३८ ।

९. वह तुरा (छ) दोना चारितः वेगीनर अञ्चलहार अ में दिया नवाः अध्यनका का स्टारण। प्राप्त र

<sup>।</sup> लग्न सरन हरा (व) ते हैं।

१२ मुद्दा (ज) के सम्बन्धमें बराने-मनकानेका बारोप निरावार है। मरीन क्षेत्रोंको अम्पादग्रक बन्तर्यत करने कविक हानि पहुँचेगी इसकिए उनको बागाभी संकटते क्योंकि नह उनके किए निरावोद संबद्ध है है, मुक्त होनेका प्रवाल करनेके किए तिनक भी प्रोत्साहन केकी बाबा-करने गरी है।

प्रतिनिधि ट्रान्सवान जपनिवेचके १ ० से व्ययक भारतीयोंकी भारतावोंके बरसन्त विकास प्रवत्ता होनेजा व्यावस्त्रवेक बावा करते हैं। व्यक्ति सहोदयको कम्यादियों उत्तरप्त कर मार्वोक्ति पर्याट करना वेता सम्याद महित्त है। विकास परित्य स्वावस्त्र किया स्वावस्त्र क्षिण स्वावस्त्र क्षिण स्वावस्त्र क्षिण स्वावस्त्र क्षाय स्वावस्त्र स्वावस्त्र क्षाय स्वावस्त्र स्वावस्त्र क्षाय स्वावस्त्र स्वा

#### गार्थीके व्यवसारका सावातिस स्वयंत्रीकाण

१३ वाँ वाँडवे एक तेन निजानके युवक है निन्दू संवारके व्यावहारिक जीवनका कोई समूत्रक नहीं है। जमी वी नरिट कुछ है ज्यादा कर्ती हुना कि उन्होंने बरना जम्मदन समादा किया है। वे एक्सियों किया है। वे एक्सियों किया है। वे प्रावस्थित क्या को जाने नहीं आरों। वे दूसने वार्यक्रिय समादे के विकास कर्ती कराने किया है। वे एक सामि मानि के स्वावस्था सार्वक्रिय समादे के बीर मुख्य-मुख्य प्रसार्वें पर कोंके ने निजाम क्याचेशकों निजा करने एक सामि पितृत्व करने से प्रावस्था प्रसार्वें कराने क्याचेशकों निजा करने एक सामि पितृत्व करने क्याचेशकों क्याचे क

ने इस पत्रके हारा आपको अपने एक बेट्ट निम भी हा व अपीका परिचय देता हूँ। वे यहचि जारतीयों मिताँको क्यादै तहने के निम्यू रचाना हो रहे हूँ और करनी इस नमाईक बाद निस्तानीह स्थांतको की यात्रा करने। वे इस्ताप चर्नके अनुपारी हैं किर हत पुरिस्तों में बाएको नुस्तकानीके रहन-वहन बात तीरी पत्रके प्रोत्त के कारेंगे विस्तारते निर्माया; और में जासा करता हूँ कि (दिर व्याप्त स्थाप करने अनेंग्रेस बाद) आप जनके प्रिनवसाके नुकारतें कहें पद्मार्थासक सुक्ती और प्रतस रखेंगे। उनको साथ सार एक बिस और हमारा बात्रम केंग्रक बरेसका होत्र-सा गुप्तर पर दिवाना न मुक्तिया कॉन सी निस्तियोंह, जी सतीते जनते करते परिचित होगा। ये बहुँ। हैं किहीने वकको उसकी राजानीते गुर्तके रंगीन कारती कुक रिप्ते परिचित होगा। ये बहुँ। हैं

> आपका स्नेहवाजन (इस्तासर) विकियम

मूलपुर कॉर्ड महोदयके अवकोकानके किए इसके साथ संबंधन है। वॉ पॉडफे बहुत समय तक भी गामीके मुबल्का खे है। बीर धन् १९ ४ में फैसके रोत्रिमोंकी वेश-सूम्पाप उनके साम पे एवं उस समय रोपियोंके कष्ट-भोचनके किए सन्होंने महत्त्वपूर्व कात्र किया वा। इसकिए उनके इस व्यवहारका सम्बद्धारकरण केवल एक ही प्रकारते किया वा सकता है कि उन्होंने ऐसा वपनी देवनिवाजीकी ववहते किया है। मासूस होता है कि इस सम्बन्धने निराधाके कारम जनका विमान सन्तुसन सो बैठा। उनके व्यवद्वारका उदारतम सम्धीकरन नहीं प्रतीत होता है सन्यया करके हारा सम्यावेशकी तील निन्दा और भी सनीकी ओरदार विफान रिशाकी इस अवींको भेजनेसे संगति न बैठेंगी। निम्न तारसे जो प्रतिनिधियोंको मिला है बीर सौर्द महोदयको मेना का चुका है<sup>र</sup> यह प्रकट हो जायेगा कि एक सक्रम कावनपर ४३० भारतीयोंके को इस्ताक्षर प्राप्त किये वये हैं, वे बोचेंसे प्राप्त किये वये हैं

हक्तकिया नवान गाँउकेने सुढे बहानोंसे "विकास" (विदिस इंडियन असीसिएयनक सकितिक सम्म) नामका प्रयोग करके कोरै कायबपर हस्तासर प्राप्त किये। हस्तासर सर बारस से किये गये हैं। (कोंडें) एकणिनको तार दे रहे हैं। समावारपटोंमें सम्मेहनके पूर्व विवरण असे हैं।

१४ प्रतिनिधि बुचके साम और निष्कापूर्वक उत्तर बस्तव्य बेनेके किए बाम्य हुए है। इसमें उनका इरावा कराई यह नहीं उहा है कि वाँ गाँडको या उनके सामीको हानि पहुँचे और यदि वे अपने सम्बन्धमें कुछ कहनेके किए बाब्य हुए है तो अपने जन वेसवासियोंके प्रति वाजित सर्वोच्य करांच्यको सावनासे विनके हिर्दोका प्रतिनिवित्य करनेका उनको सम्मार्व प्राप्त है। वृद्धि यहाँ इस वर्वकि द्वारा और बोहानिस्त्यांमें स्टार द्वारा व्यक्तियोंका प्रस चळागा नमा है, इसकिए काँडें महोत्यको सम्मानपूर्वक वह बताना बावस्यक हो यमा है वि श्वहातक इस विवादमें व्यक्तियत तत्वका अधर पड़ता है प्रतिविधियोंने को इस अक्तियार किया है वह उनकी विनीत सम्मतिमें सूक्ष्मतम वांचके बाद समायके प्रसमें ही माणे रहेगा। उनकी सह दण्डा है कि सारे अस्पारेसकी बांच उसके गुनावनुनांकी पृथ्यि में बार्चे और प्रसीक्तिय के सम्मानपूर्वक कुछ मुहाँगर चर्चा करने वो सिस्टमस्वको दिने गरे साँव सहोदमके बचारते छठते हैं।

**बॉर्ड एड**गिनका उत्तर १८८५ के कानून ३ के बस्तर्गत बनुमतिएम

नश्री विथे जार्ची

१५ लॉर्ड महोदमका खयाच सह है कि १८८५ के कानून १ के सन्तर्यंत्र बोबर-सावचर्ने अनुमित्रपर्योका चयन था नीर बोजर-साधन बनुमित्रपर्योकी व्यवस्थाने सायरबाह था। प्रतिनिधि सन्मानपूर्वंत्र वह चहुनेका साहस करते हैं कि बोयरोंके किए कानूनमें बनुमित्रियनोंका हेना कर्मा बक्टी नहीं था। वर्षांक्य है शीको किए वी यह रहीने यक नहीं भी। वे प्रवेत कर्म करी करी नहीं था। वर्षांक्य है शीको किए वी यह रहीने यक नहीं भी। वे प्रवेत हो निवातका संविद्यार वेनेवाले सन्तियन नहीं थे। १८८५ के कानून हे में प्रवास्त्रर कोर्र प्रतिकृत्य कवानेका हरावा नहीं था जैसा कि शुर कानूनसे सालूस होता है। हराविद्य विनास्त्रका कोई स्वात ही नहीं वा।

अनमदिपन विदेश धाधनका सान्ति-एका अस्मादेश कान् होनेके बाद ही नान् हुए।

<sup>।</sup> देखिल "एर क्षेत्रे कालीनकं दिनी सक्तिको" यह १५० ।

मह बन्तर यह बतानेक किए बहुत महत्त्वपूर्ण है कि एपियाई अम्पादेश जो जब विचारके किए कोई महोदयके सम्मूस है। उराये न नहीं है, बक्ति एक नया कानून है। उराये जो बाठ बोबर-धाननमें नक्तर थी वह सही नहीं हो जाती। उससे एक नहीं निर्योग्यता पैश होती है।

स्वेच्छास भँगुठा-निद्यानी

१६ शास्त्र निकेण्य है कि बारतीय समावने अनुस्तित्वों और पत्नीयन प्रमाणपर्नीतर संख्याने को मृतुर-निस्तानी दो भी जह संजीवतीक साव काँड विकारको प्रवस करनेके किया में भी और ऐसी अंतुता-निस्तानीक किए बाय्य करनवार्क विधानको सामक हो। व्यव तम करमको एक पत्नीर बना कर समावके विवाद प्रयस्त करना सामक ही व्यावसंत्र होगा।

नया पत्रीयन

१७ इसके बलावा को पंजीहत है उनको नये पंजीमनरे बनियम सीर पाका विधानर दिन बारेगा यह बाउनर प्रतिनिधियोंको विशोत सम्पत्ति वर्ष्मारे बनुकून नहीं है। विनके पान बनुनितन है उनका बावियार बात कानूनमें पत्ता है। विनके वर्षमा है। वर्षमा है। प्रतानके पास कियार के बाद विकार विकार विकार पत्ति है। प्रतानके पास कियार वर्षमा है उनके उनकी विकार करते हैं। वर्षमा करते के वर्षमा वर्षमा के व्यक्त पत्ति के वर्षमा वर्षमा करते हैं। प्रतानक पत्ति वर्षमा वर्षमा वर्षमा करते के वर्षमा वर्षमा करते हैं। वर्षमा वर्यम वर्षमा वर्षमा वर्षमा वर्षमा वर्षमा वर्षमा वर्षमा वर्षमा वर्षमा वर्षमा

निधेशण

पार्थमा

१, बालीय बनायके तिरु यह जीवन-मराचा प्रान है। इस लाहर जीर देकर बहुने हैं ति इस बाबनेत्री जीवन धानतीय नेवल एक बालगी बार्चाय हाए ही तो जा एत्यी है। यह लाई बहुरेडको आएलियोड चवनक न्यावलल हॉर्नेने लावस्पर्य सम्रोप प्रति है हो निवेत्त है कि बारोलांत्री जीव हीने वस निर्मेश स्वरित्त रहा जाते.]

मा॰ ४० गांपी हा॰ ४० अली

मंत्रक र ।

हारत वी हुई मूल बरेगी जीती क्रीलेक्स (गी. जो. २.१ सच्च ११२ हॉरॉव्स मान) तथा हारा वी हुई दशारी अंध्यो जीती क्रीलेक्स (सम. एव. ५५४०) है।

# २२८ पत्रः लॉर्ड स्टेनलेकी

[होटल सेविज लग्ना] नगम्बर २ १९६

काँवें महीदय

कार्यांस्पर्मे इक्टरे हॉवे ?

क्या में जापको यात्र विका सकता हूँ कि वी मॉर्ले द्रान्यनासके विदिश्च माध्योनीर्वे सम्मन्तित विकटनकास्त्रे पहलाएको १२–३ वर्जे निश्चेन और सवस्य १२ वर्जे नास्त्र

धापका बाजाकारी वेन्स

परममाननीय कॉर्ड स्टैनके कॉफ प्रेडक्टें १८. मैन्सफीस्ड स्टीट कक्स

टाइप भी हुई वरतरी नंत्रेची प्रतिकी फोटो-नक्छ (एस एन ४६१६) से।

२२९ पत्र ए० चे० बालफ्ररके निजी सचिवको

होटक हैविक

क्रम्बर सबस्बर २१ १९ ६

सेवामें तिजी समित्र परममाततीय ए चे वालक्षर ४ कार्रेड वार्डन्स पाच माच

प्रिय महोदय बाके सुक्तारको कोक्समार्ग ४ वने भी किटिस्टन हुएँ मुकाकात दे रहे हैं। सी बाक्टरणें वर्गों कारीस्त्र रहना राजीकार कर किया है। इसके किए भी बकीका और प्रेस कावतर सन तक पूर्णभारोको क्रमा करें।

वासका विस्वस्य

टाइप की क्रुई बलादी कोनेनी प्रति (यस एन ४६१८) से।

् रह्मारी प्रतिमें को जन्मन् वीकानेंद्र रहा। क्षांत्रिक्त तर अने हमें क्या गया है कि क्यांत्रिक वर संवर्षण्या देखा को गया के किस करते प्रतिक्र किस किस हुए हमें के स्थित हर है की दोस्त्रक हर है की दोस्त्रक हम के क्यांत्री है प्रकारियों को का क्यांत्रक क्यांत्रक हिंदी हमिला है करते हों ते हमार्था की दोसी, वो देखें कोला, वो की की व्यक्ति हमें की वो किस के देखें हमें की वो होता, विकीनोंद्र सीरिक्स, वो वो की केरेड, जी सम्बन्ध कराई की हमें हम

## २६० पत्र भी चर्चिलके निजी सचिवको

हिरस सेसिस छन्दन | नवम्बर २१ १९ ६

भी भी भी विक्रियम्स

तित्री मचित्र चपनिवेश-दपमन्त्री

ध्यनिवेश-कार्यानय

बार्जीनम स्ट्रीट निय महोरय

यदि बार भी विनटन विविवती इससे उरनिवेध कार्यासयमें मिसनेबी मंत्रुरी देनके निए मी बनीका बीर मेरा यन्यवाद कह देंगे ता मैं बहुत बनुगृहीत हुँगा। हम भी चाँचलते इसी माधकी २७ तारीवको १२ वने दीपहरको निलेने।

भाषका विश्वस्त

टाइए की हुई दल्लारी अंग्रेजी मतिकी कोडो-नकत (एस एन ४६१९) से ।

२३१ पत्र मेगनस सिवरस वसको बाडीकी

होटल देखिल हन्दर्गी

नवान्दर २१ १९ ६

सन्दी नेपनल शिवरल गडब द्वादरहोत एम बस्य

प्रिय नहाध्य

बनवर्षे मेरे नाम जो पत्र बढ़ा हुता है जब इपया कारके प्रेपट जिज्या है। बाबार नार्नया ।

भारत्या शिरमन

राहर की वृद्दे सन्त्रारी अधेशी अति (एन एन ४६२ ) के।

## २३२ पत्र की० डब्स्यू० एम० ग्रियको

[होटल वैतिक अन्यतः]

मबम्बर २६ १९ ६

प्रिय महोदय

थी मॉरियनने बापको जो कायबात दिने वे उनके साथ बाएके २ ठारीकके परने किए में आयारी हूं। भी बक्ता बीर में बाधा करते हैं कि बाप इस प्रश्नमें जो नेरी सम्बर्ग साम्राज्यीय महत्त्वका है विकल्पनी की रहेंगे।

आपका दिश्वस्य,

भी की उक्क्यू एवं क्रिय काउटमुक १६७ स्ट्रैंड डक्क्यू सी

टाइप की हुई बक्तरी अंग्रेजी प्रति (एस एन ४६२१) से।

२३३ पत्र एफ० एच० द्वाउनको

[होटल वेडिल

ं सम्पन्] नवस्थर २१-१९ ६

प्रियं भी द्वावन

सर केलेकने निक किया था कि टाइन्स लीक ईडिया की बोरसे बाप बिन्दनपामने पानिक होना पहल करेंचे। थी जर्किने एक सक्येदा पेता है, निवसे उन्होंने कहा है कि है विटन्दनपाकों बानती रखाना बाहिं। में बाही बातता कि बाएके ऐसे होन्कने वहें क्यस्थित रहता चाहिए या नहीं। मेरा कुलाब है कि बाप कक मारत कार्याक्समें की बारें बीर देखें कि भी मॉर्केस हिहालांकि बारसें सर क्षेत्रकती क्या पान है। जब में सर क्षेत्रके निक्षा मा सबस्क हिसालों पूर्वी मुझी थी।

मह पत्र किचाते-किचाते आपका पोस्टकाई मिका। भी मॉर्केने १२-२ बर्वका धमन

दिया है। मार्गने घेथ प्रश्नीका उत्तर कार या ही चुका है।

आपना सन्त

भी एक एवं वाउन रितरूम"

बेस्टबोर्ने रोड कॉरेस्ट हिन्ह ई. शी.

टाइर की हुई बरारी अंदेशी अंतिकी कोटो-नकन (एम. एक. ४६२२) है।

#### २३४ पत्र रेमिगटन टाइपराइटर कम्पनीकी

[इट्टास सेतिम कर्दन] नवस्थर २१ १९ ६

प्रबन्धक रेमिगटन शाहपराइटर कम्पनी

दानगटन टाइन्स्ट्राइटर चन्नानः १ प्रेसचर्चस्ट्रीट, ई.सी. प्रिय महोदम

भार बर रूपया अपनी समीन बढ़ना में और विस मुत्रे भिजवा दें।

आपदा वित्वस्त

टारर भी हुर्र रक्तये अंग्रेगी वित (एस एन ४६२६) से ।

२३५ पत्र सर शेपर लेबग्रिजका

[हीटस ससिन सम्बन] नवाबर २१ १९ ६

नियं महोरय

ट्राल्यानटे विद्या पारतीयों और उनशे न्यिनिय सम्बन्धि दास्म में प्रशाित भारते महानुमूनियूर्व पत्रके निए बाती और थी बतीदी तरकों में बारको सम्बत्तर देना चाहत है।

सम पर्छ साथ में नाँडे एमिन्नको दिने यने निवेदननवनी एक जान घेजनेती पृष्टता कर रहा हूँ। यदि जार मृत और भी जमीको नितनेता तीई नयन है सकें ता हम आने वेदेपने सम्बन्धम आरोपे बिल्लेडे निर्दे सामित्रक होते।

मारवा विश्वान

[4=x ]

नर रोपर नेपब्रिय कर्मन क्षम्ब द्रम्य सी

रादा की हुई दराधी महेनी वर्षि (तम एस ४६२४) में ब

#### २३६ पत्र एस० हॉसिकको

होटड सेसिड লকা नवस्बर २६ १९ ६

त्रिय भी डॉकिंक

मासूप नहीं प्रार्वनापत्रपर हस्तासर क्षेत्रेके काममें जापको जाने कोई सफलरा मिसी है या नहीं। बादेदनपत्र पेस करनेका ठीक समय का गया है।

शिष्टमण्डल औ गॉर्बेंस बाल मिलेया।

कार्यका सुर्वे

भी एवं हॉक्टिं ६२ अन्तर बॉक है सी

टाइप भी हुई दएतरी बंबेबी प्रतिकी फोटो-मक्क (एस एन ४६२५) से 1

२३७ पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिको

होटल वैदिन बन्दन 📗

77 15 THER

सन्द्री

माप्तीय राष्ट्रीय कांब्रेसकी बिटिश समिति

८४ व ८५. पैक्स केन्बर्स

वेस्टमिन्स्टर

प्रिय भी डॉल

नोहानिसमानि विटिश भारतीय संबक्तो नेने गर्ने शास्त्रे सिए भी शरामाई नीएँनी हारा विमे गरे ३ पीड १ शिक्तिंग बाप तर विकियम वेडरवर्नेकी मेनी गई हंडीवें से कार मेकी हपा करें।

साव ही क्रापा हमीदिया अंतुमन बॉस्स में ६ ३१ बोहानिसवर्षको निपमित क्रारे इंडिया भी मैनते रहें। यह मैं नहीं शाजेया तब तसका वार्यिक सहक केता शाजेया।

वापना सम्बद

दाइन की हुई बल्तारी बंधेनी प्रति (एस एन ४६२६) से ।

t. देशिर "क्षेंडे वर्जनेनोह नाम क्लि वार्नगरवद्धा मनुविदा" शह ११५.१३ १

#### २३८. पत्र एच० ई० ए० कॉटनको

ब्रिटिस सैसिस क्षवत् ।

समान्दर २१ १९ ६

प्रिय भी कॉटन

इत्या टाइम्ट से गोंडडे बल्युबॉका पर्न बीट १७ सारीबके साउथ वास्कित से मैरे साय हुई मुलाकातका विकरण उज्जूत कर छ । मेरा खदाछ है इंडियल मोमिनियल के इस बंकर्में सदुत करने योग्य बहुत-कुछ है। कवायित सबसे महत्त्वपूर्ण केला वह है जो दाहस्स मॉफ मेदात के पुष्ठ ७८८ से किया थ्या है। येचा क्यांत हैं, उसी पुष्ठपुर "विटिश मास्तीय संब बीर भारतीय पिच्टमण्डल शीर्वक्से को रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वसे भी केना नाहिए। मैं बारको उन कोगोंके शाम मेब ही चुका हूँ की कुछ भी मॉक्टी मिलनेगाले हैं।

जापका सच्चा

भी एवं ई ए कॉटन समादक इंडिया ८४ म ८५ वेक्स बैत्वर्स बेस्टमिन्स्टर

दाइप की हुई बक्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-क्लाल (एस एन ४६२७) है।

#### २३९ शिष्टमण्यल ची मॉस्टेंसी सेवामें

क्टरमानी जी मीड़े और शांक कारिको भारतीयोंका प्रतिविधिक क्रश्रेमाने विकासको धीम की बेंद्र हरें करबी रिपोर्ट निज्यविक्रित है :

सन्दर्भ

नवम्बर २२ १९ ६]

सर सेपेस प्रिक्तः नहीवय वक्षिण माफिकासे मामे हए दो प्रतिनिधि धी यांची और थी बसीका परिचय वैनेके सिय को शिधानण्डस भाग मामकी सेवामें उपस्थित हजा है पसका नेतत्व करनेदा सीमाप्य भन्ने प्राप्त है।

६ १५ मधनर १९०६का । को एव नक्तर १९०६के इंकिएमी धरात विना करा । ६. "वेंड साम्य वारीका को "। का १८९-८३ ।

44

भवा पया है में यह अहना वाहता हूं कि यह काम एक सरारती स्कूती झोकरेका है गीर वे सभी कोप को भी गांबीको जानते हैं या अनके कामसे जिनका वर्षों सम्बन्ध एतं है र्वमा कि मेरा रहा है कानते हैं कि वे विमा किसी क्यनितगत प्रयोजन या सामने की विभिन्न उद्देश्यक प्रति एकान्त-आवसे काम करते रहे हैं। वनशी रीति-गीति विस्कुस निजनते एते हैं -- यह बात में सपवपूर्वक कह सकता हूँ।

भी गांबी और उस मुर्वतापूर्ण प्रार्वनायबके वारेमें को छनके और उनके कार्यके विरोवर्ष

मुझे नगता है में विता किसी मुमालतेके इस सम्बन्धमें एक बात कह सकता हैं। महौरव इस बलको अल्पे अविक कोई भी नहीं जानता कि इस मामकेमें वाराज्ये कानमा कितनी तीव है। एकके बाद एक सानेवाके बाइतराय और बारतामनीने यह वर्त मारत-कार्यास्य और उपनिवेश-कार्याक्रमके सामने रखी है। यन स्मरमपत्रीके स्रवादने को मेंने ही उनकी सेवामें प्रेवित किये **वे स्वयं क्यानिवेश-गन्तियोंने शक्तिन वा**र्शक**नी विभिन्न** भारतीयाँकी क्रिकायताँके साथ जतनी ही यहरी सङ्ग्नुमृति प्रवर्तेसत की जितनी भारतीय बाइतराव और सन्दनमें भारत-मन्त्रियोंने की। इत बातको बिस्तारसे सङ्गेनी बकरत नहीं है। इंग्लैंड और उसके उपनिवेत्रीके सम्बन्ध पूत्रे बहुत-कुछ वैसे ही सपते हैं बेरी बाब संपुत्ती राज्यकी केम्ब्रीय सरकार और कविकोतिया राज्यके बीच है और यह स्विति संदारके व्यक्ति पार्गोर्ने गम्मीर हो वायेयी। (ताकियां)। क्रिस्टब्सेड इस धानकेमें बदरदात बळिनाइमी है। सानके सामने को विचरीत निमातियाँ हैं — पहली स्पष्ट और विकिन् अपरित्तक है किर की इसका जाबार धीरक्पूर्व और बोम्प है। यह स्थिति यह है कि विदिस संबंधे नीचे रहें-वाते हरएक प्रवासनको व्यक्तियत स्वतन्त्रता नाहिए, उत्ते विना रोक-दोसके हरवतके तार माने-बाने और सम्मानपूर्व जरने मोम्य कोई बन्या चुननेवी कूट चाहिए। (तासिमाँ)। वहीयम यह बात तारे साम्रात्यवर नावृ है, किन्तु बुतरी बोरसे इसके मुकाबतेने मबहुरी प्रश्लेकी विरोध करनेवाली स्विति येश की बाली है। निस्तलोह बहुतिक वोरॉका स्वांक है वे म्यू चाहते हैं और यह चाहता विस्तृत ठीक है कि सम्बूरीको दर और समित्र होनी चाहिए। एक ऐसे बरिमानी और संबनी समाजका जाना जो बहुत बोड़ेमें विवाह कर सकता 🕻 बोरॉसी मामरतीकी वरोंको कम कर देता है और वे इतने बोड़ेमें अपना निर्वाह नहीं कर सकते।

ये वो विरोमी वर्ते हैं और इन्हें किसी सेतुवल्यके द्वारा सामित्युवंक बोड़ा बाना पार्टिए। महोदय हमारी जापने प्रार्थना है कि आप प्रमत्न करें और उसे बनाएँ। इसके मतिरिक्त में यह जी क्यूंगा कि वो कारजेंसि जाप ही एकमात्र पेंसे व्यक्ति 🕻 की इस मत्यन्त कतते हुए मामलेके बार्बोकी सन्तुष्ट कर सकते हैं। पहुसी बाद हो यह है कि

मारत-वाजीके नाते शासके पास अन्य करने और क्रोकनेकी बावियाँ है। पे नोड़ेमें नपनी बात स्पन्द करना बाहता हूँ। जवाहरवके किए मेहासको लीमिए।

पूर्व भारत संघटे सध्यक्षकी हैसियतसे मेने एकाविक बार क्वनिवेश-सन्त्रीके नाम सावेदनार्य त्रेत्रे हैं कि नेटालको उक्त समय सक कोई विरिनिदिया शत्रकुर न लेते बार्वे अवसर वर्ति आफिटामें वनके सर-प्रजाननींका वर्जा शही बदल जाता। मेटाल जारतीयोंके दिना गरी प्र तकता, किर भी वह उनपर अत्याचार करता है। और पहुते तो उनपर पहुने हुन्तवानकी

अरेका भी कपिए अरुपानार किया था। सविष वेडाकको प्रतिवर्ध अविकाधिक भारतीय मनुर्देशी बकरत पहती है, वर्षीक ब्रिटिंड उपिनेकी स्वयं कोर्तीमें काम नहीं कर सस्ते। उनको हाक्ता वर्मातक पूछ सक्की नहीं है। ये ऐसे देश हैं किएहें कियों भी दिन अंपनेति बकरर मुद्री बहाया का सकता।

सहोदय सेरी सदसमें इतना ही कहुना जानश्यक है, किन्तु में एक अभिप्त स्परितस्त प्रार्थन सामने करूँना कि में मापको इस प्रारंका समानान करने जातक एकामा प्रारंत इसिस्प् भी मानता हूँ कि जारने अंदेज जातिकों को स्मर इसिं भी है वह लगसानियर किन्ती नई है और मुद्दे समेन्ने नहीं है कि इस सरस्य ककाई हुए प्रमुक्ती वाली हुमें जहीं निक्त सकेनी।

. भी यांची महोत्रम में अपने सहयोगी थी अपनिकी जीर अपनी ओरसे जामको साहर बायबाद देता है कि आपने हमें अपनी वार्ते पेश करनेका अवसर दिया किन्तु, मैं आपका बहुनुस्य समय केनेके किए काना-आयों नहीं हुँ क्योंकि महोदय मेरी समझमें हुमें कब मी अपने सविकार अवरेमें दिखें तमी हमें आपके पाल मानेका हक है क्योंकि आप हुमारे जिम्मेदार बक्रील और न्यांची हैं। वैद्या कि चर केपेक विकितने कहा है, एविजाई अध्यादेख कोंडे एकपिनने भेरे विचारके एक मम्बद्धानिक कारण मान मिया था। उस्त सम्मादेश भेरे मझ विचारके उपनिवेधीय विचानके बारेमें सबक्क की उपनिवेधीय नीतिके हुए जाता है। स्पतिबेश-मन्त्रियों और कारत-मन्त्रियोंने स्वतन्त्र प्रवासियोंसे सम्बन्धित दिस रंपनेदका विरोध सफनताके साब किया मेरी रायमें उनत बच्चारेश बकारन वसी रंगमेरकी रेसाएँ जीवता है। एक ब्रांक्स आधिकी उपनिवेश-निवासीने इस सम्मादेशक बारेमें वह कहा है कि हम इसके एक राज्य नारिक मारिक प्रतिकार करिये हैं। कारण पर्कर्म कुरोका पहा बोक्शर करिये हैं। यह बाप्य होंगि बीर एक हु बी प्रार्टीमने किसी सार्प्यनिक समार्थे यह कहा कि हमारे साथ आव्यवहार किया वायेगा बढ़ किसी स्प निवेदीय कुरोकी तप्ह भी नहीं होया वर्षोंकि वह तो पता हुवा कुता है, बन्दि हमारे साथ मारतीय क्षेत्रे जैसा व्यवहार किया जायेगा जो एक क्रूरकुराने व्यवक प्राची है। मैं यह मानदा नाराव बुध पड़ा क्यां क्यां है। त्यां भाग के क्यां के होता पहां है पह नद्दा उनसे हैं कि मेरे समामके मिशनों मांगकों जो अनुस्त वहा हो होता पहां है यह नद्दा उनसे चरस हुई भी। महीरव में यह कहे बिना नहीं रह एस्ता कि मेरे समानकी उस दिखाल समार्थे मो बाद बही नहें, यह प्रिटिय भारतीयोंकों हान्सवाक और बीक्स माफिकोंके सम्म मागोंमें बार बार होनेवाले अनुवर्वति पूरी तरह विज ही गई है। अच्यादेगको लागू करनेके आरण स्नार में नार हुना के नामक न्यूनियार के प्राप्त एक बहु र यह के जान कर जा निर्माण कर कर है। हिम्मीको प्रत्यांत कियारों नवे एक केवन वाम भी बंबन हार हम वयह बताये सवे हैं कि हालवाकरों विधिस प्राप्तीय जबना एपियाई बड़ी वंध्यामें अनिवहत क्याने का ऐहे हैं बौर विध्या भारतीय इस एपियाई बाइको जान-बुककर मील्याहन देते हैं। महोरय में ऐ वससे 

१. बडी वी प्रोडेंड विकार-सराजीताच सम्बन्धी (जीत बॉस्टीमाइफ़) वी बोट ग्रीस्ट है ।

समये भागी गरमद

इससे मेरी नाम सायमें इन-कपटसे प्रवेशकी बात वपने-आप कट वाली है। यह इस बारोपको अधिक मान में हो बिटिस पाएतीय समान हारा प्रोत्साइनकी बाद ठीक नहीं हो एकडी में स्पष्ट हो बावा है।

111

पिक्के दो दर्जोनें १५ के कम सामके नहीं चकाये गये वर्षात् १५ ब्रिटिश भाष्टीय बबरदस्ती बाहर निकास दिये गये हैं। मैं नहीं बागता कि ये सभी बाक्षण ठोड़ वे या गर्रे किन्तु यह एक तच्य है कि ये सारे मास्त्रीय निकास दिये समे वे। बान्ति-रक्षा बच्चोदस मास्त्रीय परिनर्योको सपने परियोके साथ जाने देनेके भामसंगे बहुत सक्त रहा है। कोमक वायुके भारतीय कर्णोंको भी दुरस्थासमें प्रवेश वेतेपर वह बहुत सक्त रहा है, क्योंकि उनके पास अनुमायप मही थे। वर्तमान कानून अर्वात् शानित-रहा। बच्चावेश हिटिश मारतीयोके कल-कपटपूर्व प्रवेशको रोधनेके किए पर्याप्त है। अस भी हो बिटिय भारतीयोंने इन दोशों वस्तव्योंका बार-बार सम्बन

किया है और इसी कारण हम स्थानीय सरकारते इस तच्यकी वांगके किए एक कोटे बानोगमे नियस्तिका बनुरोव करते रहे हैं कि सवमूच वहे पैमानेपर प्रवेश हो रहा है बबवा नहीं।

तकापि मैं नहीं समझता कि मुखे बहुत अविक समय केनेकी करूटा पढ़ेगी। मैंने कॉर्ड एकपिनको जानेदनपत्र मेना है जिसमें पूरी स्थिति इनके शामने का जाती है कियु न एक बात जनवम कहता चाहता हूँ और वह है जपनिवेखकी मावना । में तमाम बीसन आफ्रिकी प्रतिवन्नक विभागके दिविहासका सम्भयन कंपता पहा हूँ निकार करिये का पिकके ११ दवीह — हीर मुद्दे कंपकी तरह माद है कि १८९४ में जीडे रियमने मशासिकार-समृहण विवेदकका निर्देश कर दिया ना नगरिक नह केवल एधियाइयॉपर कायू होता ना। ब्रिटिस मारतीयॉपर प्रतिवन्त्र समानेके बारेमें १८९७ में प्रस्तुत किये गये एक विवेशकके मसविवंको भी केम्बरकेनी नामंत्र कर दिया था। उस समय भी चम्बरकेनने कहा का कि एसिबाई और बिटिव प्रदेशपर प्रतिकत्त अपानेके कोहेगांधे निवानमं ने कोई वर्ष-पंत्रके रिका बीजनेको ह्वायन गर्से दे सक्दे और स्विक्य हमें १८९७ का कानून मिछा। बास्ट्रेकियाओं कोक्सनाम एक्सियाँ बहित्करन विवेदकपर निना किसी हिव्यक्तिसहरके ऐसे ही निपेशांकिकारका प्रनीत किसी बना था। किन्दु महोस्क हम्प्यकार्थों — पिककेसांक की ऐसा ही मेरा स्वात है मा १९९४ म -- विश्वात-परिपदने वतनी भूरवानित्व विशेषक पेश किया और मेरे लयाक्में एवं नी

स्पानितने इसका विरोध नहीं किया था। किन्तु फिर भी भूस्वामित्व विवेदकका निर्मेष करने क्या किटिकटनते तिनक भी समाभानीका नहीं किया । सहीश्य करत निषेदक और वर्षमां समानी से किटिकटनते तिनक भी समाभानीका नहीं किया । सहीश्य करत निषेदक और वर्षमां समानी से किटिकटनते किटिकटन के किटिकटन के मार्ग किया किटिकटन के किटिकटन के किटिकटन के किटिकटन के किटिकटन के किटिकटन के साचित् इतनी सुधी कोई मार्गात नहीं जी जितनी सुधी वस विधानके बारेमें है, न्यांकि मुँ ट्रान्धवालके वर्तानमंकि जमीन-भाववाद रखनेपर प्रतिवास नहीं क्षयाता मा वह केवल पर

इत्यानाक प्रधानाक प्रधानाक व्याप्तव्यावस्था स्वाप्तव्या क्यांचा मा बहु कर्मक स्वतिप्रितेष्ट सामृ होंचा मा निकंत पात्र क्यांचानाक्या सी हिन्दू कोई विदिश्यन वेचे में बहुद एक्ट माना बीर जल विकारका निपेष करनेमें स्वतिक भी बाता-गीका नहीं किया। विदेश माराप्तीचीक विकारक व्यक्तियोग मात्रवादे वक्तारें बहुत-हुफ क्या पत्रा है क्यांचे यह साम्य क्यांचा क्यांची यूक्त क्या माना है स्वयांचे स्वाप्तव्या करनेमें कोई दिश्यक गरी। "हाय क्यांचा क्यांचा करनेमें कोई दिश्यक गरी। "हाय क्यांचा क्यांचा करनेमें कोई दिश्यक गरी।"

थोरे उपनिवेधीय जनका शाला बरशस्त्र करते हैं। उन्हें बमीनके किए बंडेक मा नारे स्वाविधी पात मने ही जाना चड़ता हो। अपने मालके किए गोरे ब्यापारिकोंके पात बाना पहला है को उन्हें ६ महीनेने बार करनेकी कर्तपर भिक्त बाता है। यदि बिट्स भारतीयिक विकास समृत कहने तायक बाम मुलाकरत होती तो महोदय मुले कंपता है कि वे नहीं एक दिन मी न टिक्ट पारे। क्यूर्स होते के महापीरने एक समा बुकाई वी विसमें कुछ मेरे काम कि नहीं पह सही महिला करने कामकेने विश्व मार की रिक्र महिला करने। बार की विसमें कुछ मेरे कामकेने विश्व मार की रिक्र मार की मार की रिक्र मार की यह मार की रिक्र मार की यह मार की रिक्र मार की रिक

यो योक्षें भी पोनी बया माप इस समय जनकी स्थितिकी बात कह रहे है जो पहले ही हास्त्रवालके निवासी है?

सी गांची जी हो प्रहोदय अध्यादेश केषण व्यक्तिया छापू होता है जो इस सम्यद्र महिक निमाती है और को सानित-एका अध्यादेशके अत्यदेश द्वारव्याकरों जानेदाके हैं। मिरियमों होनेवाकि प्रदेशके विश्वयमों कदाचित गेरे निष्य श्री कर्ती हुक कहेंदी। में प्रशास्त्र हता ही कह सफ्ता हैं कि हमने सारी स्थिति कोड़ भी है और प्रविद्याले विशासकों के समिनियमके सनुसार स्वीकार कर किया है। यहाँ एक ऐसा सवितियम है भी विना नर्ग-मेवकी रेसा चीन पैक्षपिक जांगके कारण - जो बहुत सक्त जांच है - ब्रिटिश शास्त्रीपॅकि उपनिवेशों में प्रवेश-पर प्रतिबन्ध कगाता है। फिन्तु इसमें इसे बृडिसानी माना है कि इस व्यापारिक परवानीके मानकेमें भी इस स्थितिको भाग कें। इसने कहा है कि नये व्यापारिक परवानीके मानकेमें इस अपने अविकारोंका नगरनिकायों हारा विनियमन और नियन्त्रण मान केंने किन्तु ऐसे विकास दूसरोंपर मी कायू होने चाहिए--केवक विटिस मारतीयोंपर ही नहीं। मेरा बनुसव है कि कुर कर ने जो हुने हैं ने नाहिए जनका कारण में प्रश्नित है हैं हैं। यह जिस्से के पूर्व के इस कारण जान नहीं हैं महीं मेहें किस मही होने सिकेट मानू होनेमाम सिमान होता है, यहाँ पहल पानेमी मूंनाहम पुरी है। महोदय मेप समास है कि एरकार वन लोगॉनर मून्य नहीं करता पाहती निनके न बबान है न मताविकार। मैं इस तम्मका उत्सेख इसकिए नहीं कर रहा है कि हमें कोई एननीरिक बचा चाहिए। इस यह बाव खाक कर चुके है कि बहुनेक बिटिय नारतीनीका तानक है, जब किसी भी एनमीरिक समाने कोई बाकारत गई। है, किन्यु दार्व इसे मवाधिकार्योत रहना है शो में शिक्ष्य ही यह खोचवा हूँ कि चरकारत मवाधिकार्योग कोमोकी रखा करनी चाहिए। बोर शो भी बैठनीय नहीं नक्षित वह पंरावण एक बारतीयक पतिक होगी चाहिए और पहोचन हुए जिस संदेशकों हुए स्थाप स्टेस्सर है, सदसे प्राधिक केरा, बेपने समानके समितकों और त्याधिकों हैसियतसे हुम बापके मुखारेक्षी है, सीर यह सारवा-यन कि हमें वह संरक्षक प्राप्त है, हुम बापसे चाहते हैं। (सास्थित)।

भी बती महोदय पुत्ते ऐसा नहीं नपता कि अपने उद्देशके दारेसे आपके अदिक भ्दूनोधी पुत्ते और अभ्यत वहाँगी। भी गांचीने सची गुर्वे और तथ्य प्रस्तुत कर दिये हैं। यूने अपने तमात्रकों औरते देवक दुस्त्वासनों वकती विश्वतिकों विश्वोय करते आपके तातने रस्तरका आदेश विश्वतिक स्वतिक स् हु।त्सवासका बात्तन जनके विच्या वर्ष-भेषपर आयारित विवान पैक कर रहा है वह वि मारमीनियाई, सीरियाई, धीक, कसी पीलैंडके यहुवी आदि हुआरों विभिन्न कीमोंके परदेशी विना किसी सपनान और रोक-टोकके कुल्सवाकर्गे प्रवेश कर रहे हैं। हमारे बन्युनर्गोंके १८५७ का बोधनाएक और ताथ ही वह समोहा भी मात है जो दिस्ती दरवारके समय राजाने कोपोंको विविध सजेके नीके जनकी स्वतन्त्रताका जास्वासन केते हुए भेजा वा इसकिए वे बड़ी तौडताके साथ ऐसा महसूस करते हैं कि इस अध्यादेशके पास हीनेते है मस्याचार और स्थमानके विकार हुए है।

मेंने सभी जापने परवेक्तियोंको कात की है। सब बड़ा प्रकृत यह है कि सूरीपिवाँकी मानना - अर्चात् वपनिवेसिमोंकी नावना हमारे जिलाछ है। वपनिवेसवातिमोंने किसी ही क्य या प्रकारते ट्रान्सवाकने ह्यारे नाइयोंको अपनानित करनेजी साँग गर्ही की है। वर्होंने हुमारी प्यापारिक स्पवसि श्ररकाच गाँवा है। यह स्पर्वा प्रतके बहुत खिलांक जाती है और महोरय, वे इतना ही चाहते हैं कि दान्सवाकर्में पृक्षियाइयाँकी जबर्दत शक देवनर्में न असे ! हुमने समय-समयपर सरकारसे कहा है कि हुमनें से को क्षीय दुल्सवालमें है वे एक्षियाहर्यों मे बड़ी सस्यामें आया हजा वेक्रनेके इच्छुक नहीं हैं और भी उंक्रनने स्वयं बहा कि सामान्यीन सरकार दालावासको कत्तरदानी सरकारको हुव तक इस प्रदम तका प्रवेशके प्रसारर विवार करेगो। चूँकि हुमें विचान-परिचडमें प्रतिनिक्ति-भाषा नहीं 🖡 साकाश्मीय सरकार ही हवारी एकमात्र रक्षक है। अब में केवल एक बात यह बताना चाहता है कि किस प्रकार वर्ष विभाग और यह अप्यादेश लाहा गया। एक धारा इस तमें अप्यादेशके प्रमानसे नमूची वर्षी थी, जलके द्वारा अचेकि नंसज इस अन्यावेद्यकी परिवित्ते वरहर रह बाते थे किन्तु वर्ति<sup>व</sup> ब्राधिकाम यहाँतक कि दालावाकमें जन्म कैनेवाले कारतीय बच्चेंकि क्रिए भी इसमें कोई चूँना इस नहीं रखी गई। इसके तिका स्वयं मैंने भी अंतनका प्यान इस बातकी और जार्कीयाँ किया कि यह अनुचित है। यह श्रीक जाविकामें श्रापक किसी भी एक्रियाहिक साथ रिवामत की काती है तो जाएतीय करणेंकि ताक रियायत न करना अनुवित है। में एक वरम्हरणे यह भी कताना चाहता हूँ कि बोलर सरकारके अधीन भी पुत्रीके सुनतानकी मुतस्त्राण प्रजापर इस सम्बारियका निपरीत जसर पहला या किन्तु उन्होंको ईसाई प्रजापर गरी। सब भाग देख रास्त्रे हैं कि अभ्यादेश भारतीयोंके प्रति किराना अन्यायपुत्र है।

में विस्तारसे बातचीत करनेकी आवागकता गार्ति देखता किन्तु में आपते केवल इतना करूँगा कि व्यक्ति-रसा अध्यावेतके अन्तर्गत हुमारे वर्तमान अनुवतिपत्र शिवाक्तपीके स्पि विस्कृत वर्षाप्त है और जनके हारा एते किसी जो भारतीयका बता समाया का सकता है जो दिना आजाके नैरशानुनी तीरपर बुल्सवानमें हो। इतसिए नया अध्यावेश थे।। करनेनी कोई मानायन्ता नहीं है और न हर बातकों ही कि फिलहाल इन स्वृत्तीत्योंके होते हुए एवं कपमानिन फिमा कामें। हमें लगना है कि हानका मंता हुनारे विभाव है और नहीरन हैं<sup>ने</sup> इसे अपमानिनक समाते हैं। हुमारे विवारते यह अम्बादीय शिदानतता जराव है कामें बुकानबार अववा भारतीय व्यापारी गोरे बुकानबारोंके जुकाककेंगे अधिक बुधान है। बेसा कि भी पांत्रीने कहा ये भोटे हुकानवार प्राया विविध प्रका न होकर विकल यूरीप मा करांचे भागे हुए परदेशों है। फिन्तु जिस प्रस्तपर इस समय ब्रिटिश सरकारको विकार करना है, वह मुद्र है कि नया विकास अजाजनीके मुकानकेमें परवेशी योरे प्रकानवारीकी पद्धति वरकरार रखी बामें। बास्तवर्ने प्रका नहीं है कि क्या इन दान्तवानमें आये हुए परदेशी इकानदारोंको कनवन आर्थिक मदद पहुँचाएँ और काहें पक्षपालपूर्व कालारका अविकार हैं। इस सम्बन्धमें एक और बहुत बड़ा प्रान प्रपत्तित होता है कि दक्षिण आधिकाकी कीनोंका मिक्स क्या श्रीना। रक्षिण माहित्याकी भाषातीके जीकडाँकी खोच करनेसे और नियोगतः सामादीकी बुद्धिते मुसे इत बातका पूरा जरोता हो थया है कि दस्तिक वाकिना गोरॉका देश न है, न कभी हो सकता है। गोर्सिक भुकावतेमें काले कीय बहुत सविक पतिते वड़ रहे हैं। यह ठीव है कि प्रतित साबिकारों भीरे पह सबसे हैं और बढ़ भी तकते हैं किन्तु सभी इस बातको मानते है कि गोरे सावभी सबहुरी नहीं कर सकते बत्तनिए जनके बीनॉने यह क्षप्ताना है कि चुकि मोरे जावनी भारीरिक शत नहीं करेंचे इसकिए हमें चाहिए कि हम इकामशारीके कामके लिए धन्हें विशिष्ट सुविवाएँ वें। मेरे विचारमें यह एक असद्वा स्विति है। श्रेप कामापीके प्रति यह अन्याय है और यन नारतीयोक्त प्रति भी भी इस कामजे समना चाहते हैं। भारतीय अविक वैर्यमान है और नतनियोंने अविक नीकप्रिय है। इसके सिवाय विक्रम काद्रिकाके बहुत-से जोरे जी हम चारतीय व्यापारियोंका स्थापत करते हैं. क्पॅरिंक बर्वेहें कराने अपेसाइक सस्ती बीजें प्राप्त हो तकती है। एक बंबेब महिनाने नुसत्ते च्छा कि उसके पतिको जारतीय स्थापारियोसि स्थापहार रक्षणेजे जावति है, किन्दु किर भी वह हमेशा धन्त्रीसे स्थपहार रक्षणी है क्योंकि क्षेत्र कमसे चीजें सस्ती जिल्ल्यी है।

हुछ भी ही हमें दन वर्षाविधोंकी रखा करनी है। हम प्रमत्वासकी प्रतिरक्षाके लिए चीमें रखते हैं और वनका खर्च काले हैं दल्लिए निचलि दल प्रकार है कि बद दुम्तवास एक वरवीय देश वा तब हम अपनी प्रमाणी और हुस्तबेप करनेके प्रविकारका 444

दावा करते थे; जब बहु हुआरा जपना उपनिषेश है हुआरी अपनी कौजते प्रतिस्थित है ज्य हुन पुण्याप विश्वक वाते हैं और कानती इच्छाका निरोध करनेका छातुम गृही करी। पृष्टि कान ऐसी है तो हुनें समस्त साम्बाज्यका सामन करनेवाली जाति हीचेका कराई स्था भी गृही करना चालिए। (साम्ब्या)।

काँव स्वेतनके बाँक ऐरवावं । से व्यक्तियाद करती कह सकता हूँ कि यह पालकों करती स्वराज करता है, गेरी सकता ने वावेतराव करती कह सकता है कि स्व सामान्य करता है, हो से सकता के स्वराज स्वराज है, के से सकता के स्वराज स्वराज है कि इस सामान्य की किंद्राल हमारे विकट्ट का लागे करी है करते हमा करता है कि कावातर नामन एक करना सिद्धालका विरोज करने बता सकती है सामान्य। नुसे साम हो कि कावातर नामन एक करना सिद्धालका विरोज करने बता सकती है सामान्य। नुसे साम हो हमा हमान्य कावात सामान्य स्वराज है कि हमारे सामान्य। किंद्राल स्वराज स्वराज करने बीचने करने बात समान्य हमाने के सामान्य है की हमारे सामान्य की स्वराज स्वराज स्वराज है। करने सामान्य हमाने के नामान्य है की सामान्य है की कावीनिक करना सामान्य है। ति सामान्य होनी की सामान्य हमाने हमान्य हमा

सब पराचित् आप जह तकते हैं कैसीन सरकार और प्रपनिकेशोंक सैचर्य उत्तरे होनेपर ने इस सामकेपर भीर किस तरह है सकता हूँ ? ये यह नहीं कहता कि आँ ऐसी सबरवारी कर तकते हैं। ये तस्त्रार्थि कर तकते हैं। ये तस्त्रार्थि करके हुए तस्त्रार्थि करकते हुए तस्त्रार्थि कार्यार्थि के तकते हुए तस्त्रार्थि के तस्त्रार्थि के तस्त्रार्थि की स्त्रार्थि की स्त्रार्थिक स्त्रार्थि की स्त्रार्थिक स्त्रार्थि कार्यार्थि की स्त्रार्थिक स्त्रार्यार्थिक स्त्रार्थिक स्त्रार्थिक स्त्रार्थिक स्त्रार्थि

लहीं देखता। पहली बात तो पह है कि मुन्ने इस बातका मरोसा नहीं है कि किसी वर्षान बेसके साब बानका पहोंचक वह बानेगा। किन्तु यदि हम साकन्य-साक दिशी रिद्धानाके साब किकबाद करें, तो वर्षानेकीसपीने बातिगत प्रमुसकी शुरू बातकना बहुता मिकेपा मीर काकर हो है कर रूपा वर्षावक करित है कार्यग । । में कहना बाहता है कि वर्ष परि दिख्या के साव किता है है करित है हम ति हम हम ति हम ति परि दिख्या हम ति हम ति हम ति परि दिख्या हम ति परि दिख्या हम ति हम ति परि दिख्या हम ति हम ति

क्लाम म यह बहुना बाहुता हूँ कि सर केपेक विकास वरित्रीस-मन्त्री हारा हुने दिसे समे आस्थातमपर को संतीम प्रकट किया है वक्तों स ताहुतत नहीं हूँ। सहातुन्ति प्रकट करना ठीठ है सेकिन कुछ कर के विकास वक्तों बहुत बहुकर है। सर में में बाबनगरी: वित्र सम्पादिसकी विकासत करनेके निए प्रतिनिधि हतनी

सर है करिन दिसम आधिकारों की कुछ हो पूरा है उसे भारतके लोग बड़ी जलपानीसे देवते पूर्त है और महोराज से मानकर — की उनके स्विकारों और स्वतंत्रताक व्यासी है बस्तस्य इस देसार्थ करक पुरुषात्र संस्तक हैं — बरोसा करते हैं। सब तो यह है कि यह देवता आपका काम है कि वे जूनगढ़कके किसी भी सामर्थ क्यों स वने उनके वाद क्यास होना बाहिय

तर केरेन रिकिंग नहींच्य नेरी समझमें इतना पर्यात्त है । साबिरकार यह विकासका प्रान हैं और सिकास्त छोड़ा नहीं साता चाहिए। तब कहें तो सरकारने चौती मबहुरिक प्रकार समय इस बातपर इतना खाँकर बोर दे दिया है कि यदि इस कराने वर्तमान कोरुप्तमारे सम्मूख सारे तच्यों-समेत सोथ समसकर केश किया यया और वदि रूप एक-से म्यवहारका कोई तथ है, तो इसका क्लर भी एक ही प्रकारसे दिया वा सकेश।

यो गरिकें में मानता हैं कि इवार्य कोई सन्देह नहीं और प्रापेक व्यक्ति कि 
गरतका कुछ यो मनुमन है तन जिससे मेंगे इस विवयनर बात की है यह मानता है कि 
इसका माराफे कोक्सतपर स्वामाधिक करते एक्सीर है और उत्तरेक वादिए। की 
गीय पित्र वाधिका बाते हैं वे सामे-पीछे वासस सी कारते हैं और उस नयमानकी क्यन्त क्यां 
कर्षा करते हैं को पनको और वनके कारतीयोंको सहना पड़ा है। यह करने नाएमें पूर्वयूष्टी 
मनुकानेके विक्र प्रापंत है। वस्तर नारवायकों कीस — विवारतील कीस — जनने आगते 
प्राप्त करते हैं कि क्या यह अवाय विदिक्ष सरकारकों क्यां का अध्यानकों क्यां का 
प्राप्त करते हैं कि क्या यह अवाय विदिक्ष सरकारकों क्यां का 
प्राप्त करते हैं कि क्या यह अवाय विदिक्ष सरकारकों क्यां का 
प्राप्त करते हैं कि क्या यह अवाय विद्वार को व्यक्ति का 
प्राप्त करते हैं कि क्या यह अवाय 
विद्वार का 
प्राप्त करते हैं कि क्या यह अवाय 
विद्वार का 
प्राप्त करता 
प्ताप्त करता 
प्राप्त करता 
प्ताप्त करता 
प्राप्त करता 
प्राप्त

में फिर कहता हूँ कि यह नहीं विश्वन्तना है कि श्रिटिस सरकारकों किर स्वितिनतीकों तोर प्योक्ष्यक्त प्यान केता पढ़ा जनमें एक ऐसा सम्बर्धित है को — हैं हुए तो स्पाँत कहूँ — परिणाता सन्त सावार-विचारिक साव सिक्कर करोड़ों विस्था सत्तकर्तीयर निर्धान्यकाका कथा कना वैशेष्ठा काम करता है। (साक्तिमी)

सर्वार एक वस्तरायों नानी क्यांकित ही सिकानको दुवाई पराम करता है पूर्व इस बातको बड़ी प्रसानता है कि नाई स्वेमलेने निर्माण होकर वर्षों करिन और कोरी-को माशारको मरनामा है। यह बहुत मच्छी बात है कि वन्होंने हुने यह स्मरण कराया है कि सिकानतीका ने वस्त्रेम कर रहे हैं जीर को नास कागू फिर्म का रहे हैं व विकान प्रमान हो तो तीलांगी किया में दूर्प राष्ट्र वनसे सहस्त्र हैं। (तालांगी) किया हम सम्मर्भक्त में पूर्व कियाने व्याप करना यह नाई है कि मिर हमारे सामने प्रमान कियान प्रमान के पार कियान हमारे कि मिर्म कियान प्रमान कियान प्रमान कियान प्रमान कियान प्रमान कियान कियान कियान कियान कियान प्रमान कियान कियान कियान कियान कियान प्रमान कियान कियान

बसे जितता जरिक सामू कर वार्ष वार्षा काम कामू करणा है। किन्तु, तब गारत-कार्याक्यकी स्थित क्या है? याद रखिए कि यह जित दिशान और प्रभाति सम्मित्वत है यह प्राथमिक तात्वालिक तथा एक अपने जिलता वार्य में, कारियेश-नमी ही है। तरनारे, आयोगके प्रापंतें मुत्ते एक व्यवस्ता करिनारी रिवर्षों देती है और यह में अन्यके सामने रखता हैं। यह यह है कि हुन्दे हुन्चवाड़के कोनीने नई तक प्रसारपाधी सामन केनेकी आसा है। यह साबीयकी नियुक्तिते उपनिवेशके हुन्दें स्नातन्त्री सागरीर लॉग्नेका प्रारम्य करना बहुत हो सर्वण्य होगा; क्योंकि सगर वस कायोगकी कुछ करना है और यहाँ साधान्य सरकारण कोई जसर उत्तक्ता है तो वह तासान्य सरकारण जाना नवसंपत्त्रिय सत्तारे यह बहुनेको साध्य करेगा उत्तक्ता है तो वह तासान्य सरकारण जाना नवसंपत्त्रिय सत्तारे यह बहुनेको साध्य करेगा कोई कोई की स्थापनार्थिन केंद्र करेगा है सीर क्या गहीं। सी नोधी कीर की स्थापनार्थिन को कुछ कहा है जसका मेरे पास केवल यही कायम है। किसीने इस बातका उत्तक्त भी किया कि सायोग इस कायम के किया की साथोग इस साथा कि सायोग इस कायम के साथोग के की साथोग काय किया है। इसकिए, मुझे इस सायान्य मही साता कि किसी साथोगने कायोगों कोई स्थापन इस साथा है। इसकिए, मुझे इस सायान्य अस्ताव्य और साथकी मेरेकि रोग करने किया काय की साथों कायोग के साथा काया है साथित है क्योंकि रोग करने हैं।

इसमें समेह नहीं कि ऐसे क्यांनिवसींनें, क्या द्वाग्याक बनने वा पहा है और कैंद्रा निवास है, साकारक सरकारको स्थित एक सबस्त विरोधनाला है। सकत स्थित कोई सुद्राध प्रकार नहीं है। किन्तु बात ऐसी ही है। आपके वर्तमान पहाि किसे साम्राज्यीय पहािका प्रकार नात स्था नात है, मेंद्र चरणे एसे ही बात करका नात स्था नात है, मेंद्र चरणे एसे ही आपके देशे लेंद्र करना है मीर इस सीचे तस्पकों स्था तथा कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? में बातें प्रकार करना है, मेंद्र करना है, मांद्र करना है, मांद्र करना है, मांद्र करना है, मांद्र करना हमांद्र करना है, मांद्र करना नाति हमें क्या करना चाहिए? में बातें प्रकार करने स्थान करने हमांद्र करना चाहिए? में स्थान करना चाहिए? में बातें प्रकार करने स्थान हमांद्र करना करने हमांद्र करना साम्राज्य करने काल कर साम्राज्य करने काल कर साम्राज्य करने साम्राज्य हमांद्र करने साम्राज्य हमांद्र करने साम्राज्य हमांद्र करने साम्राज्य हमांद्र करने साम्राज्य करने हमांद्र हमांद्र करने हमांद्र करने हमांद्र हमां

सर केरेल विभिन्नने इस बातपर व्यान विधा यह बय कहाँने यह वहा कि में बन्नमाँको खोल पहला हूँ या इन पोठीको मनवृत कर बकता हूँ सो मने बोहा-का तान्युक बाहिए किया था। बाद ऐसा कोई भी बहुत कर बकता हूँ सो मने बोहा-का तान्युक बाहिए किया था। बाद ऐसा कोई भी बहुत कराय बोहा लगे हिम तान्युक काहिए किया था। बाद ऐसा कोई की बहुत कराय कीय तिकारत कर ऐहे हैं पुवारों को तो करा कोई स्थित के ताम पुवारा-की बोहा कर की हो। बाई बीन्यायात प्रकोर विध्याने को लोको से वी बोहा के हो करा है। बाई बीन्यायात प्रकार कार्य कार्य की कार्य प्रकार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य

3.1

कर्जनको जास दिया जा

संदा कि मूझ भी पांचीचे भावन हुवा — मुझे यह जुलकर बड़ी मुझी हाँ और सामर भोड़ा साउनूब भी किन्तु कुमी हुई ही — कि जब और कुछ तमस्ये भारतीर्थि मार्जि दुस्तरसम्बे पोरे स्विनवेशमातिर्योजी भावना सराव नहीं है बत्तिक क्ष्य वार्योजी बरेता कुछ अपनी है।

भी गांधी भावता काछो खराव है, किन्तु वह दूरपूँकिने दूकारदारों उक बीमिंग है। सगझ-फिनाइ करनेवाले बीर सोगीके पूर्वश्वहको छवारचेवाले वे ही लोग है।

भी मोर्ग में यह सनमाना हूँ जिन्दु सावित्रकार हुनें इस चीनकी और नियान दृष्टिने देखना चाहिए। यह बहुन सम्बाताधिक नहीं है। यदि और छोटा पोरा कुटनदार नोयंके पूर्ववरूषा लाग उदाध्य अधिकारियोंचर प्रमाव द्वासकर सनने प्रयान प्रतिन्दावियोंची रातने रूप सके तो उसे बड़ो जुली हुँगी। चर्चींक हुन सानते हूँ—यह कोई रहावकी बस्त माँ है यह देचन रंग-विदेव हो नहीं है यह सानीय होनाती सम्बाधित पूर्वपह यो नहीं है। वर्षोंक बह नहना निराधिक होगा वर्षाक हुन सानते हैं कि विदेव प्रयानाव सार्थ वर्षों हुए यन सारतीय दुस्तवानमें है से हीन होनेके बताय नवक सावनें उस नोरोंनी सरेकारण बहुन की है जिनदा दुस्तवानमें जिल्हा स्वाप्त निर्मा (सान्धित) ।

मार कोई वादेशी सत्ता हमारे सहरजावर्तीकर इस प्रकारको निर्माणकार तरे. तो व भोषता हैं कि विधा-नार्याचन ऐसे जानको सम्बीनुर्व व्यवहार निव्य प्रतिके रिल कार्यसमी एक वर केमा (तार्मियां) । यह एक वह तथा है जिल्ला हुने ऐसी वार्मियां नृरी-कार्य कार्य वार्षिण्य करने कोई रूप्टे व्यविक हुन व्यविक्शित्तां हुन वर्षसी सामार्थीं किस क्वार प्रभावनुर्व विशोध कर सकते हैं वेता साले जानविश्व स्था। (यर्थ-गर्व) ! किन्तु यह कहकर में बातां वहुत हुए का रहा हूं। मेरा बयाल है कि मार्च स्टेनकेने हम
प्रकारको बातों की करनावार सोम मुकते बया दिया था। बयतांगावार प्रसि में कुछ पत्ता
कर सकता हूं तो वह पत्ते है कि वित्व भारतां को को सावना हो तो को पहुँचा देनेकी कोसिया
करूँ। जाय बीर ने निशिचका रहे कि प्राचेष कानेपर हम सक्क बीर अपनिक्ष्यपूर्ण अरमानीं के
विद्या तीन सम्मति-प्रकाशन वाचना निरोचके तीरपर जी-कुछ किया जा सकता है किया
कामोगा और यह कार्यांकम वाचना निरोचके तीरपर जी-कुछ किया जा सकता है किया
कामोगा और यह कार्यांकम वाचनेचा-कार्यांकम को अविद्या करना चाहिया बन्ते हमर्चन केनेते
वाचना सम्मर है बनचे की यो कदम जाये बहुकर कुछ कहनेने देने तहीं तहीं कार्यांक
वाचना श्री हमें के पायर आतीन कोई भी सामग्री आपको चनन केनेते क्याचा हुइ
नहीं कर सकता और मे पूरी ईनानवारीके ताब आपको बचन बेता हूँ और लाग सक कोर्योंने
को सर्वाचारण इन्दिलेख हननी योभवातंक ताब बोरको चना देना है, में वहे सकता पता हूँ
और में न केनक वतने सहानुपूर्ण एकता है जिल्ला आप किसीने मारचमें कालेक हिम्मा वा,
विस्त में बचना निरात सननेच कर सकता है अवस्त करता है। (सानिन्यी)।

तर केपैक व्रिकारः भी गाँखें में क्षित्वसम्बन्धको ओरसे हार्विक सम्पन्नार वेता हूँ कि मापने सरमन्त सहानुनृति और प्लेहके साथ केर तक हजारी वार्ते सुनीं और प्लवा हमें क्सर

विया ।

इसके बाद सिप्टनण्डल चक्रा बाया।

[बंद्रेगीसे]

. वर्षक बॉफ द देख इंडिया मसोसिरसन क्येंक १९ ७

२४० पत्र 'साउथ आफ्रिका'को

(होटच सेप्रिक जन्दन] नवस्थर २२,१९६

सम्पादक चावप वाफिका [कन्दन] महोदय

मापने ट्रान्डपालमें विटिश भारतीयाँकी स्थितियर विचारके किए जपने स्टान्स खोड-कर विटिश भारतीय पिरान्डपालको सम्पन्न समृत्युवित किया है और, डॉर्ड विस्तारके छात्रीमें नेक्स देवे स्थितप्रियरके ही हुन कियी श्री श्री स्थानको के माने पहुँच एकते हैं। किन्तु सपने बनानी टिप्पणीमें विटिश भारतीय छात्रपालम् साथिकार और ट्रान्यपालमें एपियाइमोको गर देनेसे इच्छाका सार्थन समावर एकते जाव न्याय नहीं किया है। क्या में यह कह एकता है कि इस धात्रपाल स्थापने एकतीयिक स्थापनी मा स्थापने विटिश सारतीयित स्थापने स्थापने इच्छा कभी नहीं की और देवी कारण जगने केष या नेटाको समुनेक समून्य समून्य संसूर किया है, विश्वेद (शिवा चन कोगोंके जिनको एक दर्ज हासिस है ) हिटिए प्रासीमॉक भावनन स्त जाता है और उनका अपमान भी नहीं होता। समावने सभी नमे स्थापारिक परवानींपर स्वानीय निकासी था नगरवाकिकाकोके नियन्त्रकका शिकाला भी स्वीकार कर सिया है, वक्षों कि सबोंच्य स्थायासमयें अपीसका अधिकार शहे।

एपियाई अविनियम-संयोधन अध्यादेखपर जापति इसक्तिए नहीं की गई है कि उपये नावजनपर रोक सग जाती है वस्कि इसकिए कि वह ट्रान्सवाकके विधवासी विस्टिय भारतीयोंकी सामान्य नागरिक स्वतन्त्रताका भी अवरोजक है। भारतीयोंके आवजनपर एक वर्तमान बच्यादेशसे नहीं लगेगी उस उद्देश्यको पूरा करनेके क्रिय सी बैसा बायको विस्त है. सान्ति-रसा अध्यावेकका रक्ष्यांच किया गया है।

भाग कहते हैं कि भारतीयोंके साथ बांतिया आफिकाके बतानियोंसे क्वाबा सच्छा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस स्थितपर कोई विचाद केई विथा क्या में जायको मह बडा धकता हूँ कि अनके साथ बतनियाँसे ज्याचा बुध व्यवहार किया जा रहा है क्लॉकि बहें बतनी ट्रान्स्वाक्के किसी भी भावमें भूसम्पत्तिके स्थामी हो सकते हैं, भारतीय इस अविकारी सर्वेषा विचित्त है।

यापका बादि सो० कः गांधी

[ बंद्रेबीसे ] साज**न जा**किका, २४-११-१९ ६

### २४१ पत्र विद्योबीए मॉरिसमको

होटल सेविल

सन्दर्ग है नवस्बद १६ १९ ६

विवासी सॉरियन

गानमें एक कतरन मेन रहा हूँ। इनके विश्वित अंध कॉर्ड सेन्योर्नको बन्तियाँ हैं। इनमें ने एक मुद्रके पहलेकी है और दूसरी क्षमी हाककी। भी निटिमटनका मिने हुए तर मंत्ररवीक पत्रकी प्रति भी निजान संपाकर मेंने दें।

बार देलींने कि काँडे एलनिनको दिये गये आवेदनपत्रमें यह स्पन्त कर दिया गया है कि हम करके बंगपर बननेवाने कानून्य सन्तुष्ट हो वार्थेये। सापके पास बावेदनपनदी प्रति ి हो। यदि जरूरत हुई तो में भीर जी प्रतिवर्ग ग्रेंग बुंगा। वसे भाषा 📱 कि वृतिमार्ट अध्यारेपार को मून आर्थात है जनपर आपने स्थान दिया होता। आपति मह है कि उत्तर्ने बहुन-पहुत रंग नेरको स्थान विद्या गया है और उत्तरा अर्थ उत्तिनेद्यीय बरमाध्ये निवन होना है। यद पिछड़े वर्ग वननी जुरवाजित्व विधेवत (मेटिव मैड डेन्यूबर विस्त)वर जिलेश

भिकारका प्रमाय करनेये कोई हिक्किकार्य नहीं हुई भी तो यह बात तकार्ने नहीं आगे कि

बद इस बच्चादेरापट, को नतनी भूरनामित्व अध्यादेशकी अपेक्षा कई नुना कराव 🏗 उसका रुपयोग करनेमें कोई हिचकिचाहट नगीं होती चाहिए।

नापका सम्बा

संक्रम्त (२)

भी वियोशीर मॉरिसम मारक्त पूर्व भारत संव ३. विक्टोरिया स्टीट

टाइप की हुई दपन्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्स (एस॰ एक ४६२८) है।

२४२ पत्र कुमारी ए० एच० स्मिथको

होटक सेसिल ज्यत ] भवम्बर २२ १९ ६

प्रिम कुमारी स्मिक

मुझे बाएका टेक्केफोनपर विया गया सन्वेचा तो निक्र यथा वा किन्तु मैं राजकी ९-१५ वर्षके बाद ही उस सम्बन्धनें कुछ नहीं [क्वांकि सन्दोंने] कर पाया। उस समय आपको

टेमीफोन करना निर्मेक कना इसकिए मैं अब आपको पत्र किया रहा हैं। पिप्टमण्डलमें को कोग उपस्थित ने जनकी एक भूकी साथ मेन एडा हैं। भी नॉवेंने

बिप्टमध्यक्षदे बातबीत गुप्त रनानेका बचन किया है, इत्तरिक्य में बापको प्रकाशनके किए कुछ नहीं वे तकता। वे इस कोगोरी बहुत अच्छी शरहरी निके। भी मौसँका भागम कडीं-कहीं बढ़ा ओरबार बा। लेकिन कुछ निकाकर असका प्रयाद तत्त्वाहबर्वेक का ऐसा मैं नहीं मह सकता। फिर भी हमें प्रतीका करनी है।

भी बत्ती और में निश्चित रूपी मनने महीनेकी पहली तारीसको रवाना हो बागेंगे।

भाषका सच्चा

कुमारी ए० एवं स्थिव ५. विवेस्टर रोष्ट हैम्पस्टेक

टाइप की हुई वपत्रपी बंधेनी प्रतिकी कोटो-नकक (तुल एत ४६२९) है।

# २४३ पत्र एम० एन० डॉक्टरको

(ड्रोटल सेसिक तन्त्रम 🕽 P 25 STREET

प्रिय भी खोंक्टर.

न्या आप यनिवारको १ वने बाकर मधाने मिलनेनी इपा करेंगे?

जापका संग्रा

भीएम एन डॉक्टर १ २ जार्रन योग सम्भ

दाइए की हुई दफ्त है वर्षेणी अति (एस एन० ४६६ ) है।

२४४ पत्र कुमारी ई० ले० बेकको

[होटल वेविक सन्दर्गी मक्त्वर २७ १९ ६

निव महोदया

मुद्ये पत्रिकार्ने विहापित वह पुस्तक जैवनेकी इता करें विसर्ने विहापके किए इंग्डैंड

बानेवाके भारतीय तवलॉको द्विवायवें हैं। इसके किए मैं बापका बामार मार्नुपा।

बारका विस्तरत

भूमारी ई वे वेक २३३ वेक्सियन रोड स्टीक न्यूइंकटन एग

टाइप की हाँ क्लारी जीवेगी प्रति (एस एक ४६३१) है।

### २४५ शिष्टमण्डलकी हीर्षे --- ३

होटल सेसिक सन्दन नवस्वर २६ १९ ६

िएटनस्थाको सिए यह बनिया राजाह है। बाखा दो यह थी कि हम २४ नवस्थाको तिकत बारेंबे। केकिन प्रतिविक्त काम पूरा करने तथा भी मोबंदी मिकनेके बाद यो क्रुप्त करना होगा उनके किए स्कता कर्याच्य हो पया है। हमने अब पहली विश्वनरको चळनेका निर्मय निया है।

### सद्दायवाके और मी प्रचन

इन राजाह जोडें मिकनर, भी किटिकरन जोडें रे, सर रेनंड वेस्ट जादि नहानुमार्गोर्स मुख्यकार हुई है। सभी बहुत रहानुभूति बताते हैं और मेहनत करनेका बचन भी वैते है। इस सकता परिचान नमा होगा नहा नहीं जा सकता।

#### मारत-मन्त्रीसे ग्रंट

िण्यमण्डक मारा-भागीये कक बाती मुख्यारको १२-१ पर निकाः उद्यमें एर क्षेतेक विकान कोई स्टेंगके बाँच प्रेशकों पर चार्क्स विकास चार चार्न्स स्थान बार विकास वेदरवर्ग वर हेन्स को प्रवास आवनगरी जो प्रपत्नी भी हुए हैंने को में प्रपत्न के स्थान को प्रवास के स्थान को प्रवास के स्थान को प्रवास के स्थान को स्थान के स्थान को स्थान के स्थान के स्थान करने स्थान स्थान के स्थान के स्थान को स्थान स्थान

एर केनेल दिफिल लॉहें स्टेनले भी कॉल्स तथा तथा वर संचरती चूच बोले। लॉहें स्टेनलेने दो हुए बार थी। उन्होंने मीठे सम्बंधित वरके नीठे कालोंकी मीप की। भी समें सीट भी पांचीलें को कदला बार कार।

#### भी बॉर्बेका मापण

भी मार्किने सम्बा प्रवास दिया। प्रसमें प्रकृति कहा

चिष्टनपद्मचे मिनकर मुझे बहुत अवस्ता हुई हूं। व्यॉक्ति वित्त वेचके किए मैं संतरके तम्ब प्रत्याती हूँ कह वेचकी समूर्य निविधि बागमा बाहुता हूँ। मेरे सामने वो प्रत्य तेया हुआ है वस्त्र आपके सिकामूर्य ध्यम्भायोद्यार विभिन्न सम्बन्ध आफिकाके भारतीयोकी स्वितिष्ठ आपके कोमोंकी आवतार वक्त्यती हूँ वह बहुत हूँ। सम्बन्ध बात हूं। विश्वण आफिकारी आपके बीगमाने आपतीय कपनेर बीठे मुम्मोंकी बातें साव के जाते हूँ नित्तक कोमोंनी वहीं बक्तकों भन्यों है। बारव्य कोम मार्गद होंगे कि बीधक आफिकारों को जुला हूँ। यह वह या तो सरकार रोकना मार्गद होंगे

र प्रांचीयो नामे ग्रामध्यी संगरकोंने प्राच्य शक्य पुरस्तात्वक स्वीतामध्य वा स्थानिर्देश करके सकता स्रोध करते हैं। वा उसके पात सत्ता नहीं है। दोनों बाठोंनें गुक्कान है। मैं मानता हूँ कि १९ रिनें भी बेम्बरकेमने भारतीयोके किए को संबर्ध किया वा ससके किए बनकी तारीफ की बानी चाहिए। इस नई सरकारके सामने जो पहली हुकीकत बाई है सो यह है कि स्पनिवेपने मारतीयाँपर काले लोग होनेका ठप्पा लगा विया जाता है। यदि सत्तावारिवेति मीविकी बार्वे की आयें दो वे उन्हें कदिकर काती हैं। केक्नि कॉर्ड स्टैनकेने मी गीविकी बावें कही हैं उसवे मुझे सुबी हुई है। कोई-कोई बाँड स्टेंगरेकी गीविकी वार्तीको बुढेकी सीच मानते होंने। में वैसा नहीं मानता। क्षेकिन बुर्माप्पसे हमें कोरे कानमपर किसना मुबस्सर महीं है। हमें बास्तविकताको समझना चाहिए और बिद बहरिक हो एके गीतियुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। इतिक्य अब मारत मानावत की कर सकता है यह देखेंते। चर केपेक विधिनने स्वीकार किया है कि मुक्स सता हो कार्ड एक्टिनके हापमें है। सर मंत्रदवी मुससे कहते हैं कि मुझे आयोगकी मांद करनी चाहिए, परन्तु कठिकाई यह जाती है कि मई महीनेमें उत्तरवामी बाउन मिल जानेगा। तम मदि नई चरकार और बाबोगकी विकारिसोंमें विरोध पैदा हो जाने तो बहुत है। नम्मीर बात होती। जायोग द्वारा इस निवारका कभी बन्त भी होया यह में नही मानता। मैं संवरमें कई वर्ष रहा हूँ। कैकिन मृत्ते एक भी ऐसा प्रसंद साद नहीं नाम विश्वका निवसाय जायोवके हाय हुवा हो। नई सरकारके स्थापित होते 🕻 पड़के साम समझेका मौका भा वानेकी सम्मादना है। सम दो यह है कि हम स्वराज प्राप्त खपनिवेसको हुनम नहीं वे सकते । हम विनती कर सकते हैं बसीक कर सकते हैं हमापी मीवि कायम रागे इसके बिए उसपर स्वाब शाल सकते हैं। बौरानिवेसिक सम्मेलन मा खरीवींमें वैश्वक कोई एकपिन सक्त बनीनें और वार्ते करेंने। हर वाइसरावने 🗗 सन्मायमें निजानाही की है। नोर्ड कर्बनने बहुत ही सका किया था। उन्होंने नेटाल के बारेमें बहुतन्ते विचार आहिए दिन्ने हैं। केविन नेटालने लॉर्ड कर्बनकी बात नहीं मानी। बंद द्वान्यवाल पुनता है या नहीं यह देनना है। द्वान्यवानमें प्राधीनों हे दिस्य ज्यादा घोटे नहीं है यह जानकर मुझे जुडी होती है। छोटे घोटे स्वापारी वर्षि विरोप करते हैं तो मैं समत सकता हूँ। वृदि [यहमेरी बाकर बता हुमा] कोई आयोप मी [नमें बानेवालेसे] विशोध करे तो बह भी समता का बकता है। सिकिन मेपी एमझने यह वो नहीं बाता कि तम्पूर्ण गोरा समाय काली चमहीका विदीव करता है। वे जानता 🥤 कि द्राम्मवाकमें गोरीने क्रेंचे स्तरके [बार्स्साय] थोप बहुत है। उत्पर पूरन केंडे किया जा सक्या है? आरगीवॉटर युजरते हुए बुलॉन वेते लॉर सेल्लशहनके रिणरो भोट समनी थी वैसे ही मेरा भी शुन गौनता है। सेफिन वह याद रमना बाररवर्ड है कि बिउने जोरने हम विदेशी राज्यों बात कर सकते हैं उपने जोरने जाति विदेश नहीं बार भारते। नारणु यहाँ पालाब कर बात है वहने कार बार पहि हैं। हैं देवा राता है बहुता है कि मुख्ये दिशमें औं बती बती यहर बारण केरा की है। इन्हां पालाब स्वाप्त कि मुख्ये दिशमें औं बती बती पारर बारण केरा की है। इन्हां पालबस्पहार दिश्ता किया जो नारण है बाला करनेयें मारत बाताना की नहीं पुरेगा। इतना थी निरत्तानपूर्वक बहुता हूँ कि मैं जानियेग बार्वानया। पूर्व ममर्थन परर्शने ही नहीं निष्ट जयों माने पानेने भी नहीं नर्पया।

र भी मोर्डेड जालक दशारी विकास वह सक्त नहीं विकास विकास का ३६४-३३ <sup>३</sup>

### भन्य मुलाकारी भीर सङ्गामुभृतियाँ

इस प्रकार भी नांग्लें सक्त भाषण किया। फिर भी में क्यी यह काणा नहीं कर सरदा कि क्यारित नांग्लेंकर कर दिवा कार्यमा। आसुम हाता है कि द्रावसामधे सक्त प्रकार कार्य है। यह में रिवार देवा है कि महर्के प्रकार में सन्देशन मानते हैं कि हम हकके सर्वेश प्रमा है इसिस्य हम्पर जितना भी बात भाषा वा सम्पन्न में नाग नामाभी सह रिवार हमें मही। बात इस भी विदित्तरामें मित तथा बनाई भूपपूर्व प्रमान न्यापाधीय सर रिवार हमें मही। बात इस भी विदित्तरामें मित तथा देवाई दिवाई देता है। उनकी भाषाना कम्पी है। मेकिन वन्होंने कह दिया कि जितना और भीरे रिवार देता है। उतकी भाषाना कम्पी है। रिवार करवार हमारी मुनवाई नहीं होगा। स्थानियंशी वे करते हैं। इसका शास्त यह नहीं कि वे पोरे हैं बक्ति यह है कि व स्थार्य है। यहि यह विचार ठीक हो दो हमें समझान चाहिए कि हमारा उदार हमारे है हम होगा।

### इमारी जुपित

इसी विचारक विक्रियंकमें कुमारी निकनका किस्सा कह बेना क्षेत्र होगा। कुमारी मिकन रिचर्यक किए महाविकार चाहनेवानी महिलाओंने से एक हैं। उन्होंने संयत्र अननने आएक देना सुरू किया। दुक्तियंने रोका। किस ने उन्होंने मापच वादी रखा। उन्हों गिरस्तार कर जनर मुकबना चनाया गया। स्वायाधीयने उन्हें है यि का पूर्वाना या सात दिनको वैरको सत्रा स्वाया स्वाया स्वायाधीयने उन्हें है यि का पूर्वाना या सात दिनको वैरको सत्रा सी। वन बोर सहिलाने जुनाना न बेकर येन याला संबूद किया।

इंग्लैंडचे यह हताया जिल्हा पत्र होया। इसिट्य वसर्थ प्रार्थना है कि यह मानकर कि कानून स्वीकार हो ही जावमा ट्राम्डवानके प्रायेक भारतीयका कुमारी दिश्यक कमात ही जेन जाना नद्गर करना वाहिए। चीचे मस्त्रास्त्र आरतीयोंको बुगानीट सुगन करनेकी देने हैं, इसरें मूने नर्दाई एक नहीं। और यदि इस मस्तायपर बयक होता है, तो कानून स्वीकार होता है या नहीं इसकी नुझे जरा भी विन्ता नहीं।

[मृजयवीचे]

इंडियन ओविनियन २२-१२-१९ ६

t (१८१२-१९१९)- मापस, वंत्री विवरियाणक बाहुमाँत त्या मरणको हुन्ति तिहास अहम द्वरियाणि सुमाती ।

## २४६ पत्र जॉन मॉर्सेके निजी सचिवको

[होटक सैतिक करत] नवस्वर २३,१९ ५

सेवामें निजी समिव परममाननीय कॉन मॉर्के सहामहिसके मुक्य बारठ-मन्त्री भारठ-कार्याक्य कार्जनिय स्टीट बक्स्य

प्रिय महोदय

कब भी जीन सचिंचे विकलेवार विकट्सवार वार्यवाहीला एक कवित विरास में स्था में देखा है। मेरे पात कम बनेक संसादवाता साथे वे और मेरे तरके कहा कि कार्य-वाही खानने पंदेशी विचाली पुलमा केलीवार कीर हिम्मून में मानावित मी हो चुनी है। में नहीं जानता कि सह विवास टाइस्ट में किए मकार या किया। मेरि बार कपानूमी मुझे यह बातकारी में कि भी मार्थि हात साठकी जीन करेंगे या नहीं कि वह विवास टाइस्ट में केंगे मार्थावित हाता हो में बहुत जावार पार्यग्य।

कापका विस्तरतः

टाइप की हुई बरतरी संबेजी प्रतिकी फीटो-नक्क (एव एन ४६३३) से।

# २४७ पत्र डॉ॰ जोसिया ओस्डफीस्डको

होटल सेनिक

कर्पत्) कर्पत्र १३ ११

नुबन्दर २३ रे९ ६

प्रिय कोस्डकीहरू

हुपया पढ़ा लगाइए कि सी लगीका पारमण नेवा का चुका है वा बहीं। कुमारी रीजेनदों दो उन्ने काई ही नहीं है। भी कलोके नाम को बसाबा है वह भी मूझे सूचिंग करनेकी हुपा करें। बह अपने जीव की बी तबके मेरे बीन और क्याबा हिक्से हैं किए भी मूझे अन्त

है कि में मराजानमें शेवका या नाकका मोरारेवन नहीं करा धर्मुगा।

जायका सम्ब

वाँ जोतिया भीरवर्धस्य मेदी मानेरेट बस्पराप बॉनेने बेंट

दारा की हाई करनाये जीवी प्रति (एम. एन. ४६३४) है।

## २४८ पत्र सोंडं एलगिनके निषी सचिवकी

[होटस सेरिस सन्दन] नवस्यर २४ १९०६

हेबामें निन्नी क्षित्र *परम्याननीय माँड एसपित्र* महामहिषक मुक्त कानित्रेस-मन्दी बार्डीनग स्टीट

मिय महोदय

सर हेनरी कॉटनके प्रश्नको उत्तरमें खिडकोरें बाड़ा-कथारोध (कीकारी स्टेड्स बॉडिनेन्स) को बाबत भी वॉबकका जवाब मैंने देखा। मेरी नक्ष संस्मतिमें यह उत्तर वास्त्रमिक स्थितिको नमन बानकारीयर बाबारित है।

कीडबर्री गरीम कम नागरिकोंको व्यक्तिगत निमाधके निष्ट दिया गया था फिल्मू इस रारवारिक साथ ही उनक बनामा कम्य कोगोंने भी मार्थि था रंपके कियी मप्टेंक दिना बहुं करना कर सिमा था। बद्धाइसके निष्ट, बोतर सरकारीओं बालायोंने हैं। बहुतने स्वेतर मीरोने उन कोसोंसे निर्दे मुख्य स्थान दिया गया था कोडबर्टिंग बाहोंका करना के निमा बा।

र बड़ हा सरहेन्द्री बोलके जब और मी व्यविका बतर (वा वि २ मीवे) सहित २२-१९-१९०६ के

इतियम् अरेपिनियम् में बद्दात दिना पता था ।

्र बायर १२, १६ हवी का है की क्षेत्रकों केक्टबरों कार्योध्यानकारी है कुछ दि क्या आपक्ष क्या ११ इब ब्रीडिंग स्तानकारिक इंग्लेड क्याची कार्या ५८ वर्षण १ वर्ष और क्या है। क्या है क्या कार्या है। क्या कार्या वर्ष के व्या के क्या है। क्या कार्या की वर्ष की क्या है। क्या कार्या की वर्ष की क्या कार्या की है। क्या कार्या की कार्या की क्या कार्या की कार्या कार्य की कार्या कार्य करें है क्या कार्य की कार

क्रम्यादेश इस इसाकेके शिकारी चानेसे पहलेकी कानूनी सर्वोको स्थानी नहीं करता क्योंकि कम्बेरे पहकेकी कानुनी स्विति यह वी कि जिल्हें वह जमीन दी गई वी उन्हें देवस

24

रिकायची समितार प्राप्त या । अस अभ्यारेख धन्हें स्थापी स्वामित्व प्रसान करता है और कम्बेदारोंको यह मविकार देता है कि वे एधियाइयोंको क्रोइकर काहे जिसके नाम बपना पर्टा

बरक सकते हैं। इस तरह व्यक्तियत कश्मेकी कानती धर्त श्रव परिवर्तनीय पट्टीके रूपमें बहकी वा छी है।

में इस बस्तव्यका विरोध करनेकी चुच्छता करता हूँ कि कीववर्षियें भारतीयोंने कानूनी सर्वोंको तोवकर विकार के सिमे थे। गरीब वन नावरिकोंके अलावा अन्य सोगोंने विस तरह वहाँ कम्बा किया उसी तरह 'भारतीयोंने भी किया। वह भी सही नहीं है कि कीडबोरेंगें मारतीयोंने शोपनियाँ बना रखी हैं। मेरी नम सन्नतियों बपर सब मिम्राकर देशा जाने तो चिन्हें होपड़ियाँ कहा नवा है वे फीडडॉर्पकी कितनी ही इमारतीये बेहतर हैं।

श्रीह गोरों और रंगवार कोर्गीके निवासीको अक्रम-अक्रम रखनेका सिश्रान्त सरिव मामा आये तो मधे मय है कि अगर विटिश भारतीयोंमें बोडा भी बारमामिमान हवा तो समके टान्सवास-निवासका सर्वया बन्द हो बावेबा। ऐसे सिज्ञान्तका सर्वसंगत परिवास ऐसी पक्क बस्तियोंकी पद्मतिके क्यमें निष्यस होगा को सैक्टों इक्सतवार और बाननपर बसनेवाके मारतीयोंके विनासका कारक बनेया।

भारतीय मामलेकि सम्बन्धमें जोई महोदवके सामने वैसी वक्द बानकारी देश की पई है बह प्रयासन है। और यह नहें ही बुबाकी बात है कि को कानन किसी भी हाकतमें स्थायोचित नहीं कहा का सकता नह झामक नीर शकत वनतव्यक्ति बाबारपर समित ठहराबा बाता है। जुनम्बद विकार प्रकट करनेकी बुक्टता करते हुए हजारा मंद्रा कोई सेक्बोर्नपर दोव

समानेका नहीं है जरिक इस विननपूर्वक वह निवेदन करना चाहते हैं कि स्वयं बॉर्ड तैस्वोर्वको भागक जानकारी की जाती है। यह कुलाव बात जन कोवॉक सामने स्मन्ट है को मीकेपर प्रचानिक है और बिन्हें प्रधासनका भीतरी हास मासम है।

कारका माजाकारी सेवस

टाइप की हाई दस्तपी अंग्रेकी मित्रको छोटो-नकक (यस यस ४६३५) छ ।

## २४९ पत्र क्लॉड हेको

[इोटल सेसिल सन्दन] नवस्वर २४ १९ इ

प्रिय सहोदय,

मैं पत्रके साथ सर मजरजी हारा विया वया एक परिचयपत्र संक्रम्य कर रहा हूँ जो कपने जायमें स्पष्ट है।

क्षान तापन प्रपट हा।

कृषि मेरे छह-सिनियि भी कक्षिको और पृक्षे स्वयंक प्रियारको ट्रान्छवालक लिए
रमाता हो बाता है, इसिस्ट पहुक्ते पेटका समय निम्बद करायेक बकाय में बापको सेवामें
छंछम पत्र मेवान है, इसिस्ट पहुक्ते पेटका समय निम्बद करायेक बकाय में बापको सेवामें
छंछम पत्र मेवान बीर यह निवेदन करतेकी कृष्टता करता हूँ कि भी क्षणी और मैं बतके
पोमवारको २-४५ पर कोक्स्यामें करने कार्त मेवकर बापके मिक्सिको कीचित करेंने।
किस्तु पति हम बापसे निक्सों सक्क न हो एके तो निवेदण करता हूँ कि बाप हमारे
कारके प्रति बपनी छहान्मुचिक सन्वन्य बनुक्क क्षण्य और विविद्य बारिको विटिस भारतीय
विनिधित सिम्सिक्ट होनेकी स्थाहित स्थामित हमा करें।

क्यांचित् जाप चामते होंने कि इस सभी दशोंचे प्रार्थमा कर यहे हैं और इसें उसते समर्थम भी मिका है।

धावमें टाइम्छ की एक कटरन मेज एता हूँ जिसमें थी गॉकेंके साम हुई गेंटका निकरक दिया गया है। इससे ट्राम्समावर्गे विटिस आरतीयोंकी दिवति और अविकास्पट हो बादेशी:

मैं ऐसे द्वी एक सर एक्बर्क सैसून नेजर सर दमान्त नॉर्डन और सर विश्वियम बुलको नेज पहा हैं।

वापचा विश्वस्त

चंड्यन भागनीय कडाँड हैं, संखद-सदस्य कोकसमा वैस्टिमिस्टर

टाइप की हुई बक्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटी-नक्त (एस एक ४६३७) हे।

### २५० पत्र क्षांबंदेको

होटन सेपिन क्रम् । तवम्बर २४ १९ **६** 

महानुसाब

कल नापने भी नकीको और मुखे को बहुत ही सहानुमृतिपूर्ण गेंट ही उसके किए

इस बापके कस्पन्त कामारी है।

में इसके साथ विकास काफिकी बिटिक भारतीय समितिके संविधानके मसविदेकी प्रति मेन छा हैं। मसविवेमें विनके नाम विभे यथे हैं सक्तीने समितिमें सम्मिक्त होता स्वीकार कर किया है। जापने क्रक जिन नहानुभावका नाम किया वा इस उनसे सी निवेदन कर चे है।

वर्षि काप समितिकी बाष्यसता स्थीकार कर सकें तो बक्षिय आक्रियाका भारतीय

समाज आपका बहुत आमारी होमा।

धीनमानका मधीनदा क्रमनामा जा छा है और जो धरस्य का चुके है उनकी स्वीकृतिके क्रिए वह उनके पास मेजा जानेगा। इसकिए क्या आप इत्पापूर्वक पृक्षे यह स्थित करेपे कि इस आपका नाम समितिके जन्मसके स्वानपर एक सकते है या नहीं?

कापने कृतकता-सापनके किए आयोजित जिस चलपानमें क्रपापनेक जानेकी सम्मति है की के बाह अबके पहलारको होटल सेसिकमें सबेरे १०-३ पर होगा।

क्षकरानके बीहर बाद ही समितिके सहस्योंकी एक छोटी-सी बैठक होगी किसमें समाबोंका पारस्परिक काबान-प्रवान होया और समितिका प्रवचाटन किया जायेगा।

आपका आजाकारी सेवक

सेवामें परममानतीय काँडे रे ६, ग्रेट स्टैनहोप स्ट्रीट पार्क केम बक्स्यू

टाइप की हुई इफ्टरी अधिनी प्रतिकी फोटो-नकल (एस एल ४६३८) से ।

[संग्राम ]¹

गरमापी मत्तविहा

बसिय माहिकी बिटिश भारतीय समिति

(तमम्बर १९ ६) अध्यक्षः

जपाध्यक

सर केनेश क्रिकिन के सी एस आई

समितिके सबस्यः

भी बनीर वकी हो जाई हूं भी टी चे बेनेट ही जाई हूं हर भवरवी मान है ही एक जाई में बहु के हो जाई है ही एक जाई में बहु के हो जाई है ही एक जाई भी मिरोकोर मी हैर्टीक कोंच होड़ पह एक हिम्मियन गार्केंबी के ही एक बाई भी मिरोकोर मीनिवन भी दादामाई नौरोजी जी चे एक एक रोकक वे री भी वे दी दीव हेंग्य स्थापन भी एक कम्मू रिक भी चे एम रोक्टिक संवस-पहस्य को रहरकोई हेंग्य-स्थापन के एक सोट संवस-पहस्य को एक कोंट संवस-पहस्य सर पर विकास के सोट हमार के एक कोंट संवस-पहस्य सर विकास के साई के सोट हमार के एक काई के सोट हमार के साई के साई के सोट हमार के साई के साई

उपसमिति

सम्पन्न: घर गंचरनी जावननरी के थी बाई ई घरमा औ समीर जभी थी बाई है जी हैर्तिक कवित्र संस्था भी वे एक एक पोक्स, ने भी भी भी भी श्रीत संसर-समस्य भी थे एन रॉवर्ट्डन संसर घरस्य भी ए एक स्कॉट, सरस-सहस्य

मन्त्री भी एत उसम रिच

सकैतिक सातिस्टर

बैकरः मेटास बैक किमिटेंब कार्यासम्ब २८, स्वीत पेन्स नेम्बर्स बॉडने नेस्टनिमस्टर, कन्यू

> संविकान नाम

इस समितिका नाम विकास आफ्रिकी विकास भारतीय समिति होता।

वाहेच्य

इस धीमीतकी स्थापना इत उद्देववेति की गई है

(क) प्रतिक माधिकाके विकित्त मारावीय प्रवासियोंको उभित और न्यास्य व्यवहार रिमानेके मिए को हिनैयोजन मनवक संसदमें त्वा अन्य तरीकेंगि प्रयत्न करने रहे हैं उनके प्रवासीको वर्ष देना और वारी रचना

(स) बीट इस नमस्याका विश्वत समावान प्राप्त करनेमें साम्राज्य-मरकारको महायना देता।

१ शास्त्रे संविधानोह नकविदेशी ऋतियाँ शूपीये व्यक्तियात सम्बन्धीयी सेनी वर्ष वर्षे ।

.

144

१ समितिको सक्त्यताके किए कोई चन्दा शहीं होगा और समितिके नामपर किये गये किसी कार्यके किए सक्त्य कार्यकारत कपसे बक्तरतायी सती होंगे।

२ धमितिमें सब्यका उपाध्यक्ष और सबस्य श्रामिण होंगे।

र राजायन क्याचा कार कार साम है। १ इसकी एक उपसमिति होनी निवामें जम्मल और मन्त्रीके विदिश्त छासे बनिक स्वस्म न होंगे। अस्पन्न और मन्त्री पतेन इस समितिके स्वस्म होंगे।

४ समितिकी बैठक हर शरताह को में होती। ५ मणपूर्ति (कोरम) के किए चवस्मोंकी स्परिस्ति बावस्मक होती।

५ सम्पूर्ण (कारम) के किए चन्नाका चपास्थात सानक्यक हाना। ६ सप्यूक्त नियमोंने सिन सामकोंके सम्बन्धने व्यवस्था लहीं है, उसके साव समामोंके

च वर्षां त्या त्या । वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षां वर्षाः वर

उत्तर निवस चप्रतमितिको इच्छात वयके वा एक्टो हैं।
 टाइप किये हुए बोडेबी स्वतिवेकी फोटो-नक्क (एव एक ४५७६ बीर ४५७६/२) छ।

# २५१ पत्र कॉ० बोसिया ओस्क्रफीस्क्रको

होटक सेसिक

िस्मरत] नवस्वर २४ १९ ६

प्रिय जोस्डफीस्ड

बापके पनके किए बनेक वन्यवाद। अपर बाप होटकमें बाँगरेशन कर एकें योर किर छाए। दिन मुझे कमरेमें कब न एक्ना पड़े बनवा बगर बाप खामको ८ वर्षके बाद किसी मी समय बाँगरेशन कर छुके शांकि में बुधरे विनक्ष काम करनेके किए मुस्त हो एके हो में बाँगरेशन करा धूंगा और बड़ी एक्ट महुल करेगा। बना बाप मोमकारको पाव का बाँगरेग पांच बने ही होटकमें बा छकेंगे ४ वर्षक बाद देश के खान के करनराज जागा वर है। बहुछि पुरुषे ही में होटक वा बाईमा। बाप कमरा में २५६ में बाकर मेरी राह बेंदें बार मुझे बागों पीको भी बाधक कर बार्स बीर बार किर साप मेरे साव बार के सके करर मुझे बागों रोक्स करें, या को चाहुँ सी करें, यो मैं सारी साम काना रकनेके को पिछ करेंगा। बार वो कुक वर करें, पढ़के ही मुलैस कर बेनेकी हुए। करें।

भी तिमंद्वकी बानद १ पींच १ धिक्तियका चेक संक्रम कर रहा हूँ।

भापका श्ववयं

[संसम्य] को ये बीतकप्रीत्व केडी मार्पिट सस्पताक बॉम्मि केंट्र

टार्च की हुई बचतरी बड़ेगी प्रति (एक एन ४६३९) है।

१ वर्तमपूरुक समामक भी व्यक्तिको विक्ता विकार परिवरणकारी वीरों —४ 🎹 ५०४ ।

## २५२ पत्र चान मॉर्लेके निजी संचिवको

[इोटल ऐसिक सन्दर्ग] नवस्वर २४ १९ ६

धेवामें निनी समित्र परमनानगीय जॉन मॉर्डे बारक-मन्त्री कार्डामन स्ट्रीट

महोदय

मदि बाप भी मॉलेंडा स्थान निम्नक्षित बातोंकी बोर शाकपित कर सकें तो इस

सामारी होंचे। स्वतः सी मोलेने जा-कुछ कहा उच्छे ऐसा बान पहला है कि परममाननीय महोपरका विस्तास है कि ट्रान्सनामके प्रेपित मारतीय प्रार्थनापत में क्यान्येयको स्पीदार किया पया है, किया बात पेसी नहीं है। कोई एकपिनको प्रतिनिधियोंने को विस्तुत पद्मार है उससे सह

बात सप्ट हो बायेगी। हम इसकी एक प्रति संजन कर रहे हैं।

वाजान्यीय नागोगर्क विषयमें प्रतिनिधियांचे यह प्रार्थना की है कि एक नागोग् विस्कृत होंदिए कि एक प्रतिनिध्य को स्वीति किया प्रतिनिधियांचे यह प्रार्थना की है कि एक नागोग् विस्कृत होंदिए कि एक प्रतिनिध्य को स्वाति प्रार्थना को स्वाति का स्वात्ति का स्वात्त्र का स्वाति का स्वति का स्वाति का स्वति का स्वाति का स्वति का स्वति

द्वात्यशासके विटिश मारतीय वहीं रहनेवाओं मारतीय वनताकी पूरी सुरक्षाकी सांय करते हैं और हमारी नक्ष रावमें उपनिवेचके सोसीकी आवशके वाषमूद उन्हें सुरक्षाका

मास्त्रातन मिस्रता चाहिए।

आपके आजाकारी रेक्स

[संकथ्य]

टाइए की हुई इपतरी अंडेजी प्रतिकी फोटो-नक्ष्म (एस एक ४६४) है।

र देखेर "स्पः कोर्ड एक्टेन्नोः निमी सचित्रहों" यह २००-१३ ।

### २५३ पत्र सर विलियम मार्केबीको

[होटल सेसिक सन्दर्ग] सक्तर २६, १९ ६

प्रिय महोदय

न्य गहारम दक्षिण आफ्रिकी विटिस भारतीय समितिमें सम्मिक्त होनेकी वापकी स्वीहरिके किए

भी अधी और मैं बरपन्त बामारी है। भाषको समितिक विवानका मसनिया और बुक्यानका निमन्त्रवयम बन्ध-वयम निम्मकोर्ने मेंबे वा रहे है। यदि वापने कहीं बानेका क्वट किया से बहुनेकी बावस्त्रकरा नहीं कि हुन

नापके वक् इतक होंगे। विचानके वारेमें कोई भी सक्षाच मुख्यपान द्वीया।

बायका विस्तरत

सर विक्रियम आकंबी हेक्पिटन हिल वॉक्सकोर्ड

टाइप की हुई बन्तरी बंधेनी प्रतिकी कोटो-नक्क (एस एन ४६४१) से।

२५४ पत्र वियोडोर मॉरिसनको

[होटल देविच अपन]

नवस्वर २६ १९ ६

प्रिय भी मॉरिवन

साधा है अन्य बृहस्पतिकारकै जनपानके निर्देशनय निकास सक्यों। इसके सिद्ध नापके पास निमानकपण मेदा का चुका है।

'बाउरमुप्तें मेरे बहु केर बेचा है। पूरकानूरा केरा विश्वा वारणार्थों और बारतिक स्वितिको पत्र जातकारीगर बायारित है। मैं नहीं बातका कि यह बारेगें बार भी ऐना ही सीचन है मा नहीं। मॉब समय मिना सो एकम जवाब नेनुवा।

भागका विश्वस्तः

भी पियोडीर मॉरिवन एसमें केश्या

टाइए की हुई बरारते अंबेजी प्रतिकी कीटी-नवस्त (एस एन ४६४२) में।

# २५५ पत्र सर डब्स्य० इवास्स गोंर्डनको

(होटच सेसिक कवन र नगम्बर २६, १९०६

नेय मङ्गोदय

बापके इसी २६ तारीक्षके पत्रके किए यी सकी बीए मैं आपके बहुत मामारी हैं। मने जलस-अक्टम क्रिकाफेर्स काएको जक्रमानका निमन्त्रच और श्रमिशिक्षे विकानका मस्रविदा वा है। इमें बाधा है, आप कक्पानमें सामिल होनेके सिए समय निकास सकेंने।

नापका विश्वस्त

चिर सर **बक्ष्यु इ**वान्स गॉबेन **ं केल्सी** एम्बैक्पेंट एस **अव**युक

टाइप की हुई दएतपी अंग्रेनी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४६४३) है।

## २५६ पत्र सर रोपर संपवित्रको

(होटल सेसिल कत्वत | तबस्बर २६ १९ ६

प्रिंग महोदव

आपके २६ वारीबके पत्रके किए में बहुत ही बाधारी हैं।

मैं आएकी सेवामें बक्तरामका एक निमन्त्रभपत्र और बक्तिय आफ्रिकी ब्रिटिश पारतीय समितिके विवासका मसविदा भी भेज पक्षा हैं। यदि जाप समितिमें सम्मिसिट हो सकें तो नापका सहयोग महत्वान माना वार्यया।

मधे यह बानकर एक सुबंद आर्थ्य हुआ कि आप क्लबताके 'इंफिस्सीन' से सम्बन्धित में। में यह बता दें कि १८९६ और १९ १ में बन में बक्किम आफिकाके ब्रिटिस भारतीयोंके सम्बन्धमें बक्तकतामें या तब स्वर्गीय भी वॉडर्सेने मेरी बहुमूरम सहायता की थी। बहिक उन्होंने पर पार्स धर्नर और अन्य जीनोंके नाम मधे परिचयपण भी दिये से और कोई कर्जनने रक्षिण

र स्ती हरतका का कर बकार्ट हेंतुल २५ वार्क केन, को भी मेशा प्रशासा । २. (१८५०-१९१४)- रेवियन करण साथ बोट १८०५-९७; विदेशी आपासी (४ एस्टिब्स्. रिमिटिट ) के देखक ।

₹¥¢ anfkanà

माध्यक्रको दिटस मारतीयोंकी स्वितिके सम्बन्धमें जो कोरदार सहानुमूति वर्ष किया था उसके पीछे उनका बहुत बड़ा डाप था।

आपका विकास

[संख्य]

सर रौपर केनशिन १९९, टेम्पस नेम्नर्स टेम्पस ऐनेस्य ई सी

टाइप की हुई बस्तारी बंधेनी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४६४४) से।

### २५७ एक परिपन्न1

होटक पेसिक कल्पन कस्पू पी शयन्वर २६, १९ ६

प्रिय महोदय

बापासी बुस्वारको १ - १ पर होटल वैशिषको एक बण्यानका बातोबन किया सवा है विग्रके शास्त्रकों भी नकी और सैने बाज बाएको एक नियम्प्रकार घेननेको पुन्दता की है। यह भारतीय दानावकी नोरशे विश्वका प्रतिनिधित करोका श्रमात हुमें प्राप्त है, बाएके मुख्यान श्रमीय और शहानुमृतिके किए कुतकाताका एक कोटा-शा प्रवर्शनभात है। मुक्ते मरोश है कि नाप यह निमन्त्रक लीकार कर शक्यों मुझे हर बाएका भान है कि सुचना बहुत को हे शरपकी में नई है किन्तु बाले धनियारका प्रतिनिध्योक्त दक्षित्र बालका के किए राता हो बाना अरक्त बावश्यक है इस्तिन्द हम विषक्त करने श्रमकी सुचना नहीं है सकते हैं।

आपके पुतासके किए इस पनके साथ दक्षिण आध्यक्षी विशिच आरतीय समिदिके विधानका मस्विद्या नेता पहा हूँ। समिदिके समितिक होगे तो क्या दा और कर ही चुके हैं। बसाथ है कि मस्विद्येस स्वातिक कुछ शुक्षाण हूँ यो उत्पार विचार करनेके किए सम्बातिक तार एक कोटी-सी बैठक भी की आयी।

भूभि धमितिका संबठन बोबाय बाहिकाधे प्राप्त बिहासक्षेक मुताबिक किया पया है, इप्राप्तिय सम्बक्त मितिनिकारी तर संभाजीते वर्गाविमितिकी सम्बवात स्वीकार कराजी प्रार्थना की है। हमने ऐसा इपिया किया है कि हम बोधते हैं सम्बन्ध हमारे पक्षके प्रवर्गकों से किसीने सीम कारिकाके प्राप्तीय सम्बन्ध हमारा संभाव सम्बन्धन सही किया है दिवता पर संपर्तिने दिमा है। वे पिता रेन पर्वति उसमें साक्षक रिकासक्षी के पहें हैं और उसके विधेत हों

र का रक्षिण गामिकी निरिध भारतीय स्तितिके सरस्तीको होता करा या ।

चुके हैं। घर पंचरवीने बहुत इपापूर्वक इघ पवके किए बपनी मंबूरी दे वी है, बपनें कि उपयोगितिक जन्म सदस्योंकी भी स्वीकृति हा।

समितिकी काम्यवातांके किए काँडे रेसे प्रार्थभा की यह है और मदि काँडे महोदमके किए मह पद स्वीकार करना करा भी सम्मव हवा सो वे इसे स्वीकार करने ।

> भापका विस्वस्त मो० क० गांधी

मंद्रम

टाइए की हुई वक्तरी बन्निजी प्रतिकी फोटो-नकछ (एस एन ४६५४) से।

# २५८ मायण पूज भारत सचमें

क्ष्मरोड बैन्छम होंकी नमोबित पूर्वे यहछ संस्थी यह दैशकों सी स्थल स्पन्तु (रिको '' दक्षिण मानिकाने रिटिश साफीनका मार'' दोनैको न्या निकल पहा । स्थलका को सत्त हुई समक्षा बीनोड पोत्तीने किया ।

नवस्वर २६, १९ ६

भी गांधीने रहा कि वस्ताने चो कुछ कहा है उसके बाद को कार्य उन्हें सौरा गाया है उसके बहसके बागेंने आगे कुछ कहाना समायस्थक हैं। रास्तु नारतीय पक्षके सिर्फ्य साठिकारों को समर्थन निका है उसके किए यदि चन्होंने पूर्व भारत क्षंत्र से सौर उसके मन्त्री भी से उसम्य कारामुक्ट प्रति अपना खुरा सात्रार प्रस्ट करनका सबस्तर को दिया तो वह उनकी हतमता होगी। एक बात है को सबसे प्र्यापन पत्रना चाहिए। बर्बान् देविन साठिकारों और कास तीरसे हमस्याकारों ने चौ-नुक करिनाहर्या होने पहें हैं उनहें में संघेद सनताफे नामपर कामू फिया गया है।

औरतिविधिक इतिहालेंगे जनम बार एक ग्राही क्यनिवेश हारा ऐटा विधान कालेका पुष्टान्त वर्तास्त्र किया पणा है जितमें एक अपेके कोलेंचा केवल इतिस्य ध्वाप सपाकर क्षमा कर दिया है कि वनकी काड़ी रंपार है। भारतको साक्षास्थ्यमें बनाने रकना है मा वसे केवल औरविधिक भावनामींका राधान रकनेते किए को देना है? योगी बावाबीकी तुल्लामें भारतीय बावाबीका अनुपात बना है?

सी रिवाडा कहुना है कि इल्लासानमें एतियाई वेते ही हो बसे सामरमें एक मूंत — १८८, सोरीट मुक्तकों नाम १३ । यह वर्षानियानों वे केनन सासित संतोच और सारम-सम्मानके तिन्न संतर्ध कर रहे हैं। यानों से सम्मान सभी पुढ़ते कर्मने वर्षानियानों नामें ११ जात के वेचन नार्मारक अधिकारींची भीष कर रहे हैं, को कि विटिस ताजरी छायानें मानोद्र वसमें एन्वेसाने प्रायेक व्यक्तिकों सिक्तें चाहिये। किर भी इस अध्यासिक अस्तर्भन

रे जिल्लोड किर देखिर अपूर्व जारत एंचमें भी दिवार जानम<sup>ाल</sup> पृष्ठ २०१-०० ।

१५ सन्त्री गांगी गार्थन

सन्य विविध प्रवासनीके मुकाको धनके साथ निवा व्यवहार किया बाता है। त्या विविध राष्ट्रके नामपर इस प्रकारका विवास स्थोहत कर दिया बायेगा? (हुर्येग्वनि) ।

[अंदेगीस] वर्षक आँच इ हेस्ट इंडिया असोसिस्सम् क्यारी १९००

२५९ पत्र कुमारी ईंट खेट बेकको

[होटल सेसिक

ंतम्बन] नवस्वर २७१९ ६

\_\_\_

प्रिय महोदया

यदि सापको एक १८ वर्षीय सारतीय नवयुवकके योग्य विधे कॉलेनकी विका बौर

माता-मैताबद् देवरेसचे निश्च स्कूषी विवाशी बस्त्य है कियी व्यवस्थाकी बानकारी हो वो इसा कर मुझे सुषित करें। में बाजारी होगा। येरी रायमें सबका विकास एक बस्कर बाँग रेक्सी और कोई व्यक्तिक करमें हो एकता है। में बाहता यह हैं कि विवे कोई ऐसा स्वान निष्ठ जाये नहीं पह अन्तन विश्वविद्यावयकी मैट्टिक्टियन परिमा चर्चान कराती रिका मारच कर चक्री। जनके सावन वीतिक है। बह कुक रिकाकर प्रतिसाद र रीहरें

श्रीत्पका सम्बर्ध

कुमारी दें जे जेक २३३ ऐस्वियन रोड स्टोक न्युद्ध्यटन एन

अविक वर्षे करनेकी स्वितिमें नहीं है।

हाइप की हुई इफ्टरी अंग्रेजी प्रति (एव एन ४६४५) है।

# २६० पत्र सर जॉर्जधर्बवडको

(होटल सेसिड सन्दन् ) गणम्बर २७ १९ ६

बिय सर काँडे

भापके सम्बे पत्रके क्रिय कम्पनाद ! मैं उसकी एक प्रति इस पत्रके साम भेज रहा हैं। निमन्त्रन स्वीकार करनेके किए भी में नापका चन्यवाय करता हैं। में बानता है कि भक्तानके किए जो समय चुना है वह बहुत बूत है। दुर्गांग्यसे जब निमन्त्रवरण मेत्रे गरे क्क मुझे कादामाईकी रकानगी<sup>\*</sup> कि। समय नहीं मासम का। यह मेरा दुर्मान्य है कि स्टेमनपर बाकर में उनके प्रति बपना बावर व्यक्त नहीं कर सकुंगा।

बापका सच्चा

संस्थान

सर जॉर्ज वर्डवड ११९ व ऐवेत्य बेस्ट हिंदिए

टाइप की हुई वलनरी अंग्रेमी प्रतिको फोटो-नक्त (एस एस ४६४६) है।

२६१ पत्र सार्डे हैरिसको °

(डोटल सेसिक क्ष्यत् [

नवस्वर २७ १९ ६

महानुभाव

क्यांचित बाप पानते होंगे कि भी बसी और मैं हात्सवार्क विदिश मास्त्रीय समावकी

बोरसे पिष्टमण्डलके रूपमें यहाँ वामे हए है।

हम सोग लॉर्ड एकगिन बीए भी मॉर्फ्स मिछ चके है। उन्होंने हमारे उद्देश्यक सम्बन्धमें महुन वहानुमृतिपूर्ण बत्तर दिया है। किन्तु फिर भी हम अनुभव करत है कि वे हमारी औरवे भी भी आवेदन घरेंने उस आगी भी बाल अनवत होना चाबिए। इसके तिया हमें समी पर्कोंकी कोरते असाधारण करते शाविक सहयोग शिका है। इस इसका अपने बानेके संवर्धने

रे शारामार्थ कोरोबी मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके कल्लाता नांग्रीशनका समारतिय करवेक किए प्रसाद. रेर सम्भाको सोरी ही धारतात किए जालान कानेनाने ने 1

 परमें क्षेत्र क्या नहीं दिया तथा है, केविन वनके वीर्वपूर्ण का पत्रक करेवात कर ही बाता है कि में भेटे देरिएको किया नक या । बरुतरी महिला मंदिल विमानियोंने बाद होता है कि वह बॉट सिटार्ट रू केन फर्मुक्त और बॉर्ड बॅबसॅफ्डो थी मेबा वना था ।

यवासम्बद्ध विश्वतम् करमीय करना वाहते हैं। दक्षिण वाधिकाके क्षिटिय भारतीयींसे हमें फिर हिरायत मिन्नी है कि हम एक समिति बनायें ताकि जो काम अभी किया वा पहा है वह वारी रखा वा सके।

इस चेंबिमानकी एक प्रति संक्रम कर रहे हैं।

परमामनीय मोर्ड रेखे इमने धीमतिको बम्पख्या स्वीकार करनेकी प्रावंता की है बौर हमें साधा है कि यदि बाप घीमतिकी व्याप्यसता स्वीकार करके उसे सपने प्रमावका धाम वें तो वे इसकी बम्पख्या स्वीकार कर सेंगे। इसके किए दक्षिण बाफिकाका भारतीय

समान आएका बड़ा बामारी होया।
अबके मुक्तारको सबेरे हे १ पर हमने एक ग्रीकि-मक्यानका जागोषन किया है। उसके
निमन्त्रपत हम आबारी देशारे में बेन पढ़े हैं। यदि जान बक्यानमें उपस्थित होकर स्वका
महत्त्व बढ़ानेकी क्या कर सकें तो हम बहुत क्यात होंगे। कोई रेने बक्यानके कुछ बाद
बानिका पत्रा है। वे उसके परवाद होनेबाकी एक छोटी-सी बैठकुमें को समितिके
विवासकी क्या करने किया देश कारोंगी समितिका होंगे।

. जापके वित्रस्थ और आहाकारी देवन

[संबन्त]

टाइप की हुई बफ्तरी बंडेबी प्रतिकों फोटो-लक्क (एस एन ४६४७) है।

२६२ पत्र सर मचरको मे० भावनगरीको

[होटक ऐसिक कन्दर]

अन्यत्। नवस्यरः २७ १९ ६

प्रिय घर मंचरची

बापके बायके एजके लिए जावारी हूँ। मैंने वाँसे हैरिए और जन्म दीन सम्बर्गोंको संकल प्रतिके बनुसार पत्र भेषा है। बिस परिपत्रकी प्रति मैंने बापको सेवी मैं यह बापका पत्र जाने तक नेवा था पुत्रा था।

दसके बाद भी बाउनका पत्र जाया है, जिसमें सन्होंने किया है कि सायब दाइन्य

का कस्थ पर्नोको निमन्त्रक न भेजना ठीक होना।

यदि जाप पुरवारको १००३ पर जा धर्के तो मैं बहुत कुराल होऊँगा। जायको कुरू एककीक देनेकी चकरत मुखे नहीं भाजूम होती। भी निस्स्टन व्यक्तिने दुर्थे कक निकनेका समय दिला है।

आप नापर कम नप्तांनिकि अन्यक्ष और विकॉपर इस्ताक्षर करनेवाले एक एक्पकी हैरियवरों अपना इस्ताक्षर देने वैक वार्यने। यदि उस समय बहुव कष्ट न हो हो होटक प्रवासनेकी क्या नीविया।

- र विकल प्रतिक देखिए ।
- A. BORG THE RYSKYS I

देशी स्पूत के सम्पादकके साथ हमारी मेंट बहुत ही सन्तोपप्रद रही।

मेंने भी रिक्की योग्यताबोंके बारेमें बारको सब कुछ नहीं बतामा है। वे बहुत-पी वैक्तेंका संवादन कर चुछे हैं और एक्से निक्क सत्याबोंके मन्त्री खे हैं। बीस साछ पहले वे ऐसे समावनादी में निस्ते लोग कट्टर कहा सकते हैं। बनका जीवन बहुत ही संवर्षमम रहा है। बाद उनके बरावर मुखे जानमेवाला पेरा कोई बुसरा सोस्स नहीं है। वे ऐसे धोगोंमें है को बराने रिस बोसराके सिस गर-मिस्टोमें विकास करते हैं।

नापका इवमसे

[संख्या ]

टाइए की हुई दरतरी बंधेनी प्रतिकी फोटो-नक्छ (एस एन ४६४८) से।

२६३ पत्र वर्नार्ड हॉलंडको

{होटल सेसिक सम्बन} नवस्थार २७ १९०६

यो वर्गाई हॉपैड कारिवेध-कार्याक्य बार्जनिय स्ट्रीट

निव महोदम

प्रतिवारको प्रतितिषिपण विकास आधिकाके किए एकामा हो बारेंगे। यदि आप वो महिन्दे हारा यो अकीको विया यया भूक पत्रे छक्के पहुंचे वादिछ कर वें तो में

वाभारी हूँगा।

यदि जाप को गोक्के और एक क्ष्म सक्कन हारा मेने पने प्रार्थनापणको एक प्रति
भी हुने हे सके हो मैं जानाधि होकेंगा — अवांच् यदि लॉड एकपियने उत्तकी प्रति हुने
भा स्वीकार कर विचा हो हो।

जापका विश्वतत

द्यादप की हुई रपत्रधी अभिनी प्रति (एस एन ४६४९) से।

## २६४ प्रमाणपत्र कुमारी एडिंग फ्रॉसनको

[होटस सेसिस सन्दन]

मयम्बर २७ १९ ६

हमें यह प्रमाणित करते हुए बड़ी प्रशंकात होती है कि कुमारी एटिन कॉलने सामान्य-विकारियोंकी सेवामे वामे ट्रान्यवाकके ब्रिटिस जायतीव स्विट्सकके निय् समित सम्बन्धी कार्य किमा है।

इस बनीयमें हमने रुष्टें एक बत्यन्त मुदिमती युवती पाना जो नहुत ही अनुनाही समस्तिष्ठ और कर्मत है। तकापि इनके विश्व युवका हमपर सबसे क्याबा प्रधान पढ़ा वह है इनकी बतने काममें रुप्तय हो बानेकी खमता। हमारा विश्वपात है कि से कोई मरोवेक्स पर सम्प्रात छकती है।

प्रतिनिविगव

द्याहम की हुई बनतरी अंग्रेजी प्रति (एस एस ४६५ ) से।

२६५ पत्र कुमारी ए० एव० स्मिथको

[होटछ देखिङ छन्दन]

व्यवस्थात् २७ **१९ ६** 

निय कुमारी सिमव

आपका करापण मिका। जान राठ आपके पर जाना नेरे किए नामुमकिन है और भी पोंटने मी नहीं जा रकनें। हमारे पाय एक शक्का भी व्यवकाद मही है। हमें निन कोरोमें बहायदा थी है, उनके पत्रकाद देनेके किए तक खदेरे हम एक वक्शान-तैत्रक कर रहे हैं। मैंने जापको दक्षों निमानित नहीं किया है न्योंकि जाए बहु बेक्सी महिका होती।

में समितिके विभागको एक प्रति जामको मेंन खा हूँ। मेरे बानेके बाद २८, स्पीन ऐन्स केम्बर्ध बॉडके केस्टमिन्टरमें भी रिजये मिककर अक्रमानके सावको इस बैठकके बार्फो सारी जानकारी के मीजिए।

वीसा कि मैंने बचन विधा था विसम्बाधि सेखाँकि किए में १ पाँच १ धिक्रियका वेक साथ मेज पहा है। जाए सामग्री सनिवारकी बाकर्में कोड़ बीजिए या मुझे वे बाहए।

वासका सच्चा

दुमाधै ए एव स्मिव ५, विवेस्टर रोड ∦स्पस्टेड

संक्रम २

टाइप की हुई दरनरी अंग्रेजी प्रति (एस एन ४६५१) है।

# २६६ पत्र विसटन घणिलके निजी सजिवको

[होटस वेसिस सन्दर्भ] समस्यर २७ १९ ६

पेवामें नित्री समित्र भी किस्टन वस्त्रिक

प्रिय महोदय

भी विस्टन चिक्को इच्छाडे बनुसार हम एड-एक कावमपर दीनों वस्त्रच्य बावके पास मेंत्र रहे हैं। पहलेमें एरियाई कानुन-मंधोचन कम्माचेय बुधरेमें कीडडोर्न बाड़ा कम्माचेयां बीर शिक्टेरें सामान्य प्रकार ब्रिटिस भारतीय समाक्या गत विया यया है।

आपके विस्वस्त

पंतम ह

टाइप की हुई इफ्लरी मंत्रेगी मित (एस एन ४६५३) छ।

### [संसम्ब

### फीडडॉर्प बाड्रा-सम्यावेशपर आपसियाँ

र यदि बस्यादेश मंजूर कर किया यया हो यह बोहानिशवर्ग या ट्रान्सवाकड़ी दूसरी वैतियोक पूर्टोंने किही कांकी वर्गाया करार वेतेवाकी पाराबॉकी साहित करतके किए एक नेगीर वह बावेचा। इसकिर यह सम्यादेश भारतीयीक विकारोंकी सीमित करतेकी वृद्धित १८८५ के काहन के कार्य वह बायेगा।

्टर्टर, के कानून १ वे जाय वह बायगाः २ हिटिस सारतीयोते बोलर वस्तारके जानते हुए कीडवॉयमें बहुत-से जस्य सूरोपीयोके स्वास ही बाइनेंदर कभ्या उनके मकान बना किये में । वे सूरीपीय उन मूक मानारिकीमें से नहीं वे बिन्हें स्वर्गीय राज्याते क्याने बाइनेंदर खिहायसी अधिकार प्राप्त हुए से ।

व जिन्हु स्वराय राष्ट्रपाठ कूपरण वाक्षार राष्ट्रायसा वाक्षार प्राप्त हुए सः ३ महिडार्पे मधायी वस्तीस क्या हुना है, जिसमें विटिम भारतीय बहुत वही संस्थामें

माबाद ै।

४ जच्चारेस सूज-पूर्वत्री कानूनी न्यितिको स्वामी नहीं बनावा बीक्त वह मूल नामरिकोको स्मामी अधिकार प्रवान करता है और ताथ ही उन्हें किर किरायपर उठानका निकार भी दे देता है। इस अधिकारक नतुवार वे मूरीनीय को नामरिक नहीं ने नागरिकों

१ दोनों तंत्रक्य वर्षेत्रवे काल वह—"कील्योर्ड वहा-चन्यांस्प्रज्ञ मार्गालयी " काक्रम 🖹 को 🐠 स्थित का हो ।

समर्थे भौगी गरमव बारा दिये गये समिकारोंको कायम रक्ष सकेंगे जब कि सारतीय तनिक भी सौकित्यके दिना बेरबस कर दिये जार्येने। ५ ब्रिटिस भारतीयोंके बनाये हुए वर सॉपडे गड़ी हैं बर्क्स बहत-सी इसरी इमारतोंकी

तरह बच्छे-पक्के मकान हैं।

६ महि कम्मारेस पास हो आक्षा है तो यह साम्राज्य-सरकार हारा फिसी नगर पालिकाके ऐसे अधिकारको मंजूर करनेशा पहुका खवाहरण होगा जिससे कि वह दानसवालके किसी भी मागमें बिटिया भारतीयाँके निवासके अधिकारोंको को उन्हें सर्वोच्य न्यामाअपके निर्मयके जन्तर्गत उपस्था है, कम कर सके। इससे जास्यक क्यारे 'बस्तिमों की ऐसी प्रवासीका कमा होगा विश्वको जनमान है साम्राज्य-सरकार कन्यका कमी मंत्रर न करती।

टाइप की इर्ड क्पन्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकक (एस एक ४६३६)है।

## २६७ पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी वितिका समितिको

हिटक सेसिक ভব্দ 📗 नवम्बर २७ ts ६

राजार । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेतको) बिटिश समिति

348

८४ व ८५ पैनेस पेम्बर्स हेस्टबिक्टर

विष भी डॉल

आएके अधिकारमें उपन्त कानेमें जो शेथ रकन पड़ी हुई है यह ब्रिटिश भारतीय संबंधी बोरचे शास्त्रकर समिनिके जान बावेगें जमा करनेकी रूपा करें।

आपना सम्बद्ध

द्याप नौ हर्द करनाचे अंडिमी प्रति (एन एन ४६५२) है।

## २६८ पत्र ही० जे० बेनेटकी'

[होटल सेसिक सन्दर्ग] नवस्वर २८ १९ ६

प्रिय महोदय

काचा है प्रतिनिधिमेंने बापकी त्वामें करपानका जो नियन्त्रपपत्र मेमा वा वह मिछ स्या होता। बायपान कल सुबहु १ –६ थर होटक संविद्धमें होता। मुखे विश्वास है, आप विश्विस होकर विज्ञानकाका मान बडानेकी हमा करने।

आपका सम्बा

भी टी जे बैनेट हार्वेटक हाउस स्पेरबहर्स्ट टर्गावक बेस्स

टाइप को हुई बक्तरी अमेनो प्रतिको फोठी-नक्तक (एउ एन ४६५५) सः।

२६९ पत्र एफ० एच० ग्राउनको

[हीरस सेसिस सर्ग्य] तवस्वर २८, १९ (

মিৰ থী শাৱন

बापके पत्रके किए बहुत जालाये हूँ। मैं साथमें समितिके सविधानका मस्विदा मेज प्रा हूँ। इसस जापको आपून हो जायेगा कि भी क्षत्रीर जाकीकी पश्चिम सहामना नयकवर हो गई है।

। ६ । - चंद्रा निमन्त्रस्य मेज दिया यदा है, सीर अमी-अमी सूत्री जनको स्वीकृतिपत्र मिस्ता है।

भारका सुच्या

**र्व**चन

मी एक एथ बाउन दिल्कुस नेस्टबॉर्न रोड प्टोरेस्ट हिस एम ई

टाइप की हु<sup>0</sup> तपनरी अधेशी प्रतिकी फोडी-नक्तम (एम एन ४६५६) है।

१ क्यी करहरू पर क्षेत्र-सरम् औ वे बग धेंग्हेंस्वको हेना स्था या ।

## २७० पत्र ए० एच० गुसको

[होटल सैसिल सन्दन] जनम्बर २८ १९ ६

प्रिय की पूर्ण

क्षाचका संस्का

भी ए एक नुख २७ पेकहम रोड एस ई

टाइप की हुई इफ्तरी बंग्नेबी प्रति (एस एन ४६९७) से।

२७१ पत्र स्टॅबस्टनलेको

[होटल सेसिस सन्दर] नवस्तर २८, १९ ५

कॉर्ड महोदय

विच्यानकार्य जाएको एक १०−६ वनेके बकरातके किए थी निमन्तवान मेना वा उतका काँड महोदयरे कोई उत्तर नहीं निका श्रावितिब बाखा करते हैं कि मोर्ड महोदय करती उरावितिस वार्ड सम्मानित करेंने।

नापका आजाकारी चेवक

परममाननीय नोर्ड स्टैनफ बॉफ ऐस्डमें १८, मैननफीस्ड स्टीट बच्च्यू

हाइन की हुई बातरी अमेगी मितकी फीटो-नकस (एन एन ४६५८/ए) से।

### २७२ पत्र सर लेपेल प्रिफिनको

[होटस सेसिस सन्दन] मबम्बर २८ १९ ६

प्रिय सर केपल

प्रतिनिविधोने करुपानके किए सापको यो निमस्त्रक मेशा वा उस धम्बत्वम समीतक नापकी भोरत मधे कोई उत्तर नहीं निकार वसपान कम सबह १०-३ पर होटक संसिक्तर्ये होना। उसके बाद एक बैठक होनी। मुझे पूर्ण विस्तास है कि बाप अपनी सपस्पिति तवा परामधीर हमें सम्मानित करेंचे।

कापका विश्वस्त

सर कैपेस बिफिन के सी एस काई ४ कैंडोपन वार्डन्स स्कीत स्कोदर

टाइए की हुई दफ्तरी बंधेनी प्रतिकी फोटो-नक्स (एस एन ४६५८/बी) से।

## २७३ भाषण लन्दनके विवाह समारोहमें

करको रक्षित नाक्षिकक किए स्थान इतिसे खुके शत्मानक मारतीय विद्यानकाद सरकीने मारतीय न्य मिरिय निर्देशि कार्यमार नियन्ति विचा । का अकारण गांचीवीने को बाका दिया सम्बद्धी सरस्तार फॉको देश का रिकेट वीचे ही बाती है

(हाटख वेनिक

नवान्बर २९ १९ ६)

सर मंचरबी सोंडे महोदय सीर सम्मनी यहाँ उपस्थित होनेके सिए भाव स्रोतीको तथा उन सोपाको को बाज सुबह यहाँ उपस्थित नहीं हो सके बन्यवाद देनेसे पहले निमन्त्रमके चन्त्रां मान्त हर दुछ पत्र पहुंकर सुनाता है।

रे व्यासमार्थेश श्रीवन सेसिम्पी बचा वा । इतियम सीरिपियम के किए शनकी विशेष रिपोट सेशर की <sup>पर्</sup> वी । क्षकित सम्माने क्षेंड दे संस्तरनास्य सर विकिया गुळ, <del>वेटारना</del>रस्य भी व वय स्कॉट, पर में व परेतुक, सर केंद्ररिक कालर, सर देगंड वेशर, सर मंगरणी नेत्वचनी शतकारी. जी असीर अर्था में निश्चित प्रोरिक्स को नोतिया परिवर्धना को है पी० एक कार्यन्त, जी कार्य प्रमुख मी दे दर एक होड़क, जो नाजकबसूरिय जी नी ची० मोरफे, जी से उपसूर परिवर्ध मी दे दर एक होड़क, जो बजकबसूरिय जी नी ची० मोरफे, जी से उपसूर परिवर्ध मी द कार्यराज्य, जो रक्षक एक माहत जी दयु है एक होला, जी प रूप रहन जी दी रहनर रेन्द्र, मी. ज वन अंधा तथा सी के यह रॉपर्ट्डल स्टॉनिंग में । १. मॉ. जो वन अन्य तथा सी के यह रॉपर्ट्डल स्टॉनिंग में । १. मॉ.सी.टीने तर रिक्तिम मंदर्शी तर रीतर मैंनीनेंग तथा तर मान्य स्वतान शुन्तरमन रह सास्टर

देनने । अपनि सर देन्द्री बरेंका सर विकियन वैद्यपने भी ही थे विवेद की विरोहर बरेंका तथा बाव

का अनेति वास्त हती प्रकारिक वर्षेत्रा भी अलोग किया ।

3.6

मेरे और मेरे सावियोंके सामने जान एक ऐसा कार्य आवा है जो निवान्त सुचकर है---मर्भात् भाग सबको जिन्होंने बपनी उपस्वितिन हुमें सम्मानित किया 🕻 तवा अन महानुभावोंको भी जो साम सुबह इयारे साथ धारिए नहीं हो सक वत्यवाद देना। अब भी वसी बौर में अपना उद्देश्य समाप्त कर चुके तब हमन सोचा कि टाम्सनासके १६ विटिस मास्त्रीयोंडा प्रतिनिवित्त करते हुए इस यो कमर्थ-कम कर सकत है वह यह कि सपने बासार प्रदर्शनक किए इस चरहका ठास चरीका अपनामें। अपने इंग्लैंडके मुकाममें इमें जो सहायना ही हमें सभी बजींस सहायता मिली है। हमने सभी बजोंसे अपील की है और समी रकोने हमारी बार सदा ही सहायताका हाथ बढाया है। इसके किए हम जितनी कुनजना प्रकट करे, बोड़ी है जीर गरी समझमें यह उचित ही होगा कि वहाँपर साथ तीरसे स्वर्धीय सर विकियम विस्तान हटरका उत्सेख करूँ। शर विक्रियम विस्तान इंटरको १८८३ में एक परिपन मिका का उन्हें बश्चिक काव्यकासं मेना गया था। और मेरे विकारमें व सर्वप्रका स्पनित व निन्तुनि इस प्रकारण राज्यीय महत्त्व समझा। वे तबसे केटर मुत्यू-गर्यन्त विस्त साक्रिकाके भारतीर्योक पत्रक किए कुछ-ग-कुछ करनेनें सत्तव स्परत रहे। शहस्त तवस्य समा समाचारपत्रके स्तरमोसें व सर्वेच हुमारे पद्यकी वकाकत करते रहे। और मुझे केडी हं-रहे एक पत्र मिका वा जिसमें इन्होंने क्रिका का कि सर विक्रियम अपने अन्तिम समयमें भी इन मामाँठेंसे सम्बन्धित एक सम्बाधिक तैयार कर रहे के। १९ ६ में क्य से कसकते में पा मी सॉल्प्स मी हुमार पक्षकी सहायठाके थिए आपे साथे। इसी उरह टाइस्प ऑड इहिया ने ना का के ने हुनार नका व्यावकात नाम नाम नाम विद्या प्राप्त हुना काह राज्या में किया। इस पत्ते वर्षेत्र बिल्म माफिनाक विदिश्य माध्यीवाँके पत्तकी नामकर की। हालकी बाव कें वो दूरे पूर्व माध्य वर्षेत्र वहसोग प्राप्त हुना है और भाष्यीन छप्प्रीय नावेदकी विदिश्य व्यमितिने हुनाये मूलवाण वहाववा की है। मेरे और श्री सबीके किए यह हुन्तकी बात है कि हमें यह निमन्त्रवपत्र चल समय भेजना पड़ा जब भारतके पितामह हु पहुँच कार हु 17 के ना जुड़ (1947) के देश जात के बचना पड़ी जा कारदेश हैं। इस की सरामार्थ मीटियों हापड़के बातावी बारियेणके किए रूप देशकों छोड़ रहे हैं। इस दनक प्रति भी करना बातार प्रकट करते हैं। बैसा कि वर्ष कहा है देते बिरिय कोक्सवर्ति कर्मी दक्षीं वर्षीक की थी और चानीने हमाटी चहायदा की। बायकर गुर्के भी क्यों मामका उन्नेत्व करना मही मूक्या चाहिए, तिव्हींने हमाटी चहायदाकि उन्नेत्वमें अस्पत्त सद्भावना और उत्पादक साम हमें सद्दागता पहुँचाई। जब में सर मंत्राजी मादायरीके माम्पर भाता है। वे यत १२ वर्षींस प्रवस्न छल्पाह और वृत्रताके साथ दक्षिण बाधिकाक विदिश्य मार्गायोगिंद पश्चार्थ बराक्य कर खे हैं। या हो जमीने सहायदा की है, केटिन पर मंचरवीने हुई करना ही पक्ष करा किया है। उन्होंने दुनके सिक् इन दाखु बार किया मानी तमहें उन्हों पुरु विस्तानों तमा आजनावोंने अंदना मिनी हो जिनमें हुने सिकी है। उन्छ समस्यामंति राष्ट्रीय सङ्क्षको निस प्रकार गर संगरनीने अनुभव किया है उस प्रकार तिसी बौरन नहीं। सीक्समार्से समामें बाहर और बरते पर्वोमें उन्होंने सर्रव हमारी महायता नी है और इस परानमं दिया है कि लिख पकार इसे काल करना वाहिए। इस दक्षिण आधिका-वासियोंके किस अन्त्रीने जी-कुछ किया है उसक किए इस सब्दीय अपना सामार प्रस्ट नहीं कर सकते। यह सम्मादेश वास हा वा न हो हमारे मार्गमें कठिना वो सभी धानर

चुंकि आर कहानुवासोंने से बहुर्गेक पान परित्यकों प्रतियां पहुँच चुकी है रहानिए संयादे मिनिनिक जोरखाँ कारों नहींगा। आर देनी कि वह भी केवल शामकांक मत्रिरा है। ये निवार है का वह में हो है। आर है आप उन्होंने पानुबह एमिनिज परितार है। ये निवार है का वह में हो है। बारा है आप उन्होंने पानुबह एमिनिज परितार है। ये निवार है का का है कि में वालों परितार करने वालान कर किया है। वाला है। वाला का है कि में वालों रादुक्त पर प्रतियानके मत्रिर्म देना में त्रिर्म मार्थ पर बचा है कि में वालों पर करने एक स्वार करने हैं कि में वालों पर करने एक स्वार करने हैं कि में वालों पर करने एक स्वार करने हैं कि में वालों पर करने एक स्वार करने हैं कि में वालों पर करने हैं कि में वालों पर करने एक स्वार करने हैं कि में वालों पर करने हैं कि में वालों है। वालों पर करने हैं कि में वालों पर करने हैं वाला करने हैं कि में वालों पर करने हैं कि में वालों पर करने हैं। है कि में वालों पर करने हैं कि में वालों पर करने हैं कि में वालों पर करने हैं। वालों पर करने हैं कि में वालों पर करने हैं। वालों पर करने हैं कि में वालों पर करने हैं। वालों पर करने हैं कि में वालों पर करने हैं। वालों के हों। वालों पर करने हैं। वालों के हमें वालों पर करने हमें हमार करने हैं। वालों पर करने हमार करने हमार करने हों। वालों पर करने हमार करने हमार

[बरेबीने ]

र्रोहयन मौदिनियम २९-१२-१९ ६

## २७४ पत्र सर रेसड वेस्त्रको

(इरेटस सैसिन छन्दन ी नवस्वर २९ १९ ६

क्षायका सच्चा

प्रियंसर रेमंड

नान बच्चातके समय वापन जो स्वास्त और प्रेरनापूर्व बचन कहे उनके किए न्यनी नीर भी भक्तीकी ओरखे में वापको यून<sup>-</sup> चन्यवाद वेता हूँ । मैं चानता हूँ कि बपने बीवन

संवर्षमें हमें भागके सकाह और सङ्गारेका साम मिल्ला रहेगा। इस विवारसे कि स्टने जिमक निक्षिण पूरुत पूरे मनते इसारे साथ है हम कोनोंमें उत्ताह गर जाता है मीर

बद्धपि निराबाका बादस इस समय सर्वाविक बना बान पहला है तो ती हम अच्छे दिनोंकी बासाकर पाते है।

सर रैमंड देस्ट. के भी आर्ड डी चेस्टरफीस्ड कॉलेंड रोड

नौरनङ एस ई

टाइपकी हुई बन्तरी अंबेबी प्रतिकी छोटी-नक्क (एस एन ४६६३) से।

२७२ पत्र लॉर्डरेको

होरस देतिस

कस्दत् ]

नवस्वर २९, १९ ६

स्रॉर्ड महोदव

भी भनी मीर मैं भपनी तथा ट्रान्यवालके ब्रिटिस बारतीयोंकी बोरस जिनका प्रतिनिन्ति करनेका हम सीमान्य प्राप्त है आजकी समामें उपस्थित खुलेके किए बापके प्रति इत्सरी प्रकट न'रते हैं। मापने की शुन्दर भावन दिया और हमें ट्राम्सवासके ब्रिटिश मारतीयों वर्ष पहुँचानके किए जो सन्देश दिया उनके किए भी इस बाएके इतज है।

इस इस जास्वासनके किए बायन्त भागारी है कि भाग और वे जिनके जाप प्रतिनिधि है, हमारी धिकासतमें भागी है और वनतक नह दूर नहीं हो जाती जाप सन्तोष नहीं करेंसे। सापका वाजाकारी सेवक

परममाननीय खाँड रे ६. ग्रेट स्टेनहोप स्ट्रीन बक्स्य

टाइए की हुई बफ्तरी नेवेजी प्रतिकी फोटो-नक्स (एस एन ४६६५ ) से।

२७६ पत्र सी० एच० वॉगको

ड्रोटल सेसिल

सन्दर्ग) नवम्बर २९, १९ ६

विव महोदय बापने मससे इडियन बौधिनियन के किए एक केल देनेका बादा किया वा । मै अभीतक इमकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं धनिवारको प्रातः ११-१५ की बाहीसे स्वाना हेया। यदि आप मुझे उससे पहछे वह फैका दे नकें क्षों में बाभारी हुँगा। यदि न दे सकें को हरपा बॉक्स ६५२२

भोड़ानिमनगंके क्लेपर मेज वें और व्यान रखें कि इसमें चुक न हो। मैंने बापका चीनी विकासतांका संक्षिप्त विकास पढ़ा है। मेरे खसासमे यह बच्छा सिमा पेया है, फिल्मू उत्पर एक या को मामलॉर्से पन्त्रीर आपत्ति की जा नकती है, क्योंकि आपको

बागचा सच्चा

स्विति परी करावे जात शही है।

भी नो एव बॉन डो सी एल २८ मॉटेम्ब स्टीट रमेन मध्यर

दारप की हुई बरानरी बंबेजी प्रति (एस पन ४६५९) में।

### २७७ पत्र इति ची० पान्सेको

[होडल सैसिम्न सन्दर्ग] नगरवर २९. १९. ६

प्रिय सहोदय

इस महीनेमें दिनी दिन होटल कौन्नेपर मुझे एक काई मिला वा वो साप वाई कोड़ गये वे भे चन इस सालास परे पहा कि बपने मुकामकी वादिसे कभी जाएने सिक एकुँगा। किन्तु देखता हैं कि बेसा करना सन्त्रव गदी हैं। इसकिए मैं कमा प्रावेनाके क्यार्ट पर्याप्त कि क्यार्ट पर्याप्त कि क्यार्ट पर्याप्त कि क्यार्ट पर्याप्त कि क्यार्ट पर्याप्त क्यार्ट पर्याप्त कि क्यार्ट पर्याप्त क्यार्ट क्यार्ट क्यार्ट क्यार्ट पर्याप्त क्यार्ट क्यार क्यार्ट क्यार क्यार्ट क्यार्ट क्यार्ट क्यार्ट क्यार क्यार्ट क

आएका शक्वी

यी की जी पान्ते इन्स ऑफ कोर्टहोटल बाइ डॉस्टर्न

टाइप नी हुई बल्जरी बंडेबी प्रति (एस एन ४६६) से।

२७८ पत्र कुमारी एडिय साँसनको

[होटल पेतिक सन्दर्भ] समस्तर २९.१९ ६

प्रिय कुमारी खॉचन

सापके पत्रके किय बहुत बल्पवात । हम श्रानिवारको रणाना हो रहे हैं। मुझे हुएँ है कि साप पहुंछे ही यहरे शवकें बीच पूर्वित यह है बीर अपने कामके विवयम हतती आधि के शिवा सापक्षी कर शब्दी है। भी बनों और से बीजों अपने बैटीकाम अपनिक समाप्तिक विश्व रामुक रहेगे। दिसप साध्किमम विश्वित मारतीय प्रकाश अपना शासकें अमार्थ रखतेंका वार्ध आप मुझरें कर पूर्वी है। ठीक हैं गाँ आप हर हरते भी रिच्छे इंडियम अपिनियन का अक्ष पहले हैं एए अवका केटी खा।

आपका सच्चा

कुमारी एक्टिक कॉस्टन ७४ किस स्कार

टाइप की हुई बयनरी बच्चेजी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४६६१) से ।

## २७९ पत्र कुमारी ई० के० येक्को

हिटन सेसिक हन्दन । नवानर २९, १९ ६

प्रिय कुमारी बेक,

आपके २८ तारीनक पत्रके लिए बहुत धम्यवाद। यद्यपि में भाहता था कि वशिन बारिका सीरनमें पहले बापसे मिर्ब किन्तू मुझे इ.स. है कि मैं मिस मुझी सका। मिर्ज मण्डल अवले धनिवारको बावच वा रहा है।

मैंने जिन तक्त्र भारतीय भी पत्तरके बारेमें आपको सिन्ता का जनमे इतवारको आपने

मिसनेक सिए कहा है।

धारका सच्चा

दुमारी ई जे बेक २३३ ऐस्बियन रोड स्टोक स्वइंयदन एन

दाप्य की हुई क्लारी अंग्रेजी प्रति (एस एन ४६६२) है।

२८० पत्र के एच पोलक्को

हाटल ममिल मन्दन

नवस्वर २०१९ ६

विष भी पौरक

मारिरकार में यह मोचना हैं कि रतनम् कमन-कम किन्द्रान बान बीननके यहाँ चना वाये। बेडडोर्ड बाउन्टी रहून आमू अधिक हो जानके कारण उपको नहीं सेगा। मूरो कोई इपरी नरपा तनारा करनका बनन नहीं मिना। जनकी जम्मीन बन्धी मारन कार्यास्य मे देना जाना चारिए। इससिए यदि बात बीनन उमको बंब भी केनेके लिए अवार हा हो आप रेपा करके लगी अवस्था कर में जिसन रतनमें नेपनवारको बेस्टरिस्फरी स्थाना हा सद । मैं यह मान्त्र हैं कि मुमारी बीतम उसकी जिल्ही विधा दे नक्ष्मी है हैं। शादर के उसके िर बेरटिक्ट्स बोई निजी धित्तक टीक बार गराति है या उनको दिनी रवान जा करिने रागित क्या सकती है। जबत प्रश्ताकक अनुसार थी रन्तम् पत्तरको नैत्रवदा मितारी निर्देश

र प्रेप्टर नवर मुलागी है से बेबबोर पर कर ।

सम्प्रम गाँगी बाल्यव

311

केनेकी जरूरत नहीं है ज्यांकि वह एक सत्रमें केवल छ दिन ही ग्रहर पाया करेगा। में चाहता हैं कि कुमारी बीनेन उसके साथ परिवारके सबस्यकी सरह पूर्वत नि संकोष और सूका बर्दाव करें या उधको उसके बोसने या शाम-साधनके शौर-सरीकेकी बारावियाँ बतानेमें न हिमकिमार्ये। संक्षेपमें उसके साथ एक बहुत छोटे कहकेका-सा व्यवहार किया बाता नाहिए भौर उसकी प्रेमपूर्ण नियसनी होनी चाहिए। यह उसके जीवनका ऐसा काठ है जिसमें वालक संस्कार पहुंच करता है। उसमें एसे कक्षण वर्तमान है कि यदि अभी उसको उचित क्यमें सैमाच्या गया दो यह बहुत अच्छा बादमी बन सकेवा।

यदि साप चार्डे हो इस पत्रको क्रमारी बान बीतेनको वे सकते हैं।

वापका हृदवसे

टाइप की हुई क्पत्र से बोडी प्रति (एस एन ४६६४) है।

२८१ पत्र एसं० अ० मीनीको

डिटिक वेतिक

₩पन } तवाबर २९, १९ ६

भी एस जे मीनी उपनिवेश-कार्याक्षय

बार्जनिय स्टीट प्रिय महोदय

बापके पत्रके सन्दर्भमें में सब इसके साथ उस क्रमे पत्रकी दो प्रतियाँ मेन प्रा हैं

चो प्रतिनिधियोंने उपनिषेश-सन्त्रीको किया है। में यह पढ़ में कि प्रतिनिधि बगसे सनिवारको विश्वच बास्तिकाको स्वाना होने।

आपका विश्वस्तः

पंचम २

टाइप की हुई दफ्तरी बंधेनी प्रति (एस एन ४६६६) से।

१ सम्बन्दः यह "मार्गवारत कोर्त कारीतको" एक ११७-१९ होना विश्व कान्नी <u>स</u>मित मार्ग

भक्तम क्रीहै।

## २८२ पत्र असमारींकी'

होटल सेनिस स्ट्रैड डब्च्यू सी नवस्वर ३ १९ ६

वैदामें सम्पादक टाइम्स [मन्दन]

महोदय

बया साप ट्रान्यतासने साथे भारतीय विध्यक्तपासने विश्व होनके अवस्वराप भारतीय मामके जन प्रस्तवार्षण सन्तवार बेलेन स्वामि वर्षी विक्हांने हमें साने मामकेमी मामकान-माफार तथा बिटिय जनताके सामने परतेमें मूलबान नहासवा में हैं ? विभाग विशायोक मिनिनित्तव करनेवाल सामनों सभी वर्षों तथा अनसारित हमें यो पूर्व सीमान प्रान्त हमा प्रमा हमें सरस्य सन्ताय है और हमने नई साधा पण उठी है। हम रूपना में ही ममन पर्दे स्मीमार हम जम सब मोगीके पाम नहीं ना मके विनये विकास चाहने से। किर भी पन मोनीन भी हम समर्थन मिमा है और सहामुक्ति प्राप्त हुई हैं।

र बर्द्र करियों भी भेता गया जा और १-१९-१९ १ को वृक्तिया कारिकारी क्वारिक हुना । एक बाद को क-१९-१९ १ को इंडियाने और २९-१९ १९ व को इंडियन ब्रोटेरिनयपर्य पूछ साहित्व रिफेक तुल कुर कुद किए दिया लगा जा ।

रे. मात्रप अधिकाने अवशीश बसार नास्तर २६ की वार्रण है ।

386

बन बाता है और बिटिस भारतीबोंके किए साझाउंग राज्य बर्वहीत हो बाता है। इंग्सेंड बाकर सपना मामला सरकारके सामने रणनेमें हमारी कराई यह इच्छा नहीं कि इम द्रान्तवाकमें पुरोपीय जपनिवधियोंका हिंसारमक प्रतिरोध करेंगे। हमारा दो पूर्वत प्रति रसारमण स्म है। जब स्मानीय शरकार ट्रान्समालकी प्रवाके मानपर रंगमेरको प्रभम और बढावा देनेके सिए बाबगणारमक विवासको स्वीजतिके सिए साम्रास्य सरकारके पास मेवदी है तब हमें बात्मरसाके किए मजबूर होकर प्रस्तका भारतीय पक्ष उसी सरकारके मामने प्रवास पहला है। अपने आणरण तारा तथा उपनिवेधियोंको यह विकासर कि जनके दिए इमारे हित भी है और हमारा लक्ष्य जनकी सभा अपनी सामान्य प्रकृति है इस अपने बढाएका मार्ग हैंड निकाकनेको चिनितत और इच्छक है। यदि चन्द कोर्गोका घारणीय विरोगी पुरपह सम्पादकी मृहरके नीचे विचानका क्या केकर ठीस बन जाता है तो हमें सौंस कैनेका भी मौका नहीं मिलेया और ऐसी बसायें हम यह काय नहीं कर सकते।

बापके

सो क∘ गांधी हा॰ व अधी

[बंग्रेपीसे]

बाहस्य १-१२-१९ ६

२८३ पत्र साँई एलगिमके निकी सचिवको

बृतियन-कासिक काइन बार एम एस 'बिटर्ग शासबैस्टन बॉन्स विसम्बद १ १९ **६** 

[ सेवामे निजी सचिव उपनिषेश-मंत्री सन्दर्ग 🛚

प्रिय महोदय

मैं राष-दिल इतना व्यस्त रहा कि अपने पहलेके नावेके अनुसार काँडे एसगिनकी नेटालपर अपना वस्तम्य अवसे पहले नहीं भेज सका। वृंकि भी ट्रेंबमके विवेगकको नेटाल संसवने नामंत्रर कर दिया था वसकिए मैंने जसे कोड़ दिया।

१ इंडिपन औरिपिननमें क्या यह का महार है " अब्बेद नायस बाबसन्तरूक महिलानसम्ब

३ वेकिट सम्बद्ध "रोक्क स्थ" ।

सब मेने जपना बक्तम बस्तिम आफिकी विटिश मास्तीम समितिकै मन्त्री थी रिषकों मेन दिया है और उनसे कहा है कि वे उसे टाइए कराकर और एक टाइए की हुई प्रतिके साब मक प्रति लॉर्ड एक्सिनको पेस करनेके किए जाएक पास मेन वें।

आपका यत्र संसन्त पत्रकि साथ वनासमय मिस्त यया या। इसके किए आपको धन्यनाद।

भापरा विस्तरत सोठ कर गोधी

मुख अंदेजी प्रतिकी फोटो-नकसरे सी औा १७९, युवड २३९ इंडिविज्ञास्ता।

## [ससम् ]

वस्तव्य मेटासके बिटिश मारतीयोंको स्थितिक सम्बन्धमें

 मैं सवालके केवल अस्पन्त महत्त्वपूर्व और बावस्थक मागपर विचार करनेका माहस कर्मेगा।

### प्रवास अभिनियम

२ इस अधिनियमके अन्तपन जिटिय मास्तीय व्यापारियोंके साथ एक अमरिग्य सम्बाद दिया गया है स्वांकि बनको अपने विकास मुनीम और बरेच गौकर सानकी छूट नहीं वी वर्ष है।

३ इनका परिचान यह है कि बाहेशे जुनीओं और गीकरोंका एकापिकार हो गया
 है।

र को लोग उपनिवेत्रक विकासी वब चुके हैं उत्तम हैं वही सक्याम विश्वस्त मुनीम मिनता भी सम्बद नहीं है।

५ विश्वस्त मुनीमामें नामान्यन और वरेनू नीक्समें निरम्बार क्यान प्रवान वानूनके क्युकेट विभाननकारी वरीकाम क्या बडरन सामक योग्यताका सवाब होता है।

६ यह नहीं कहा जाना कि एवं नोगोंनी बविश्वनक संपिकार वे स्थि जायें तिन्तु सम्मानहरू तिशेषण किया जाता है कि उनका जानित्यमें बस्पानी करने एनके किए मेरी करने दिया जाये बानों कि वे करने माधिकोठे यहीं नौकरी पूर्व करनेक बार बेगोलियाने प्रोहकर को आनकी पारदी थ।

### विनेता-परवाचा भविषयभ

 इस अधिनियमये गामीरतम हानि हुँ है भीर ही रही है। ब्रिटिंग भारतीय भागामै पूर्वत उन परवामा अधिवारियांनी व्यापर निर्मेर है जिनक निर्मेगीतर नशीवन भागास्य भी दुर्वत्वार नहीं कर तराग्रं।

रे बाजा र जया दियो प्रतिमासको की न्यानिक निर्दे मुनिस्को प्रशास सा

८. इस ममिनियमके मन्तर्गत बहुत पूराने रहनेबाके मत्यन्त सम्मानित मारतीय स्थापारी स्थापारिक परवानोंसे अर्थात् अपने निहित् अभिकारोसे वृंत्रित कर विये गमे है। यह बात

सर्वेभी वादा उस्मान और इंडामरूके मामकोंमें हुई है। एक समय परवाना अविकारियोंके द्वारा अपने अविकारोंके मनमाने प्रयोगके कारण

तनकी बदनामी हुई थी। भी चेम्बरकेनने एक जोरवार सरीता शेवा और नेटाइके तत्काकीन मीच-मददसमें नेटासकी मगरपासिकाआको एक परिपत्र मेना कि यदि वे प्राप्त विकारका प्रयोग उपित रूपसे नरमीसे और निष्ठित स्वार्गोका उपित स्थान रखते हर न करेंगी हो अविनिधममें ऐसा संबोधन कर देना पढ़ेगा विससे सर्वोच्च न्यासालयका स्वासादिक अविकार सम पूनः स्मापित हो वाये।

१ यह निवेदन है कि यदि मारतीय स्थापारियोंको उनका उपनिवेशमें को कुछ है बह सब मेंबा नहीं देता है तो सबॉड्य व्याधासमझा परवाना-सविकारियोंके निर्णगीयर पुत-

विकारका अधिकार बानीसे जस्यी बहाज कर दिया जाना चाहिए।

 श्वारित भी वस्क्रम्बने अपने अस्तिय विनॉर्ने परवाना-श्वविकारियोंके निर्मयोंके विक्त सर्वोच्य स्थायाध्यमें अपीक्के अविकारको छीननेपर खेव प्रकट विका था।

### नगरपाकिका विशेषक

१२ मारतीन करवाठाओंको नयरपाविका मधाभिकारसै वंचित करनेका प्रयत्न विचक्क बस्वाबपूर्व बीर वपमानक्ष्मक भागा नया है।

१३ सारतमें संस्थीय मताविकारपर जावारित प्रातिनिविक संस्थारें है या नहीं यह विवाहपुरत है। किन्तु नवरपानिका-नताविकारके बारेमें सन्बेह नहीं किया था सकता।

१४ स्वर्तीय सर जॉन टॉनिन्सन भीर स्वर्गीय भी एरकम्बने बोट रेक्टर कहा था पि

मारतीय समावको नगरपाधिका-मताविकारसै वैचित करना उचित नहीं है। १५ ऐसे कानुनको मंत्रर करनेका नीतिक बसर बहुत वस्थार होगा और मास्तीमाँकी प्रतिका स्पृतिवेदी कोगाडी वृष्टिमें बीर भी कम हो जायेगी।

१६ जब मृत केवल यही मीर कहना है कि नेटालक तम्बल्बमें बचाय पूर्वतः तामान्य-सरकारक बाबमें है। नेटामकी समृद्धि भारतसे मिरमिटिया अवदूर निरम्तर काठे रहनेपर शिर्मर है। मेटाल कर अपनी माध्यीय बाबादीके साथ ग्याय और सिप्टवाका बर्वाद करनेत इमकार करता है तब प्रसको भारतमे गिरिपिटिया भनवूर जुटानेकी पूट नहीं ही था संस्थी।

मो० क० गांधी

सन बद्रेगी प्रतिकी फोटो-नकल थी। जो १७ , सन्द्र २३९/वयनरी विनिय।

१ देखिर सम्बद्ध भीर ५ ।

र, व्यक्त स्टब्स अ वा १६

३ देशिय राज्य ४ वृष्ट २०५-६ ।

## २८४ पत्र प्रोफेसर गोकालेको

यूनियन-कासिल साइल बार एस एस क्रिटन दिसम्बर ३१९६

प्रिय प्रोक्टिए पोलाके,

में बोहानिस्तर्य धारत का पहा हूँ। मैंने आपको कन्यनते। यह किया था। सर मंत्ररजीका सुद्राव हूँ कि निय तरह कन्यन पेकिंग आपिकी मिलि माराजि समिति माराजि सित्र है, सित्र तरह कन्यन पेकिंग आपित सित्र होने स

क्ष्यतमें इस प्रश्लेक महत्त्वका हरएको पूरा-पुरा समझा। मुझे मासून है कि सर फीरोक्साइ इस माननेमें इमारे धान बहनत नहीं हैं, किन्तु में बह माननेको पुरता करता है कि ने माननेतर हैं। इक मी हो यदि समिरिक्सी स्वापना हो बाने और नह बहुत अन्या काम मानी करे तो गी उससे कोई हानि नहीं होगी। समिरिक नगानेक मिस्न नापको इक पेटे स्वापीय सम्बन्धिकों आवस्त्रका होगी निन्हें होता नास्त्रिका में पिरिकारिकी एहाँ नानकारों हो। उनके बार्कों में कोई सुन्नाव महीं है सकता।

> नाफ्या सञ्चा मो • नः गांधी

[पुनस्त्र ] हृपमा मुठे बॉक्स ६५२२, बाह्मनितनक्षेत्र प्रेतपर पत्र किसें। यापीयोके स्वाक्षरींन मूळ संदेवी प्रतिकी कोटी-सफल (बी. एन. २२४६) छे।

## २८५ पूर्व भारत संघमें भी रिचका मायण'

[विसम्बर १८, १९ ६के पूर्व]

यी रिकर निर्माण के कामकारण २५ ठाएँ बका पूर्व भारता एक कामकारण र विका भी कामकार पारतीयोंको होनेवाक करनेकि एमकपम कैकारण हाँकने भागम दिया था। भी स्वराण कर्माव्य हो आहें हैं र दरीमंत्र केट एक एके किए टेकर, एए बॉर्म वर्डमुद मी कोटर भी वर्नट यो वादन भी नारिशन यो बराबुन मानि बहुत्य छोग उपस्थित है। भारतीयोंमें भीनेवर पारताल यो मुकर्मी वादि बाये है। यी रिक्तो अपने मानकमें हारे विका मारिका है भारतीयों हो जा हाज कहा था। धारवाकी बहुतरी स्थीकोंग्रे हस पत्रके शास्त्र परिशेष्ट है। हसकिए उचका सार हम बहुने गुड़ी है रहे हैं।

दी रिज़के प्राप्तमध्य बाद भी बड़ी और भी गावीको बोहनीके किए रहा बना।
भी मांचीने पूर्व मारत हानने जो हुछ महद दी जी उन्नले किए जामार मानते हुए कहा कि
पदि द्वारस्ताकना तथा कानून पास हो तथा हो उन्नल उन्नलामित्य प्रत्यक बंदिकर होया।
बंदिया जारिकनामें नियाने भी कानून वार्च बांदे हैं वे सह हमाटके नामस बतते हैं। बड़े
स्वीय प्राप्तको तीह करोड़ गारतीमांक हाल बच्च भी लाय करनेकी क्ष्मा हो हो वहे उनगर
उन्निक्तमें होनेसांक कर्योंको हर करनेकी स्वास्त्यना करनी बादिए।

एरानिक्समें होनेबार्क कर्याको दूर करनेको स्पवस्था करनी बाहिए। भी बाहोने सी गांधीको बातका समर्वन क्रिया बीर कहा कि वस मामिनियन सारि कोम बैतन ट्रान्यसम्पर्धे वा सकते हैं तब माय्यीयोंको कर्य थीयना पढ़े यह तो कमी गर्दि

होना चाहिए।

पर रेसंब बस्टने मायम करते हुए कहा कि वे भी रिचका भागन और प्रतिनिधनांनी रिपोर्ट मुनकर अन्यत हुए हैं। उपनिवेधोंकी स्वराज्य वे क्या गया इसके क्या अंपर्वेतम कर्तव्य पूरा हो बया ने विश्व वह बात हो तो "हम्मीरियक रेख अक्तोंका प्रशेष नहीं किया बाता चाहिए। उपनिवेधोंको स्वराज्य मिक वानेका अर्थ यह नहीं कि वे काने ओर्योकी कृषक आता पाहिए। उपनिवेधोंको स्वराज्य मिक वानेका अर्थ यह नहीं कि वे काने ओर्योकी कृषक आता । सार्विधीका मानका बहुत अवस्था है और वीरक रवनेने निक्ष्य ही वर्षे

ाप सम्बन्धाः ।

भी वॉर्नेटनने कहा कि ट्रान्सवाबके कार्य्यीयोंको निश्चय ही स्थाप सिम्ना वाहिए ।

जनकी मान इति चरल है कि उनके काम्यानमध्ये दी रावी नहीं है जनती। पारणी कॉलिक्स के सम्मादक भी नसरवात्री कूररल ऋहा कि उन्होंने प्रिटिए

पान्धी क्रोतिकर के छमादक भी नमस्तानकी कुएत कहा कि उन्होंने विधिम प्रधानकी धाना ने हैं। नहिंक सरसीसंकी हाकत नहुत हो सब्बी है। उन्हों छारे विधान के बीर बहुनने मासीन केनी-केनी चमहानर महुन पर्य हैं। शीक प्रधान मंत्री मास्तीनीरी बेनी ही स्विति होनी चमहिए। उन्हें करन हो वह बहुत ही बहुत क्षावान माना वालेगा।

सफाट एक बगान-मानिक यी बाइनत कहा कि भी रिश्तने निर्धामिटिया कोनीके सम्बन्धने को बात नहीं है नह क्षेत्र नहीं है। वे कोप क्यानी इच्छांके आहे हैं और इसमें क्रिसीकी जापसिके पोध्य कुछ नहीं है। उसके बाद भी मार्टित नुक सर केन्सी प्रवित बादि सम्बन नोते।

१. सम्बानगरिक वर्षेत्रीतीने न्यानपर हैदार किया था। हेरियर "ग्रियसरण्या रॉलें — ४" सा ५०%।

serves would annot chanders formule to may und and If a immedia was Cat hor was yells the has taken much Know inninted mo dunet till me dorm duck organisas Co formed of melles know all about the example to 14 arterety many " Free world Lette when is had Tatlan Them no doubt of minerageta mellen loommetter en no hales a seperal that the struct he dout when Britis sand that from Lender defer true yes probably Prospergenten In R M B BRITON in knistin By other Lots of man the same way do UNION CASTLE LINE 3/20 heck opposite country forthale,



भी रिचने कुछ पशास्त्रिके जवाब बेठे हुए कहा कि यदि मारतीयोके प्राय न्याय करना नीर उत्तरिकोंकी को बेना ये थे ही विकास हों दो उपनिवेधोंको जाने देना ज्याया क्लाब्स झोमा। किन्तु पारतीयोंको न्याय न मिके यह बिटिस सनपाके लिए बहुत ही सन्जा-यनक है।

जनक है।

सर मजरनीने कहा कि मैं इस विश्वममें बहुत वर्षोंसे सोजता जा रहा हूँ। मेरे फिए
मारोपिक करूर वर्षोत्त करना सम्मन नहीं है। यो रेमंज बेस्टने बीरन रजनेके किए
कहा है। किन्तु मह चीरन रजनेका समय नहीं है। मारतीयीके विवकार मारे जाये तो फिर
बीरन रखनेको क्या रहा?

समाके समाप्त होनेने वहने गैतिकतानाथी समिति-सनकी मन्त्री कुमारी विटरबॉटमने भारतीयोक प्रति सहानुमूर्ति व्यक्त करते हुए प्रस्तान येच किया जा वास ही यमा। इसके बाह थी रिक्का बाजार मानकर समा विस्तित हुई।

[वृषयवीसे]

इंडियन बोपिनियन २९-१२-१९ ६

## २८६ शिष्टमण्डलकी टीवें — ४

[विसम्बर १८ १९ ६ के पूर्व]

यह पत्र बाकके जिस आहाजसे जा एहा है उसीसे प्रतिनिधि भी अपना काम पूरा करके का रहे हैं। बास्तवमें सह टिप्पणी जहाजमें ही सिची जा रही है।

वन्तिम सन्ताह हमेगा याद खेगा। विश्व कामके निष् प्रतिनिधि विधायत जाये च वषकं सक्तम होनेका विश्वास हर भड़ी बहता गया है।

## चंत्र-चड़रचाँकी वृत्तरी चमा

भी मानिक उत्तरक बाव संवय-नयांकी नोन्ने जीर भी चुनी। उन्होंने वसन दिवा कि यदि ट्रान्डवामका कानुन मनुर हो गया थो उससे इंग्लेबकी नाक कर वामेगी। इसिए कहीने दूबरी बैठन करतेका निकाब दिवा। यर बाव्हें वसान भी कोंक्स तमा भी करेंद्र उससे मुद्द वसे। उन्होंने हम वसाने किए मुक्ता गरी करतेका हुग्य दिवा। नुस्ते प्रतिक्र करी कही हम्य दिवा। नुस्ते प्रतिक्र कर हैं। उसमें प्रतिक्र कर करें का कर में वाद की गई। सीमवारको सरसांकी बैठन हुई। उसमें कर्मा की प्रतिक्र कर सरसांकी बैठन हुई। उसमें कर्मा के स्वता किया कि प्रवास मानिक किया कि प्रतिक्र कर सामित का किया कि प्रवास कर सामित का किया कि प्रवास कर है। इस सम्बन्ध वारामा के प्रतिक्र मानिक उन्हें स्वता नहीं कि प्रवास नहीं है। इस सम्बन्ध में स्वता को हम तमित कर सामित कर सामित का सामित कर स

### थी विस्तान चर्चिक्क नहाकात

मी क्लिटन चर्चिकने ह्या समय दिया था। उत्तरः अनुनार हम कमने सिक। उन्होंने मच्छी तरह बानचीय की। उन्होंने हम बीनाने पूछा कि वह कानून पास न भी हो तो ROY

न्या बायमें बाप लोगोंको उत्तरकारी काकपंत वर गही है। उत्तरकारी कातन वरि इसके ने काता करान कानून पास करें तो ? हमने उत्तर दिया कि इसके क्याता करान मेर कियो जानून का करान हो। नहीं कर सकते। हम को गहीं काहते हैं कि यह लागून रह हो। उत्तर कर करान हो नहीं कर सकते हो। हम को गहीं कहा कि इस कानून का कोजमेरिक अनुसके कानूनके कान

### 'देसी व्यस'को मेंट

इन सम्मादक महोस्यका माम भी गाबिनर है। उन्हें हमने सब बार्स बताई तो सन्होंने सक्त केन किन्नोका नवन दिया नीर इसरे दिन एक तीका केना करा।

### लभविभागोंको श्रीक

कहूना होगा कि ठाउँक २९ को प्रतिनिधियोंका बनियम काम समस्य हो गया। जिन महानुमानीने मनद दो की उनके छन्दोंने होटक देखिकों मोज दिया और उनके उनके समितिकों करोबा पेया की। भोकारों काफी कोग सामिक हुए थे। कहरों कोई रेने बहुउ का और औरसार मायक दिया। हुएदे नायक मी प्रमायकाली हुए १ कहने की समितिकों एसोटे में कफा स्वाह है।

### पतिनिधियोकः विद्यापित्र

प्रावितिधियोंने स्वाचारोंने इटाबान-पुरुक पत्र थेना है। उदार्थे छन्होंने क्लिया है कि मारखीय प्रवा उपनितेष्ठके बाल सन्ता नहीं माहती सिक्त हिंबियसकर काम केमा नाहती है नव स्वाचार पत्र वाहत होंगा है जब निक्त होकर बाल कहनी पड़ती है। बहुदिक सन्ता है वह उपनितेषके कोरांके निचारोंके जागने मुक्कर नकता चाहता है। लेकिन नई यह माहता है कि को छानान्य अधिकार हर नामरिक्तके पात्र होंगे नाहिए बनमें करां मी परिकर्षन के सिता माने

### विवाहे

विश्वस्यर १ को बाटरफू स्टेशनम प्रतिनिधि रवाना हुए। उन्हे पहुँचानेवानोंने धर मंचरवी भी ने एक पोकक भी रिच नॉक्ट बन्दु भी मुकैमान मंचा भी मुकर्सी भीमगी पोक्ट कुमारी सिम्प भी शीमोइस प्रोकेंगर सरमानन भी स्टन्त् पत्तर बनैद्ध सामिन में।

- १. देनिर "१४: क्लिस्व व्यक्तिः तित्री तक्तिहो" व्य संक्रमस्य दृष्ट २५५५५ ।
- ६. राक्षता शीमर दुइ ।
- 1 देखिर "दर अक्रमहोंदी" वृष्ट १६७-६८ ।

### सहस्राारंकि प्रति कत्रवाता

सार्वजनिक काम करनेवाके कोगोंमें से जिन कोगोंने मदद दी जनके माम दिमें का चके है। उनके प्रति आसार भी मक्ट किया जा भूका है। कंकिन जिल्होंने बिना मामकी इच्छाके मदर की है, जनका आमार मानना सेप रहा है। उनमें हैं भी सीमंद्र कुमेरी कॉसन भी जॉर्ज पॉक्टे भी जेम्स गोक्टे थी रिक भी मिलकाल मेहता थी आदम मूल भी मंगा और भी बोबेफ रायप्पन 🕯। थी शीमंडस भीर कमारी कॉसनको बेहन मिस्ता था। केंद्रित च डॉने बैतनिक बैसा काम नहीं किया। रात-रातमर बागनेवाकॉम व कोग थे। उसमें सन्दोंने बामाकामी मही की। बोमों गाँवळे बसेया बाबिट रहते और सदद करते के और प्रक राष्ट्रा नारिकारी प्रोत्ताकी जरूरण होती वे जी का कांठे वे। इसी स्टब्स में एक्स प्राप्त प्रस्ता की पुन कीर की जंगाकी जरूरण होती वे जी का कांठे वे। इसी स्टब्स में एक्स प्रस्ता प्रस्ता की है। वे सभी विकायतमें यह रहे हैं। वे जी महदके किए जाते थे। यह इस सरह महद मह मिली होती यो चोक्छमार्क शहरवाँका जो काम सोचा पदा ना वह नहीं हो पाता । उनके किए ही २. सुबनापण निकासने पहे थे। यह साधी बाल वैयार करके मेबनेमें कितना समय समा होमा हुए होई समझ सकेगा। यो रिचकी प्रशंसा करते नहीं बनती। उनके कामसे सारा भारतीय समाज परिचित है। त्रीफेसर परमानचने भी कावस्थक महद की थी।

### भी रिकास सायव

पूर्व भारत संबर्धे भी रिचन आपच तिया था। वह भी अखबसे दिया यदा है, इस किए मही नकी देखा हैं।

## महीरामें बार

यह काम पूरा करके हुंग विटार कहान कारण विदा हुए। जिन्न के मदौरा पहुँचनेपर हुनें दो तार मिक्ष। एक तार थी रिचकी बोरासे बोर हुएए जोह्मनियवर्गसे मामा वा। पैनोंने मुक्ता थी कि काठ एकीगनने जम्मावेण एक कर दिया है। यह जामा नहीं बी। पर सेंबरकी महिना त्यारी है। अन्तर्में सच्ची नेहनतका क्रम सच्चा होता है। मारतीय समायका मानका सक्या या और परिस्थितिमी भी सब अनुकूल रहीं। परिकास सुम निकका। इससे कुमा नहीं है। कहाई मनी बहुत बाकी है। मारतीय तथायको सपनी बहुतन्ती जिस्से पारियों किमानी है। इस मपनी बीन्यता सावित करेंगे तमी हम इस सफल्याको पथा सकेंपे नहीं वो यह सरकाता बहर-वैदी भी हो सबती है। इतपर विश्रेप वर्षा शहमें करेंने।

# नेटासकी समृद्ध

माई एकपितने नेटालके श्रम्बन्दर्जे किश्वित मधीवता मांगा या। वह उन्हें मेन दिया रता है। जब परिणाय न्या होता है, यह भीरे-भीरे मानूम होगा। वो स्थापी समित्र रनार्द गई है जनके सामने संवतके सिए नेटाल और फीडडर्रीका काम है, इन्हरिय उन्ने इरम्ड नहीं निकेमी।

प्रयक्तीर है

इंडियम ओविनियम २९-१२~१९ ६

हे रेबिट "पूर्व जारत संबंधे की रिकार जानमा" वह २०६ २०६ । २. रेडिज "स्ट. वर्डट कार्याकोर जिल्ही समितको" का संकल्पर हुई २६९००० ।

### २८७ शिष्टमण्डल द्वारा स्नामार प्रकाशन '

केप शावन

बर्बनरें। सबभग १ स्नेहपूर्ण सन्देश मिक्रे हैं। मैफ्रेकिनसे भी मिक्रे हैं। शिष्टमण्डलके सदस्य सबका सामार मानते है। हरएकके नामसे अलग-सम्बन्धार प्राप्तिकी सूचना नहीं वी था सक्ती। परमेरवरका उपकार माना वाये प्रतिनिवर्षेका मही। उन कोगोने तो मान सपने सर्वेध्यका निर्वाह किया है।

[ मनरातीसे ]

**इंडियन को**पिनियन २२-१२-१९ ६

## २८८: स्वागत-समामें प्रस्ताव

जोड़ानिसमर्थ [रिस्टमार २३ १९ ६]

प्रस्ताव २ द्वान्तवालके विदिश मास्त्रीयोंकी यह सभा अब इंग्लंडके वन अनेक मिनाको धन्यबाद देती है जिन्होंने प्रतिनिधियोंकी सक्तिम सहायता की है और साथ हैं। विटिस बारतीय समके अध्यक्त और हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके स्थानायान अध्यक्षको हम

सरवनोंके नाम मन्यवादपन सिखनेका अधिकार बेटी है। प्रस्ताव १ - ट्रान्सनामके विटिश भारतीयोंकी यह समा बागे बक्ति करती है कि मारतीय मनाजकी विकास मधिकाणा यूरोबीय उपनिवेधियोंके सहयोगमें काम करनेकी है और

बह जनकी इच्छामोको हर समुच्यि धरीकेसे पूरा करनको तैयार है। समाका विस्तात है कि के भी टान्सरासके भारतीय समिवासियोंको वस स्वतिवेसमें आत्मसम्बाह और प्रतिप्ताके तार १ (भीवरे बीटोसर विस्मार १ को केप बाजबते वांगीजीने ब्राहियम कोचिविश्वमंत्र सन्त्रमध्ये मर्ग

हम आध्यक्य तहर मेक्य था। गोशीशी और महीक विश्व नाधिका क्षेत्रमेगर निविध कारतीय संको अन्ते स्वतातमें २३ डिल्म्स्डो इनीरिया दरगरिया मेहमजेड शमानकारी यह शबारीहरू। वायीका विया था । सवाने कर्षे बाराय मेर स्टि गरे और काफे काचौडी सरक्ता की गई। उसकी धोषीती और अक्षीते को पूछ बता ब्राह्मिक कीविनियमके कारण रूप प्रकृत का "इवारा कार कवी हांच हैं। इसे हैं। इसे वर्रोतिक क्यांत्राहिकोंको का रिरामा है

दि अपरोपीया दाया न्यायार्थ और वर्षित है तथा कारत दिशों भी लेख वर्षनियोदी विदेश गयी को रवता ! अन्य बहुगा है इग्रहा तथा शांक गांदेश अन्यावद्य अगादिश दोवी दोने श्रेक्ट दिया था । अन्य व्यक्ति समाने गरेशीती और मानेको जनक कार्यको सावन्तास वस्तु हैनका जनाय गान किया गरा था। बीटों स्थाप

minmfin um fich eit e

राने और सम्म सरकारके बधीन सभी शिष्ट नागरिक जिन सामारण विभिक्तारेंके इकसार है उन विभागरोंके उननोगमें नक्ष्य करक उनकी भावनाका उत्तर वेंगे।

[अंग्रेगीमें]

इंडियन बोर्पिनयन २९-१२-१९ ६

## २८९ स्वागत-समारोहमें भाषण

भा कर दाना कानर शहरीने गांधीनींड स्टमानमें आने निकार-कानार व्याः श्वास्ट-समारीह किता या । जन्मे गांधीनांने को सक्त दिया वा उन्हों संदित्र रिपोर्ट नीच वी बाती है :

> [शर्बन टिमम्बर २६ १९ ६]

भी गांचीन सबका आसार चाना और बी सनी द्वारा की यह सहरदी प्रसंसा करते हुए कहा कि अध्यविके रह हो जानवें हमारे खुत हो जाने सावक हुए नहीं है। अभी नो हम शिनु-जुनतपानीके निए एक होकर सच्ची नहाई सहनका सबय आया है। ऐसे मर्थक कामने हम सबको एक एका चाहिए।

[पुबरागीन]

इंडियन भोविनियन २१-१२-१ ६

### २९० वेबलमने मानपत्रका उत्तर

रिजनर २६, १६ ६ को वेशमान सामान समानो यांत्रीयो भीर को हानी बजेर ज्लीको मानवर रिशा या । मी बडी बनुस्रीतत वे उद्यक्ति स्थानित देशोंको सीहरे समारका समर रिशा :

रिसम्बर २६.१.६

सारे बावसींडा जार देशे हुए थी यांचीने भी अमीको और उन्हें को समान दिवा सम् उसने लिए हमझना प्रयट की बीट बाता कि ] सन्त्रहोंने क्यांनि बुतो ग्रां गहनपूर्ण है। देशार यह [३ थी ] का बार स्थामा द्या का नव स्वत पूरी नवह अभागत दिवा था। किएएन का विश्वित को वांचावन हम्या कृतिका है। विशायन बायद महनप्तम भी सम पुर्मिष्ठ कर गवन मो नहीं सान बहुआ। अग बहन समें सात्रक और आधारका जा मानेज सानेद बाकु के जानने लिए बीता है यह मैं गूर्गवा दूरा।

(दुबसाईने)

र्राश्यम् अर्थितिस्यः ५-१-१५ व

## २९१ सार व० आ० बि० भा० समितिको

[बोहानिसमर्ग] विसम्बर २५, १९ ६

सेवामें बक्षिय जाफिकी बिटिए भारतीय समिति २८, व्योग ऐन्स चेन्वसं एस॰ डब्स्यू [सन्दर्भ]

९०। इसमा अध्यादेशके सम्बन्धमें सरकारको वयार्थे।

डेपुरिस**न** 

कमोनियम आफिन रेड्डॉ्स सी भी २९१ खन्ड २९१ दिविया

## २९२ सिहावसीकम हर वर्ष किनमस्ट दिनोंचे हम मारुगिय समायकी स्थितक सिहाबमोकन करते वार्य

है। सा बार हुने यह कहते हुए जुड़ी है कि बारतीय विजयवनसके प्रयाणी इन्तरात वानुस्त नम्मान्ये प्राप्त विजयवा सकेया हुन वर्गत एकी करनेने व्यवने हुए हैं। एक क्षित्रमं नार्में एनमिनने रोक दिवा है, एका इन्तरात के मार्टि एनमिनने रोक दिवा है, एका इन्तरात मार्टि एनमिनने रोक दिवा है। एका मार्टि मार्टि मार्टि मार्टि मार्टि है। एके मेरे बानुतरों मार्टि मार्टि मार्टि है। एका प्रति है। एके मार्टि मार्टि है। एका प्रति है। एका मार्टि मार्टि है। एका मार्टि है। एका मार्टि मार

१ स्टीनाइ वार्यांश्येद मनिया काले हैं दि उत्सारण क्रियेझ सरातीच अंबेद सनीकी हैं जाते सोने मी सन्दर्भ संदर्भित प्रणास करूप कालोश वाले थे।

गोमाके किए नहीं श्रीक नार्क सोगोंके सकत बचावके किए रखी गई हो ती निटाड मर्चार्ध का तर्फ रख हो जाता है। सत यह माननके किए अवस्थत कारण हैं कि नटानका विधेयक भी रख हो जाना चाहिए।

[गूजराति] इंडियन सौर्पितयन, २९-१२-१९ ६

### २९३ केपमें अखाचार

इमें सामूच हुआ है कि केपने मनामी कानुनते अनुनार जब भारतीय प्रमाश प्रमाश प्रमाश करती कुन्तरियन नेट हैं तब नारी तमबीर, एक पीड गुन्त और हुएक अस्पास करती करती वार्त वाहित और वार्ष में मुग्ति निराम नेटे हैं। इसे यह भी मानूम हुआ है कि यह उठ अस्पास करती हुए अरही चन रहा है। इस हित यह उठ अस्पास करती हुए अरही चन रहा है। इस दिवार मारतीय समाजनों भीचा क्लिनियान है हतना ही नहीं यदि यह बन न हिया गया दो इसम प्रांतन वाधिकारी नारी मारतीय प्रमाश कुन्ता है। वहीं यदि यह बन न हिया गया दो इसम प्रांतन वाधिकारी नारी मारतीय प्रमाश कुन्तर होगा कीर वेपन इसिंग प्रमाश कुन्तर है। अस्पास इस्तियान कीर वाधिकारी क्लिनियान कीर है। प्रमाश क्लिनियान क्लिन

हन प्रमाणनंत्रीं? तमकरणम यह भी देगा गया है कि य मिर्छ एक बर्फि निन् है। ऐना होतता भी कोई बायल नहीं। मिर्ण स्वेदी भागता बात न हो और जा बरणा निवासी है। यह नामें बायल मानवा हम है कर उरहता स्वादी प्रमाणाय निमाना चामिए। हम कोई बैंगे नहीं है जो एमें अपूर नमाम नक बाहर पहनती बनुभांन विक और यो नयागी बर्चात न नीम नक तो बहु परमाना रह हो जाये। बेपकी निवास और जागहान अभी अपधी मानी जाती है। हम बेग्डे नतामोकों ननाह देने हैं कि वे दम निवासी की नामकानीके नाम नंत्रीन का रही।

गुबर-शिमे ।

इंडियन जीविनियम २१-१२-१९०६

### २९४ डवनके मानपत्रका उत्तर

यांची वी और हानी वनीर अधीको मानदर मेंद्र करोनेक किय नेपाल मात्तीच क्रांग्रेटको यद वैस्क मंत्रकर बननदी १ १९०० हो क्लैनमें हो थी । नी दाजर क्रायाद अध्यक्त से । मानदनके करामें मांचीनीये नवा

> ्रियम अजवारी ११९

वनवरी १ १९

बनसे आसे बदकर बाब बेटारों और अजी आई अपने बर्सव्यक्त पासन करें।

(गजरावीचे )

इंडियन सीपिनियन ५-१-१९ ७

### २९५ भोजनोपरान्त भाषण

न्द्रश्रीणी और जी नामिक कुम्मानमें का श्री कम्परीमारी मेहिन दुष्पात कम्परी २, १९ ० की में प्रीम क्षेत्रक क्षात्रे क्षात्रीमें वक मीत्र दिया था। क्ष्मा वस्त्राप्त एकी देशीक त्रात्मात्र रीके और नामी याँपीमी चौर जी नामित क्षात्र क्षार दिया। निम्मानिका मेंब का दीनोंकि मानचीदा श्रीपुक विकास है

[बर्गन बनगरी २ १९ ७]

[अंग्रेजीय ] मेटाल मर्स्युरी ४-१-१९ ७

## २९६ मुस्लिम संघके मानपत्रका जवाब

भी योपी भीर की हानी बाहर सम्मेकी प्रमारक बनेके किए वर्षकरों है स्करती १९ ० को हुरिस्म इंच (बीक्समान स्कोरिस्टान) की एक बहुए विद्या हो थी। इसका सम्मारक स्वास हा समार बीम्सी के। मानरकों स्वासी गोधीवानि स्वार :

> ्राडवन जनवरी ३ १ ७]

 छम्पर्ने बांची शक्षमय

मतमेव नहीं इसा । सूरय को नह है कि इस बोनों येल और प्रेमसे बाप-बेटेकी करा काम करते रहे और इसीसे विजय पानेमें समर्व हो सके हैं। हमारे वर्ग शिव होनेके बादमूब मोर्चेपर हम दोनों एक रहे। यह बात समीको याद रखनी है। इसरे, हमारे प्रश्नमें सरब और न्याद भी था। मैं जुदाको हमेश्या अपने पास ही समक्षता हूँ। वह मुक्तते हुर मही है। मेरी प्रानंना है कि आप सब भी ऐसा ही मानें। लदाको अपने पास समर्थ और हमेशा सत्पना वाचरण क्रानेवादि वर्षे ।

विवस्ति ।

10

इंडियम सोविनियम १२-१-१९ ७

## २९७ डबनके स्वागत-समारोहमें भाषण

मंगलार ज्वारी ३ १९ = दो रिजोरिश व्होंके महतीय बहुदसरमें हुवितम संद हारा गाँगीमी तथ ती मधीको गरिम-एन्टर वेंट विचा पता था। का विमानसम्ब क्या क्षींची राज्य क्षाप्तर, राता न्युका वर्ष मधीक प्रस्तिक कार्य क्षीची क्या भी नकीने भी कांक्स क्षित्रे हैं। काल्य समर्पीक प्रस्तिक क्षाप्तरी संस्तु भीते ही बजी है

[ दर्वन

बनवरी ३ १९ थें

प्रतिनिवियोंने भावण दिये। दोनोंने विस्तृत राजनीतिपर अस्म-प्रका प्रकाश डासकर अपन भोतानोंको बताया कि कार्ते इंग्लेक्ने किताना कविन कार्य करना पढ़ा था। कर्तिने तर र्मचरत्रीशा जिल्होंने अपने भारी प्रजाब और दीवें अनुमदल साल उन्हें दिया, उनली उत्तम तेशमाँ भीर महत्वपूर्ण परामर्शके किए आजार माना। प्रकाने बताया कि शतकता तर्वोच्य स्यापालमध्ये मृतपूर्व स्थापाणीशः श्री अजीर अजीतः जी उन्हें ऐसी ही सहायता ही जी। सम्बन्धी प्रवाधी एक तिहारी सपनी १ वनतंत्र्यक्षेत्र साथ विदेश साधारयका एक मृत्यान अंग होनके साल भारतका मो नहत्य है उत्तका उनकी सक्यतरामें काफी हर तक बीप रहा है। बहुतनी समाजीयें बंधज बोताओंति पूछा गया या कि क्या वे दक्षिण जाविकार उपनिवेशियों हो भारतके उन कुलेंके लाव कुर्वक्रार करने वेंगे जिल्होंन चीन, विस्त साफिर्य सोमानीतंत्र एवं नुवानम तथा भारतथी सीवाजींपर उनके लिए यह नहे हैं। उन सोमॉर्ड साथ जिनहीं बचावारीया पता यह बाय करके सम जाता है कि जारतमें अपन ३ करोड़े बापु प्रमानगोंकी कैसरेलके लिए सुद्धी-भर जीरे लिपाही (करीब ७८ ) ही काकी है ? मीर क्या के यह बताय करेंगे कि द्रामावातके EB वारतीयकि मतिनिवि जब जारत वारत जार्य तब वे अपने सम्बन्धियोंको बनाय कि वह शहान सम्राद्ध, को इस विशास साम्रान्धकर शासन करता है. दक्तिण साम्रिकान संगठित गोरे जपनिवेशिवोंके अध्मानने चनकी रहा नहीं कर

गरता ? जलारपूर्ण भौताओंकी ओसी सरशास बृङ् जसर निस्ता वा — नहीं । योपीती सर्वा भी अणीने सारतीय भौताओंकी विश्वास विस्ताया कि वे इंग्सैस्ते वह वह पारमा रेशर मीटे हैं कि यदि शिमी भी अभित एवं स्वायपूर्व जिकायत्वो मरबीके ताब धंन्में को सारावर्षित सामने रक्षा काथे तो वह अनतुनी नहीं रहेगी। और अस्तर्में तमावले सवस्यित सरकारके प्रवित्त और जनुष्यत सभी अकारके कानन तथा अपनिवस पानन करनेको तथा अक्के मागरिक वननेको कहा नवींकि इसीमं अनकी मुक्ति है। उन्हें ज्याने भोरे पढ़ोसियोंको यह एकीन दिकामा होगा कि उनकी अपनिवित्त अपनिवेशके लिए जनामकर नहीं है और उन्हें मुरोपीय अपनिवित्तारीक वाल जिनका प्रधान प्रवासि होनके कारण सर्वेष आवर करना चाहिए, मिनकर काम करना होगा।

[अंग्रेगीते ] मेटाल मर्क्यरी, ८-१-१९ ॥

## २९८ शिका-अधीकककी रिपोर्ट

मररसीके बीडिरिक्त बो-हुक है वह इतना कम है और इस पिपयम मारा भारतीय यान इतनी स्वक्रमते रहा है कि उनके लिए मिलना तथाहुना दिया जाये वह इसे वर्षात्र हो कमाने होगा। वरलार पिता मही देती यह नहरूर स्थान बोन कुरोरार जमना इस योगा नहीं देता। वरलार पिता मही देती यह नहरूर स्थान बोन कुरोरार जमना इस योगा नहीं देता। तिन प्रकार करका पिता देनके निष्य वेथी हुई है उनी प्रकार हम मी बेंचे हुए हैं। वरलार यदि बाता करेंच्या भूक वार्ती है तो हम भी भूक वार्य यह नहीं हो मारता। वर्ष्ट वर्षात्र यदि पात्र माने को माने वर्ष माने वर्ष हम हो नाता है। रात्रीक्य हमें नेब्दुबंद करना वाहिए कि वर्षिक नारीय वहुत ही वाहिस है।

हुम बातते हैं कि इस प्रकार बाधोषना करना शरक है किन्तु उपाय बताना और उर्धे समान्त्रें काना करिन्न है। किर भी हम गुनहागर है इतना स्वीकार करके ही जाने वह सकेंदें। उपाय करनेमें तीन बार्याकी सावस्थकता है। एक तो मकान और उनके किए सावस्थक

वरुप। कपार करान वान बाताका आवस्त्रका है। एक वा मकान मार करा करा स्थान मार हिएरे वाचन। इसमें वे ही बोग नुका माम कर तकते हैं वो पीके-दकेंग्रे पुत्ती हों। हुसरा वपाय यह हैं निक वासू पिकाफ बोगोंका कर्तव्य पैवा बेगा है वही वास् पुरिपक्षित मार्थायोकी चाहिए कि वे समावको बर्गना मान मुग्त या अगमग मुक्त वें। विकास

चेदेस्य पेटा कमाना नहीं है। रोमन कैपोलिक कोग थियाके कार्यमें दुनियामें उससे बारे से हुए हैं सो खिके हरीकिए कि उन कोपोले सुकसे निर्माय कर रखा है कि प्रिका वेनेवानोंने केवक निर्माय कर रखा है कि प्रिका वेनेवानोंने केवक निर्माय कर रखा है कि प्रिका वेनेवानोंने केवक निर्माय कर स्वीक्षा है। है स्वीक्ष्य सरना छाटा छम्प उची कार्य क्या करते हैं। हम स्व हर कर गुनै वर्क में गानी हम में राम नहीं कि हमें उनके उसाहरूपके एकक केना चाहिए। निहींने कोर्य केवल में सुत ही छिखा मान्य की है उनके स्व तिकार करते से स्वीक्ष कर उसाहरूपके एकक केवल माहिए। विश्वाय कर सकते हैं। हम स्व इस कि स्वीक्ष कर उसाहरूपके एक स्वीक्ष से स्वीक्ष कर उसाहरूपके एक स्वीक्ष सिंग किया करते हमार करते।

होता तो उपर्युक्त दोनों उपाय बपने बाप पुलन हो बाते बीप माता-पिता बाहे बिय तथा भी अपनी उन्तानकी दिवार देनका प्रबन्ध करते। इस विपयमें पारतीय नाता-पिता पिछ्ने हिर्म है। यह हमें गीजा दिवारोवाओं बात है। एक गी बनाय पर या देकते में नहीं बाता व वर्षाणिय जनता भूदाहुण बनी हो। देवक हती बनाने में दिवार्की बावय करता हो। दो बात नहीं। विस्तानी सावस्तकता तो तथा ही पढ़ी है। केनक बम बदकता खा है। बावक्क विच प्रकारकी पिताके दिना काम चक ही नहीं तकता वक्क विचा पहुके चक लकता जा हिं। मानते हैं कि इस बमाने के बिक तमावने दिवा नहीं भी वह बनामें पिछड़ वायेना दतना ही मही वह पति नन्द भी हो बाता है यो कोई बावक बीत वह नहीं। चाहे ने हैं तो भी

रतना को निश्चित है कि हम कोय अधिकार प्राप्त करनेके किए किउनी ही उनाई अपेट एक्टें, यदि सिमार्ने पिकड़े हुए रहे तो किसी भी हाक्तमें हमारी दिवति वैसी होगी पाहिए

वीसरा चपाम मा-बापके हान है। इसमें यदि माता-पिताबोंको बन्नोंको सिसाका मीन

वैंची नहीं हो पायगी। [मूज्यजीने] इंडियन जोपिनियम ५--१-१९ ७

## २९९ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

इस बार कांद्रेसकी जीर बहुतसे एते प्रसिद्ध क्षेत्रोंने भी स्थान दिया है जा पहक कभी नहीं देते थे। उसका मुस्य कारण यह है कि इन दिनों बंगातमें बहुत हलकल हो रही है। रायटरने यहाँके समाचारपत्रोंने बड़े-बड़े संबाद भीने हैं। कांग्रेसका पहली बार इतती प्रसिद्धि मिस्री है। इस बार सरका प्रमान भी बहुत पड़ा है। मारतके पितासह [बाबामाई गौरोनी] का भाषण मी बहुत प्रमावधानी सीर थोरबार है। उसके शब्द कंठ कर रखन सायक है। उस भागमना तारामें मही है कि बनतक इस बाग्रत नहीं होते संगठित नहीं रहते तबकर मारत समहास नहीं होगा। हुएरे राज्योंन कहें वा उचका मतलब यही हागा कि स्वराज्य पाना खुराहाक होना जीर जो हक हमें चाहिए उनका निवाह करना हमारे ही हाजमें है। हम बदा चुके है कि बंदेन महिलाओंको बनाव देते हुए भी एस्क्लिन कहा या कि यदि इंग्डैंटकी एवं महिलाएँ मताविकार मॉर्ने तो वह मिर्क बिना नहीं रहमा। जत इसें समधना है कि जिस प्रकार कुछ हुक हुम नदी निकल जाती प्रकार इंग्लैंडमें भी प्राप्त करनेमें जोगाओं बड़बन होती है। इंग्लैंडमें नीने हुए हुक थोड़ी कविनाईके बाद निक जरूर है। इसका मुक्त कारण यह नहीं कि न मोरे छोग है। बल्कि यह है कि वे जा मांच करते हैं वह प्रवस्तापुरक और संगठित होकर करते हैं. बीर मांगक स्वीकार न होतपर गांग करनेवांके कोग खासकांका काम कठिन कर दते हैं। बब इंम्मीडमें शमितिकी स्थापना हुने उस समय डॉ ऑस्टर्फास्टरने बढ़ा का कि मंदेव-अनुताको सन्ति मीर त्याय प्रिय है। पर मधनी राज्यमें न्याय बहुना सन्तिक बिना नहीं मिल पाता --- मर्फ ही वह धनित कलमकी हो तलवारकी ही या बनकी हा। हमें तो मुक्त क्यारे केवळ एकता और अपनी श्रवाईका बक्त ही कामम जाना है। मतकब यह कि चन कोप निस्नकर अपन इक सांग और साँगनेपर जो-कुछ हाति हो उस शसनेक स्टिए वैमार रहें दो भारतमें हमारे अन्तर बाब ही दूर सबते हैं। और वो विचार मास्तके लिए क्पमुक्त हैं ने बहुत-कुछ यहांके किए भी क्पर्यामी है।

[पूनरातीचे ] इंडियन मोपिनियन ५~१—१९ ७

## ३०० सम्बाकू

ताबाह पोने बीर नारीने होनेवाक नुकारोंने पानपार्थ हुन पनव-अमयपर किन्दा प्रे हैं। पर्यो-प्रो अपूमक होता जा पहा है स्वी-स्थे विननेन जा पहा है कि ताबाहुने होनेता अपर पुरागोंकि कारल बरे-बड़े लोगोम एक पनपाट की पाई है। वैक्रकियों पूरिनेता अपर प्रमाण केम परिमा किमस्तुलने विद्यालियोंके पत्राय जायन की हुए नहा कि पुरिसाद उपर पीर्टिक मोनोम अस्तिन्तर हालाक नहीं पीर्ग । कुरवायका निपादी सामेद्र विदेशका ऐस मीरा-पासक हेनान नोड अस्तेन पढ़ तथा वास्त्र में देन व्यक्त बहुत नहा शिकारों कर तथा बड़ी

र बाँडे देशा ग्रेंडेल (१८५७-१९४१) नाक्चर और नाक्चारिका संस्थानीक लुलाबुद्र ।

सामार्कों से सार्गवर्धन करनेवाका प्रशिद्ध चेसू — वस्त्र से एक भी व्यक्ति तस्त्राकू (बीडी) नहीं पीठा। मेठीहिलामें नेवन परिकलें पारकी धारी तस्त्राक् लग्न हो बालेपर बहुकि बीडी पीठाई है किन्दुक बेकार हो गम के क्योंकि क्वतक उन्हें बीडी नहीं मिक्सी की से एक्या पिडिक हो बाटे के। बीडी वहां प्रकार अनुष्पकों मुकाम बना केती है। विकायतमें कहा बाता है कि बीडीके स्थानी कामें मारागातक कोनोकी करा भी किन्ता भा परमाह नहीं करते। यह गानदी कब कर्मों वृद्ध बाती है तब को को मार्गकर परिचास होते हैं। बच्चे को परना धीन बाते हैं कर्म करनाव करते हैं भागा-विवायों क्या हो और जन्त क्वागीम पूर्विकेन्यूक्वित उनका मार्गिक बाता है। स्वाया है। भागानीय समावस्त्र बीडीजे कुरोप विकास प्रवेचन मुक्ति करा है, परणु परि समझरा भारतीय क्वान कारकों मुक्कर बीडीके हु इर्चवनक बीट बीट की में इनार रखें में कुना के स्थान कारकों मुक्त मार्गक क्वान की स्वाया है। स्वाया है। स्वाया है। स्वाया है आर्था मुक्त क्वान की स्वाया है। स्वाया है। स्वाया है। स्वाया है। स्वाया है आर्था स्वाया स्वाया मार्गक क्वान हो।

[मुजरातीसे] इंडियन सोमिनियन ५-१-१९ ७

### ३०१ सम्भावित नये प्रकाशन

[नवसनीने]

इंडियन झौनिनियन ५-१-१० उ

### ३०२ छगनकाल गांधीके माम पत्रका एक अंश

**बोहा**निसंबर्ग

जनवरी ५, १९ ७ के रूपभग

तुन्हें को हिसाबपण भने यसे हैं जनमें उपस्थित एकमें बाग विलाह गई होंगे। फोक्सरस्टबाके भी मानाका कहना है कि तुस उनके नाम उचारपुत्रों मेबा करते हो।

उन्होंने विकापनका पैसा वै दिया है। वह यहाँ जमा भी है।

कस्यापदाय यहाँ भी सभी इंडियन बीरिनियन का चला उगाहनका काम करता है। कई याहबंधी विकायत है कि उन्हें सोरिनियन निमायत नहीं मिकवा। वाकर एक-में बचवार्येगर हो कावका करेटन था। तुम बेचोर्ग कि बेचाईकी टिकटॉनर मुद्दर नहीं है। हर टिकटॉने उचाहकर काममें काना। क्रमायवायका सनुमान है कि कोई संपरवाहित कोटन विपकारा होंग। उठक प्रवाहनेते कालब बेकार बाता होगा। इस मियममें भी बेटको में किया यहाँ हैं। हमें बहुत वाचवानी कालभी चाहिए। देखा क्षरता है कि कोटन चड़ानेका काम हो तब निवरानी रहना करते हैं। इस सम्बन्धन वेचते वात करता।

कान है। तब रानराना रकता करता है। इस स्वत्यन्त्र चस्त्र वास करना। कन्दनको चिट्ठीके कार्यो किकानेवाला हूँ। टाइस्स आँक देविया को मी किस रहा हूँ। एनटरफे साव सीन नहींनेका इकरार है, इसकिए सीन सहीने बाद हुन कुस्त्री अवस्था कर सकेने। सबकी समझिका सावस्थ कर रहा हैं।

मित्याको प्राप्त क्षित्र क्षम्य कहूना उसे बयान्या पहलेको देत हो सी सिस्ता। मैंने बैताको सामग्री मेनी है। वह पर्यास्त्र वो या नही सुचित करना। स्यायमूर्त क्षमीर अजीको पुरुषके समुनाके मारेन कोई सबर मिखी हो तो वे कायन गुरो येवना।

मोहनदासके बाशीर्वाद

पाची जीके स्वाक्तरों में मूच मूजराती प्रति (एत एन ६ ७१) है।

र का पत्रेत तीन बागरोंमें से ब्यूका को तथा है। फिर यो पत्रको साम्प्रात होता है कि ब्यू पैनिकार्क पोत्रर भी क्रम्तकक प्रोतिक यान है। एका क्लारों व्यापन्ति अमेर वर्णको प्रसादन करेका विधा क्या है। बहुने मादम होता है कि ब्यू ७ व्यक्तिक वाहरात किया तथा होगा।

<sup>ी.</sup> एक है कि भी देखाईडी अधिका किया क्या हुमा वैका कुछरे विश्वीक विकार करे हुए क्येक्सों किया हमा था।

१ मनिकार, धांचीपनि डिटीन प्रशा

Y का कालेश संगतका प्रकाशकारी अनुसरित्रेत सम्बन्धि द्वीगाः निस्तरी स्वतीवा थी । देखिन विज्ञान श्वीतेष ।

## ३०३ छगनलास गांधीके माम पत्रका एक अरा'

[ओहानिसमर्ये जनभरी ५,१९ ७ के समस्य]

[विद्यागमास]

नुमने बमुखीके लिए पाहकोंकी को मुची भेजी है उत्तमें भी के एम कावती बोस्त २९६ का नाम देवा। मुखे भाव है कि मैंने यह नाम मुख्यूरे पात येवा है। किन्तु उनकी कहना है कि उन्ह सावजक एक जो बाँव नहीं मिखी। वै बनती बाकरेटी रोजाना देवते हैं, किन्तु उसमें कोणिनियन कभी नहीं मिखता। क्या इस सम्बन्ध कातकीह करीने ? मींव पुत

किन्तु वसमें बोरिनियन कभी गड़ी मिकका। क्या इस सम्बन्ध कानकोन करोते? सींड्यून बत्तवार पेनते पढ़े हीं तम तो चला केना बासन है। यदि ग मेना हो तो सर एकमजे बारिज करना होगा। यदि बस्कार पहुल म भेगा हो तो भी स्त पनकी तारीस्वर पेनमा मुक्तकर सकते हो। दुमन को क्यों हुई जुनी चेनी है उत्ते में बैस चुका हूं। किन्यु यह गाम

र्मने पहले नहीं बसा। मनिकासका सहीतक कर एक बंधेनी डेस्क्टे न वजनेकी काधिया करनी पाहिए।

बसे नियमित शामीम देना बकरी है। छन्नके बारेमें बेस्टन को बनील वी है उसमें बहुत वस है। टाइन की हुई बन्तरी अंग्रेनी प्रति (एन एन ६८५) से।

### ३०४ अधीक्षक असक्बेंडर

वर्षतके बाजवक के [युव्सि] बवीसन भी बवेषवबर अपने पश्च तिवृक्त हो नये हैं। उनकी क्यान देशाओं के प्रति बादर दिसानके तिवृद्ध वर्षतमें उनका बहुत सम्पाद दिया पर्धा है। व्यक्ति वर्षात्में किए वर्षतमें किए वर्षतमें किए वर्षतमें वर्षतमें है। वर्षति वर्षतमें वर्षतमें वर्षतमें वर्षतमें है। वर्षति वर्षतमें किए वर्षतमें किए वर्षतमें वर्षतमें हैं बीर हम मामम हुता है कि अपना बादर अपने करनेते किए उनकी मानक बादि देनेंग विचार कर दहा है। हमादी उपन है कि इस काममें विकार के पूर्वती में करक गुरस्त दिखा वाप। इस बागा करने हैं कि सो बोर्गावन को भी अपनेत्रेन्दरके स्वाचार निवृत्त हुत्त है इस प्रस्तपाकों निमायन मीर एक स्थाप वर्षो।

[गुजरातीमे] इंडियन औपिनियम ५-१-१० ७

र पर पर भर्तुमें है। जगल बान मीर ठारीच बीमें बडी है। किर जी पसेद मिराना राह है है बर कामान पोर्टचो क्या गया था। का काम पोर्टानामें बहाबा कर्त्तीया बान बरी ठाराठाने किया थ

रहा वा करणा करणे और मणिकानोंद्र मणावाना करेवा कार्य क्या दिएवं पासे दी है । इ. मा १८९० में मौतले वर्षपीत्रम्य इतका कर हिला वा तथा वर्षी मणिकारीय दांपीत्रका एवा की पी। विकास क्या का का प्रकृति मणिकारका मणा का मणावानी मणा

## ३०५ उचित सुझाब

भेप टाइतका भेप झाराख एथियाई बम्मादेशके सम्बन्धमें बात्मेचना करते हुए मिलता है कि यमस्य दक्षिण बाफिकामें मारतीय समस्याका निषदात्त करनेके निए दक्षिम बाफिकाकी निम्मन्त्रम सरकारीको भारतीय नेवालंकि साल परामर्थ करना चाहिए और इस प्रकार समस्याका समायान करना चाहिए। किय बाराख नह भी किखता है कि मिर्ट प्रकार समस्याका समायान करना चाहिए। किय काराख नह भी क्विती है। कुनात बम्मण्य महत्त्वपूर्ण है कीर इस प्रकारका सुताब बोर्च की साल प्रवाद कार्य है। मिर्ट पूरे कारदर प्रवाद काम कार्य वार्य को सम्मल विश्व है। कुनात करना है। यह प्रवाद कार्य कार्

[पुनचवीचे]

इंडियन ओपिनियम ५-१-१९ ७

## ३०६ मीतियमं अथवा भनमीति 🛶 १

## मृमिका

हम्म वियमपर अपने ओपिनियन के पाठकों क क्षिए हम कुछ श्वनम तक हुछ निजना पाहरे हैं। जानकच दुनियामें पाखण्ड बढ़ नया है। किसी भी वर्गका मनुष्य क्यां न हो बह्

है प्रमानन परिवर्ध नरिकिन्स विशेष ज्यानेक रही हैं। विशे नहीं से कि है। इसे बे करते हैं। यह ते हैं कर नारपारले किया ना "वर नारिके कि हर क्या करानिक रह कर करानिक का कि नार्विक के कि हर कि वह कि का निकित्त के लिए के नार्विक के नार्वि

क्सें क्या बहुत कुछ केवीन श्रेत्रीकों शिक्षणीत नीता श्रेर्ट्रांक केवी संस्तार विशेष्ट्र में एक से स्वार्थ केवा केवा केवा अवश्वेषण प्रस्तारी वस्तुष्टर दिया था स्वार्थ है हिम्स अने व्यक्तियान एए कार्योक दुन्दर मान्यों ने तह भी। एका क्या मायान कोरीना है दिवाई सार्थी हुआ या मेरे कि दूर ५ में बद्द हमाँ ही कार्योक्त में मी। प्रस्तां कार्यों सार्थ स्वार्थ मान्या सा 15

अपने वर्गके बाइरी रूपका ही विचार करता है बौर वपने सच्चे कर्तम्यको मधा देता है। भनका बत्यभिक उपमीग करनेसे दूसरे खोवोंको क्या कब्द होते हैं या होंसे इस शतका विचार इस नवित ही करते हैं। सरमन्त सदस्य बीर नव्हें-नव्हें प्राणियोंकी सरकर यदि उनकी बाक्के कोमल दस्ताने बनाये जा सकें तो ऐसे दस्ताने पहुननेमें यूरीपकी महिलाबॉको करा भी हिपक मही होती। भी रॉकफेलर बुनियाके मन-कुबेरोंमें प्रथम भेवीके निने बाते है। बन्होने भरता बन इक्ट्र करनेमें नीतिके मनेक नियमोंको भंग किया 🗓 यह बगत-प्रसिद्ध है। वारों मौर इस रायकी हामत रेककर यूरोप तवा समरीकार्ने बहुतेरे क्रोय वर्गके विरोधी हो वये हैं। जनका कहता है कि दुनियामें सबि वर्ग नामकी कोई चीन होती तो यह वो इराचरण वह पमा है वह बद्दमा नहीं चाहिए था। यह खमाल मूलने मरा हुना है। मनुस्य सपनी हमेनाकी बारतके जनुसार अपना दोप न देखकर सामगाँको दोप देता है। ठीक इसी तरह मनुम्म जगनी इच्टवाका विचार न करके वर्मको ही बुख भानकर स्वच्छनतापूर्वक चीमें आये वैसा स्मवहार केटल है और खता है।

मह देवकर अमी-अभी अमेरिका तवा मुरोपमें अनेक छोन सामने आये है। सन्हें वस है कि इस दरह वर्गका नाग होनेसे बृतियाका बहुत नुकसार होया और सोन नीतिका रास्ता कोड़ बगे। इसकिए ने कोगोंको निम निम नागाँसि नैतिकताकी और प्रमुक्त करनेकी पीनमें सने हैं।

एक ऐसे संबकी स्वापना हुए है विसने विभिन्न वर्गोंकी खानबीत करके वह उप्प प्रस्तत किया है कि सारे वर्ग गीतिकी ही शिक्षा बेते हैं बतना ही नहीं सारे वर्ग बहुत-कुछ मीतिके नियमींगर ही दिने हए हैं। बीर कोग किसी वर्षको शाने वा म माने किर भी मीविके नियमोंका पाछन करना वो जनका अर्थ है। बीर यदि वनसे नीविके निवमोंका पाछन नहीं किया का सकदा तो ने इस कोक ना गरबोकमें बपना ना इसरोंका भसा नहीं कर सक्ये। को पासक्यपूर्व मठ-मठान्यारिक कारन वर्ग-मावको तिरस्कारको नजरसे देवते हैं ऐसे बोमींका समामान करना इन संबोंका उद्देश्य है। ये सब पर्मोंका सार केवर उसमें से केवल नीविके विपर्गोकी ही चर्चा करते हैं जबी सम्बन्धमें किसते हैं और तबनुसार स्वयं म्यवहार करते हैं। अपने इस मतको वे नीति वर्म या "एविकल रिजीयन कहते हैं। किनी मी वर्मका धरदन करना इन संबोका काम नहीं है। इन संबोधें किसी वी बर्मका माननेवास बालिस हो एक्टा है और होता है। इन संबंधि लाग सह होता है कि इस तस्हके मोन अपने वर्मका बढ़ताते पालन करने रुपते हैं और बसकी नीति-सिंशाजींपर अधिक प्यान देने समये है। इस संबद सहस्वोंकी यह कुछ नाम्यता है कि ननुष्यको गीति-वर्मेका पालन करना है। शाक्षिए, क्योंकि सबि ऐसा नहीं हुना तो दुनियाकी व्यवस्था ट्रट जायेंकी और अन्तम भागे

न्दनान होगा। भी सॉस्टर नमेरिकाके एक विद्रान संज्वन है। उन्होंने एक पुरुष प्रशासित की है। वह पुरुषक बड़ी सूबीये भरी है। उसमें बर्मणे चर्चा नामको भी नही है। प्रस्तु प्रसदी विग्रा सभी कोमोरर सामू हा सकती है। उसी पुरुषका वारोम हम प्रति वन्ताह देना चाहरी है। इस पुन्तक-केराकके सम्बन्धम इतना कहना ही आवस्यक है कि वे जितना कालेकी तताह

१ किरानीस नैतिह संशति शंर — लिखी खारव मी खेंजरेने १८८५ के बालान की मी ।

हमें देते हैं उतना वे स्वयं मी करते हैं। हम पाठकोंने हतनी ही मावता करते हैं कि मरि कोई मीठि-वचन जाहें राज्या कमें तो वे उदाके बनुसार आवरण करनेका प्रमत्त करें। मदि ऐसा हुना तो हम बचने प्रमासकों सकस मार्गि।

#### पकरण १

जिससे इम अच्छे निचारोंने प्रमुत्त हो सकत है वह हमारी नैतिकताका परिणाम माना बायेया । बुनियाक सामान्य शास्त्र हुमें बतकाते हैं कि बुनिया कैसी है । शीति-साय यह बतकाता वायपा दुर्गयाक सामान्य पारण क्ष्म वावकात का क्ष्मुग्या क्वा हा गावनाथ यह वाकात है कि दुर्गिया कैसी होगी वाहिए। वह मार्गये यह बाता वा सकता है कि मृत्याको किस फ़्रार बावरच करना वाहिए। यत्याके भगने हमेखा वो विवृद्धिमाँ पृति है। उदसे बढ़ देव सकता है कि स्वयं कैसा है बीर बूसरीये पसे कैसा होगा वाहिए हसकी करना कर सकता है। देह, रिमाय बीर यन तीरोंकी सकम-सकय योच करना हमाए काम सबस्स है परन्तु महि इतने तक ही यह जायें तो ऐसा जान प्राप्त अरके भी इस उसका कोई जाम गहीं दक्ष सकते । अन्याम दुष्टता अभिमान आविके क्या परिणाम होते है और जहाँ में तीनों पुर तथा हो नहीं केरी चारणे होती है यह चानना भी करती है। और, देनक बात किता हो वह नहीं जानमेंके बात बैधा कावरण भी करता है। मीतिका विचार सार्जुकारके नक्ष्मको तरह है। तक्ष्मा तो केनक यह बतकाता है कि चर कैया बताया आये। पर बैठे पुनाई और बोचनेका कार्य न किया बाये तो नक्ष्मा बेकार ही होगा वसी तरह नीतिक ननुसार बाचरण न किया जाये तो नैतिकताका विचार मी बेकार ही जावेगा । बहत कोप नीविके बचन बांव करते हैं उसके सम्बन्धमें आपण करते हैं, परस्तु तदनुसार आवरण नात नातिक नेपान करना कार्यक्ष के प्रतिकृतिक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्ष नहीं करते करित करना इस दुनियांके क्षिए नहीं परनेके बाद दूधरी दुनियांके क्षिए है। पर में पित कमक करना इस दुनियांके क्षिए नहीं परनेके वाद दूधरी दुनियांके किए है। पर में विचार सराहतीय नहीं माने नायेंगे। एक विचारकान स्वस्तितने कहा है कि मंदि पूर्ण बनना है तो हम बाजते ही हर रायके कस्ट बठाकर गीतिके बनुसार आषरच करना गीहिए। इस प्रकारके विचारीसे हमें विश्वकना नहीं है बस्कि बननी जिम्मेदारी सनसकर पर्युक्तार साथरा करानेने मठल होगा चाहिए। शहान मोदा रेजाक बांदरफांट्ट मुद्देने बार कर्म बहित मिला तब बड़ीने वहे बबर पी कि दूब चौता वा चुका है। इस बकरार देवाल मेरी बढ़ा बारने मेरे ताथ विस्टाइका व्यवहार नहीं किया। विश्वत मुझे सम्मान मिल्ला करें सारम मेरे द्वारों कीन विमा है। मूझे मुझमें बुकाबा वा तो मेरे सामेंने महरू मूझे नहीं पा था। वह नीतिमानमें इस वयह निम्मेदारी एठानेकी हाँस मनुष्यको होगी समी वह **उत्त** नार्पपर चल सकेया।

न्दा या ईप्पर सर्वधानितमान है जन्मून है। उसकी बचा उसकी अन्त्याई तथा उनके निकास का प्रतिक्र प्राथम पार नहीं है। यदि यह साथ है तो उनके निष्ठे कहालोबाक हम भीम नीति-मार्गका पिरसाम कर ही की सकते हैं? नीतिके अनुसार आवरण करनेवाका यदि अस्टक होता सिर्म है तो हमने और नीतिका दौग नहीं है। यह दौव नीति भंग नरनेवाक होता सिर्म करने का होता सिर्म होता होता।

नीति-पार्यमें नीतिका पातन करते हुए बनका कम मान्य करनेकी बात तो उठनी ही मही बनुष्य तताई करता है तो बुध प्रयोग मान्य करनेके तिए नहीं। बहु मनाई निय दिना पि ही नहीं सरना। युन्दर मोजन बीट मनाईणी यदि गुक्तम को बाये तो मनाई उनके 111 किए भेष्ठ मौचन है। ऐसे भनुष्यको यथि कोई संकाईका अवसर दे तो अह जखाईका सबसर

देनेबायेका जामारी होना - वैसे ही वैसे कोई मका जपने अवसाताको बन्ना देता है। ऐसे नीति-मार्येकी कार्ते करनेसे जपने-आप ही मन्ष्यता प्राप्त हो बामे ऐसा सह नार्न नहीं है। इसका यह भतक्ष नहीं कि हम थोड़े विधिक मेहनती वर्ने अधिक धिसित हैं। मिन स्थल पढ़ें वाथि। यह सब तो ससमें आ ही बाता है। परस्त यह तो शीतिके क्षेत्रके किनारे तक पहुँचमा-भाग हुआ। इसके अकावा मनव्यको इस मार्गमें बहुत-कुछ करना गाँकी है। और यह एवं स्वामाधिक तरीकेंग्रे अपना कर्तव्य समप्तकर करना है---इसकिए नहीं

कि ऐसा करनेसे उसे कोई साम होया। [पुजरावीये] इंडियन ओपिनियम ५-१-१९ ७

३०७ पत्र 'आउटस्क'को

(बौहानिसवर्ग

बारवारी १२, १९ ७ के पूर्व [सेवार्ने

सस्यविक माउटसक

महोदय ी

बापने बपने २४ नवस्वरके अंकर्में टाल्सवाकके विदिश भारतीय" बीर्यक्रमें को विस्तृत मप्रकेख मिला है उसमें इस प्रथमका सामानगीय महत्त्व स्वीकार किया है। त्वा इसपर मै मापको बबाई दे सकता हूँ । साथ ही तथा में जापको यह भी बता सकता हूँ कि यूरोपीयोंकी मारतीय-विरोणी नीतिका सीचित्व सिद्ध करनेमें नापने नेसक सनवाने बिटिस माणीमेंकि साथ बहुरा बन्याय दिना है?

प्रथम तो मेरी तम रागर्गे बापकी निवाह केल्द्रीय प्रकल्पर पड़ी ही तही। भापका समाल यह मानूम होता है कि एक और भारतीय अपने वेशवाधिकाँक अमर्यादित प्रवेषके किए क्ला हार माँगते हैं और इसरी और वारे उपनिवेधी जास्त-रखाकी आवनाते वह मौय करते हैं कि बरवाजा पूरी तरह बन्द कर दिया जाये। वरन्त वात ग्रेसी नहीं है। मास्त्रीम जन सामारम नागरिक अभिकारींको साँगते हैं, जिनका सपमोग किसी भी सम्य राज्यमें अपराप वृत्तिवाकोंके शिवा क्या शव मानव प्राची करते हैं। वे बास्टेकिया बारा अपनाये वये हवपर भी भारते भाइपकि और समिक प्रवासपर प्रतिकाल क्रवाणेका सिकान्त स्वीकार करते हैं। परन्तु वनका कहना है, भी जेम्बरफेनकी भी यही राग है कि कैसस ब्रिटिय मारतीय होनेके नारन छनपर पावन्यी न सगाई जाने। अनर साझाज्यनावका और बर्व है तो उपर्युत्य स्थितिपर कोई ऐतराज कैसे कर सकता है? मझे कोई सन्देह नहीं आप यह स्वीकार करेंने

कि एक स्वधासनमोदी उपनिवेश भी अवतक उसे साम्राज्यका एक और रहना पसन्द है इस हर तह नहीं का तहता कि वह उन कोगोंको बसीस करे या उनके साथ बुम्यवहार करे. भो उसे स्वधासनकी सक्ता प्राप्त होनपर अपनी सीमामें वस हुए मिलते हैं।

हुमरे, जाप "तर्केके सिखान्त" को (आपने यही नाम बेना मुनासिक समग्रा है) " उच्च स्तरीय सुविधा" क सिद्धान्तपर बणिवान करनेकी जरूरतकी बात कहते हैं। मेरे समावस "मुक्तिमा की देवीपर सर्कता इतना वसिवान नहीं होगा जितना नैतिकताका। सेकिन मान सीनिय कि तक या नैतिकताक सिद्धान्तका इस तथ्क बस्तियान किया का सकता है तो "उच्च स्तरीय मुविवा" है बया? यह अकारण आखों भारतीमके जैसे एक उत्कृष्ट भावना-पीछ और क्छारार समावको कोमक भावनाजीको आवात पहुँचाना है या ठाँड निकनरकी मानामें पहरेकी मौनारपर बैठे धुए और शम्पूर्ण सिविजको सामने बेखवे धए सामाज्यीय पहरेबारकी शरफस एक विवेकरहित और प्रमाणसून्य रंग-देपकी रखा करनस बुढतापूर्वक इनकार करना है ?

भारते प्रसंपनस नैरीनिविगकी सम्बक्ता भी जिक किया है। मैं इस ह्नीक्तकी वरक बापका प्यान दिला हूँ कि यदि उसमें "बतनी संबाक अन्तर्पत ब्रिटिय माय्यीमोंकी मी पिनती की यहें है तो मी उससे सिर्फ बतनी कोपों" को सबनीतिक मताबिकार वेनेका विचार उपनिवेशमें जिम्मेदार हुक्मत नायम होनके बाव तक स्थिगत होता है। तवापि हिटिस वास्त्रीयोंने असन्तिक भाषाय कड दिया है कि कमसे कम वर्तमान स्वितिमें राजनीतिक बतारी उनकी कोई साकांशा नहीं है।

> वापका वादि मो० क० गांधी

[बंद्रेगीसे ] इंडियन ओपिनियन, १२-१-१९ ७

## ३०८. विवनका भाषण

इमारे जोड़ानिसक्येके संवादकाताने भी विश्वनका आपन जुला है। वह विचार करन योग्य है। भी विद्युत को भावन दिया है उसस पता चलता है कि गोरोंको हुमारी परिस्थितिकी 

णिन-एवा बच्चारेस है। बहनेरे बारतीय बनुमतियमक बिना प्रविष्ट होते हैं यह बात गरी भी

र का सांच १९ ६ में बोक्टों और निरित्त सरकार तील हुई थी। सांचे बारा उत्तराज और पेंदर मेरद बचीसी विक्रिय सम्बेद व्यक्ति की की है ।

र. द्विर " बोद्राजिलकारी विके" वह २६५ ६६ ।

नहीं है। वो मुक्तमें कमी-कभी हुए हैं उनसे पता चकरत है कि बहुतने व्यक्तियोंको प्रविध् होनेसे रोका चाता है। बीर यह सभी कोन बानत है कि प्रारतीय व्यापारके साम पश्चिमाँ कष्मादेश का चरा भी सम्बन्ध नहीं वा।

फिर भी यह ब्यानमें रक्तने बैची बात है कि भारतीय कोम बिना बनुमतिनके जनवा सूठे मनुमतिनकोंके द्वारा प्रविच्ट होनेका वितना प्रयत्न करते हैं चतनी ही सारे समावको सति पर्केगती है। यत को कोम ऐसे काम करते हों सन्हें कर बाना नाशिए।

दिर पोरोंने को इस प्रकार गकराज्यनी चल रही है उसे रोकनेके किए मास्तीन नेताओंको मरसक प्रदेश करना चाहिए। इसका तावा स्वराहरण सी बाउर मुहम्मदके वस्की बटना है। सरके सम्बन्धने हम कम्म स्वान्धर किन्न चके हैं।

[मुक्सातीसे]

इंडियन मौपिनियन १२-१-१९ ७

## ३०९ कीडडॉर्प अध्यादेश

इमारी बोहातिसवर्षकी विद्ठी वेबलेपर विदिश्य होवा कि कोडवाँचे कम्यावेध पास हैं।
यात हैं। इसकिए अप है कि कीडवाँचेंक नार्योगोंकों वहाँचे विश्वकता पहेगा। इस कार्योदेश
पास हो जारेंसे मारसिय समावको समस्र केमा है कि वसी बहुत काम करना बाजे हैं।
विद्यास करना वाले केमा है कि कीडवाँचें कम्यावेध स्थीहरा हुआ है, उसी सारसिय में हु वि कीडाकों कम्याविध स्थीहरा हुआ है, उसी सारसिय में हैं।
विद्यास केमा है कि तीडाकों नक्सपाविका विवेचकों सम्बावेध स्थीहरा हुआ है, उसी सारसिय कीडिय कर स्था है।
विद्यास है। उसका परिपाम कमी क्षेत्र के सम्बावेध हमारी क्यावेध सहस्र दे हतता से कि होते हैं।
है कि हमारी विकास में जो सिर्म है।
विदेश हमारी क्यावेध पहले केमा है।
विदेश हमारी क्यावेध पहले केमा है।
विदेश हमार करने करने का स्था कीडवा स्था क्यावेध पहले पहले स्था हमारिका का है।
विदेश हमारसिय क्यावेध हो।
विदेश हमारसिय क्यावेध हमारसिय क्यावेध है।
विदेश स्था हमारसिय क्यावेध है।

यह अभ्यादेय यह भी बताता है कि हमारे बचने तमान बीर कोई वर्त होने बाला नहीं है। बचीत हम लोबीको प्रतित्व बाधिकारों थी कुछ करना बातस्यक है वह सर्व मही करेंगे तरतक यह यरोगा रचना व्यर्थ है कि हमें पूरी तत्कवता निवेती। रिवर मारिकामें हमारा क्या कर्यव्य है हथेर रिकर मिकार करेंगे।

### [गुजरातीसे]

इंडियन बीरियनिन १२-१-१९ ७

१ " नोदान्तिनांदी निदी" (पुत्र १९५-९६ ) में श्रीवर्वेषे वन्त्रदेख्या करूब नहीं है।

र. रेबिट "नेटक सरवाता कानून" पुत्र ३१०-१३ ३

### ३१० जापान और अमेरिका

ऐसे बनतरपर इंग्लैंडके किए भी बहुत विचार करनेकी बात है। एक भीर नामान उपका बोस्त और हुसरी और कमिरका उपका चचेरा भाई। किन्रका पन के? कहा चाता है कि इंग्लैंड सचेट बहुतासे सम्बन्धता करे तभी स्वाई होन्छे कर सकती है।

पुरुपवीसे |

इंडियन जोविनियन १२-१-१९ ७

# ३११ कोहानिसबर्गको चिटठी

### भी विवयका भाषण

द्वाल्यक्रमं मई संबंद बननेवाणी है इसकिए आवस्य नये चुनावकी बुमबाम सभी है। मी विवन संसंदर्भ जानवा प्रमान कर पहे हैं। मतदाताओं के समल जपने विचार रनते हुए प्रकृति बहा है

कुछ समय पूर्व विधान-परिचर्न एपियाई क्रम्यारेस पास विधा था। उससे विमा मन्त्रिप्तके मानवारे परिवादमांको द्वार्यकार्य मानवारे बहुत करिनाई हो सक्ती है। दिन लोगोंन उस कानुसांको स्थोकार दिन्य उनके पत्तर एपियाइयोके मांविकों कि कीई हैय महिला प्रदेश करें कि की किए मानविक्त है। गोरी चर्चाकारे मांविकों प्रदेश हैं। गोरी चर्चाकारें मने प्रदेश की प्रदेश की प्रदेश है। गोरी चर्चाकारें मने प्रदेश की प्रदेश की प्रदेश की प्रदेश की प्रदेश की प्रदेश की प्रदेश करते हैं। यह प्रदेश की प्रदेश की

र ने संराप्तः "बोह्रानिकार्यं सम्बारशका"के नामस इतिवय ओरितियवये निर्मात इस्से स्परित होने ते ।

111

भाकर वयनेकी भासा करते हों तो वह अनुषित है। ऐसे क्षेत्र हमारे साब सर्वा करें यह उचित नहीं माना चायेगा। अतः उन्हें वेसा करनेते रोकनेके किए हमें धमुचित धराय करना चाहिए। बाब हात्रत वह है कि बोहानिधवर्गमें ५ भारी हुए हैं। छलमें बस प्रतिकत एक्सिगाइयोके हैं मानी २७ पारतीय तथा २५५ भौती परवाने हैं। ग्रेसा होता नहीं माहिए। ये वकाने अन्य होती भाहिए। इकानवारीं ने मुमानजा दे दिया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकारने उपर्युक्त कानून नामजूर कर दिश क्योंकि परे हमारी स्थिति और हमारी भावनाओंका पता नहीं है। मैं नहीं मानवा कि विटिस सरकार हमारा गुण्यान करना चाहती है। उसने दुवियोंका साथ दिया है मीर वर्षि दर्शीक्षय उसने इस कानूनको स्थीजार करनेसे दनकार कर दिया हो दी कब ट्रान्सवाल संसवकी बैठक होगी और उसमें सर्वसम्मतिसे यह कानून पास किया बादमा तब ब्रिटिस सरकार उसे मंत्रर करनेमें बानाकानी नहीं करेगी।

गगरावीसे र इंडियन ओचिनियम १२-१-१९ ७

## ३१२ मीतिषम अपवा धर्मनीति — २

## जलम भीति

नीति विषयक प्रकक्षित विचार वजनशार नहीं कहे का सकते। श्रृक्त कीम माँ मानवै हैं कि मीरिको बहुन बाबस्तकता नहीं है। फिर कुछ मोर्बोचा कहता है कि वर्ग बोर नीरिबें कोई सम्बन्ध नहीं है। पर चुनिवाके बर्मोका परीक्षण किया चाये तो बीच पड़ेना कि मीरिकें विना बर्म टिक नहीं सकता। सच्ची नीतिमें वर्मका बहुत-कुछ समावेस हो बाता है। वी कोग अपने स्वार्के किए नहीं वरिक नीतिके लिए ही नीति-नियमीका पासन करते हैं वर्षे वामिक पता जा सकता है। कसमें एते लोग है जो अपने देसक खिए जपना जीवन जर्मम कर रेते हैं। एवे मोमॉफो सच्चा नीरिमान मानना चाहिए। भेरेमी बेच्चमको जिल्होंने रंग्नके किए कानुनकी जनेक मुन्दर बाराजॉकी धोच की जिल्होंने अंग्रेस धनमार्मे पिता प्रनारके सिए विचंट प्रमाम निया और जिल्हानि कैवियोंकी रिचति मुकारनेकी विद्यामें प्रवरदस्त हाँ<sup>व</sup> बँद्यया भौतिनिष्क माना वा नकता है।

इसके असाबा राज्यी गीतिका नियम यह है कि उसमें हमारे किए अपने परिचित्त मार्वपर चसना ही बन नहीं बरिक जिस मागको हुन जुल्बा समझते हैं प्रसुपे हम परिचित्र हों या भ हों फिर भी जनपर हमें चलना चाहिए। मनसब यह कि जब हम जानते हों कि जमुक मार्थ नहीं है तब हमें निर्मयताकै साथ संकम्पपूर्वक उत्तमें वृत पहना चाहिए। नीतिका क्ष क्षरह पालन किया जाये तथी इस आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ी कारण है कि नैतिकता सन्ती मध्यता और सक्ती बप्तति य शीलीं नदा एक गाम दिलाई देती है।

भागी इच्छानीका वरीक्षण करनेपर भी हम पायग कि जो करण हमारे पास होती है उने केनची भागोगा नहीं पहली। जो बस्तु त्यारे पास नहीं होती जनकी मीमन हम तरें क्याचा और ने हैं। परम्यू दक्या को प्रभारती होती है। युक्त को अपना निजी स्थार्व वापनेर्ये

विचकी पूर्विका प्रयत्त करता ही समीति है। इसरे प्रकारकी वक्काएँ से होती है जिनके कारण इस हमेसा मक्षे बसने उथा परहित सामनेकी और बसान एकते हैं। इस विकासी ही समार्थ नयों न करें हमें उरका कथी चुनान नहीं करना नाहिए और न उसकी कीमत सौकती नाहिए, बीक्ट तिरक्तर यह इच्छा करते रहना नाहिए कि हम और कविक सम्बे सने और समिक मलाई करें। ऐसी इच्छानोंकी पूर्विक तिए किसे समे सामरण एवं स्ववहारका नाम ही सम्मी नीति है।

हमारे पाय बरबार त हो को इसमें घरमाये बैदी कोई बात नहीं होती। यन्तु बर बार हो बीर उसका दुस्सीय करें, क्षा मिळ बीर उसमें बसाधी करें, ता हम तीकि मार्यदे स्पूर्ण हैं है। वो हमारे किए करेंच्य हैं उसको करोमें हैं। शीत तिहत है। इस उसमें मार्यदे स्पूर्ण हैं है। वो हमारे किए करेंच्य हैं उसके करोमें हैं। शीत तिहत है। इस उसमें मीतिकी सासस्पका है, यह बात हम दुस्त उसहरा बादि बीम पहें हैं। विस उसमें या हुटम्ब में नातिकी सासस्पका है। वह बात हम दुस्त असर सादि बीम पहें हैं। वह उसमा या हुटम्ब बरने साप नष्ट हो पत्रा है। इसके बात्र में साप मार्यद्वा हो। इसके हमार्य में प्रतास हमा हमा है। इसके वह कहने बात्र में सम्प्रा स्वाह हो। इसके सीर मार्यक्त महर तो साहरते नहीं सिक्त कि उसके सादि बीम पहें पात्र ही उसके हमारे भीता ही उसके हमारे ही। साप ही वर्ष पहते पूरीपाम बम्पाय बीर बात्यका बहु बीमस्या वा पत्र वह स्वत हो। हमार ही। वर्ष पहते पूरीपाम बम्पाय बीर बात्र कराय बीस क्षायका का पत्र वह पत्र हमारे हमार ही। वर्ष पहते पूरीपाम बम्पाय की स्वाह कराय बीस का स्वत हमारे हमार हमारे हमारे सीर हमारे सादि हमारे सादि हमारे सादि हमारे सादि हमारे की हमारे से हमारे सीर हमारे सादि हमारे सादि हमारे हमारे वी हमारे हमारे वी हमारे हमारे वी हमारे हमारे सीर हमारे हमारे वी हमारे हमारे सादि हमार हमारे वी हमारे हमार

हम निकासिक मीचे हम गुजराती या वर्षु कवियों को जुनी हुई ऐसी रचनाएँ जो वैविक्यों निवसीसे सम्बन्धित है देते रहते। बहु इस बागसे कि उनका काम हमारे सारे गायन मेंने और वर्षे कम्प्यन भी कर मेंने। हम भी मक्तवारीकी वृत्तक "बारमी बने देनी प्रतिका" से इक्टा प्राप्तन करते हैं।

#### बमाना नापायदाद<sup>1</sup>

फिड मुकाक होते मुं फिरना बिरायर हैं
सबे बानां तबानी होनार तमें हानरं सके सबे सहे हि फिन्मुको पेट्रेक्सनों सरे बोल्न दाना त होना दिवाना। न दाना की बानाई हुन्यम टनेगी? न नेक्सी! हुर्यम पुनारये नकी निश्चे पारी हुर्यम न क्षा जपना। सरे दोस्त दाना सुंहोगा दिवाना।

<sup>्</sup> पार्ट्ययो मेस्ट्रममे, मन्तारी (१८५६-१९११) केराब, वस्त्रम, समाधनुवस्त्र स्वाधनुवस्त्र स्वाधनुवस्त्र स्वाधनुवस्त्र

रे. बरेको पुरस्य करितालीय संबद्ध कोट विशिध वर, कार्य १८५८ र

३ क्ष प्रकार व्याप

४ वर्षे ५ द्वा इ. इरियान, च. वञ्चान, ८. शिया है इत्र वर्षित ५. एक्सीया, १ विल्ली, १८ नेष सी ।

क्वत<sup>ा</sup> पीलतनका<sup>त</sup> हुं सैके किरेगा बयाना अधानक शिकस्त " आके देपा अक्रमकी नकत देशकल वत्त बनाना **बरे दोस्त दाना हूं होमा दिवाना।** मजारे अवल वचनीवी<sup>रा</sup> वादशाही होनास्त बरद" देवे जमकी गवाही बेताक्त<sup>क</sup> कित राह उठाना सोमाना<sup>44</sup> अरे दोस्त दाना तं होना दिशाना। न दुनियामें तेरा हुआ। को <sup>श</sup>न होगा न दू तरा होने इखेगा न व रोपा" सिवा पाच दौदार<sup>भ</sup> सब कोई बगाना बरे दोस्त बाना तूं होगा विवाना।

--- बहरामबी नतवारी

[युन सर्वीष्टे ] इंडियन कोपिनियन १२१**–१९** ७

## ३१३ अमीरकी अमीरी

अपनानिस्तानके मनीरने नारवर्गे अपनी बमीरी थोड़े ही दिनोंने दिया थे है रागटरके वो दाराँवे साबित होता है। दिल्डीमें सैविकॉकी पंक्तिबॉक मध्यते दूरी अन्द्रे वर्षों होतेके कारण कराये की गई। किन्तु पंस्तिमें बड़े हुए समी सैनिक बीप इसकिए अन्होंने भी भीवना ही पसन्य किया और करारी केनेसे इनकार कर दिया।

दूषरा ठार यह है कि विस्त्तीमें शाननीय अमीरको बाबत देनेके किए 👯 माहयोन थी मार्ने मारलेका इरावा किया था। बगीरने सुष्ठाया कि ऐसा करनेंसे दि माधनाको देख कम सकती है और इसमिए क्कूरिने पापके बढ़रे बढ़रे मारने दी। जोनोंने उस सकाहको स्थीकार किया। कहा बाता है कि समीएके इस कार्री भारतको मानन्द बौर बारवर्षे हुना है। वे बुसरोंकी मावनाका दवना बपाल रहें। किसीको करूपमा मुद्री बी।

माननीय बमीरके दोनों कार्योरी पता चक्या है कि 🔑 वितर्द ही कि अपूर्व वाहिए। दोनोंमें उन्होंने अनताका बनाल एका अनेहना चाहिए। नौतिका दर्श कारण है कि मीतिकता सक्ती

१२. वाष्ट्रक ११ वानीमा करोद १४ परामद ब्रुग्वाई नेती है।

ायोंके सामने सबक प्रकृष करने योष्य उत्ताहरून प्रस्तुत किया है। तार देनवाले हमें यह ही बता सकते कि ऐसे ही और किसने काम उन्होंने किये हैं। किन्तु हम बासानीसे कस्पना इर सकते हैं कि बसीर हमीचुरुसायें अपने नामकें अनुस्य ही पून भी है।

[पुषरातीचे]

इंडियन मौपिनियन १९-१-१९ ७

## ३१४ परवानेकी तकलीफ

सेवीस्थित टॉनाट वर्षण्ड् बनाहोंस [बारतीय] ब्यापारियोंने परवानेके किए अनियाँ वी मीं। परवाना व्यक्तिपारित उन्हें खारित करके परवाने देनसं इनकार कर दिया है। इसका कारण की स्वच्या का बयाव न्वियाग गया है और की यह बनाया गया है कि बहिबाते साफ नहीं है और कहीं कीई मी कांग नहीं बनाया रहस व्यवस्था की परिचान है कि यदि परवाना नहीं निक्ष्मा सो वे क्या करेंगे ? इस विश्वस्थ कीर भी पश्ची बानकारी मिलनपर क्या करना है, इस सम्बन्धने बनाने स्वचार करेंगा!

[गुजरावीचे]

इंडियन मौपिनियल १९-१-१९०७

# ३१५ स्त्री-शिक्षा

स्वी-पिसामं मारत बहुत पिछड़ा हुमा है यह हमें स्वीकार करता पड़ता है। इत स्वीहितमें ह्वारा हुँउ यह कहतेका नहीं है कि मारतीय रिवर्ष स्वयत कर्त नहीं बजादी। इस मारतीय हो है कि मारतीय रिवर्ष स्वयत कर्त नहीं बजादी। इस मारतीय हो कि मारतीय पहुँच नहीं स्वयत रही हुए वैदे भारतीय पुरवर्ध पुन्तमें कृतिया है कि मारतीय नारीय हमारी क्यां हुए महि पहुँच नहीं पहुँच पाता वर्षी प्रमार हमारी यह भी मारवत है कि मारतीय नारीय हमारती बुधि पाता कर्ती प्रमार क्यां कि स्वयत निवर्ष मत्त्री हमारी पह भी मारवत है कि मारतीय नारीय हमारती हमारी पह हमारी यह मारतीय हमारतीय ह

रे वर्षेत्रुच्य सर्वाद शिलका चारा ।

<sup>%</sup> रेजिर "मेराञ्चा करताच कातून" वह ११०-१३ ।

सम्पूर्ण गर्मनी बाबसम

है। मदि मों हो निरन्धर लक्षवा पहां हो भारतको बढ़िब सरकारके विकास मिकना माहिए स्वर्ता पानेपर भी भारत अबन बचा ही में बना पहेगा। अबनी स्वरूपन पहुन-सहन प्रवेचीन एक वैचेंगे रही-पुस्पर्तिक भवना समान होती है। यदि भारतमें ५ प्रतिस्वस मानव प्राप्ती हमेरा समान क्यामें भीर बिक्षीने बनकर पहें दो कससे भारतकों पूर्वीमें स्थितना बाटा होगा

यह सहय ही समझा का सकता है। उपर्यून्त विचार कांसके विज्ञान भी साविसने कांस बाकिकाओंको जो प्रवचन दिया ना परे पड़कर स्टाप्त हुए हैं। वैसी बच्चा नारातीन हिनगोंकी सान है वैसी हो सांसकी हिनगोंकी कुछ ही गये पूर्व वी। बच कोसकी जनता बाग गई है और सपने अर्थोंगको निकृत्मा नहीं पत्ने देना चाहती। सी साविसके आपचका सारांस हम मीचे वे सुई है।

बालाओं ! आएको सोकलके किए हो बहुत है। पूर्व बीर करारतीका प्रयोग अगरण कार है। परको साउन्यक्क किए प्रकार रखा बावे यह आपनी बाताना है। परको साउन्यक्क किए प्रकार रखा बावे यह आपने बाताना है। परको सायन्यका के कि होगी हो उसके हमार है। यह सी मन बाताना । पैड़ेका बार करायोग किया बारे यह भी आपको होकता है। आप एक दिन साहा करेगी। बारवर बारके कच्चोंकी बिन्मेदारी होगी। केत्रल पहना-किया-पर दिन साहा करेगी। बारवर बारके कच्चोंकी बिन्मेदारी होगी। केत्रल पहना-किया-पर हीत केता आपके किए यह नहीं है। बारवे स्वका हो होती है। वेट बारको बर्गीक कच्चोंकी सच्ची दिशा कैत्रे बारको तो उनकी सराहा है होती है। वेट बारको बरात तन किसिट कराना है उसी प्रकार बारके बारों बोर स्वा है यह है बारके देखे कनाव कम कोन-कोनटे देख हैं वन वैधीकि कोण त्या करते हैं है आपने बन्धे देखे कनाव कम कोन-कोनटे देख हैं वन वैधीकि कोण त्या करते हैं है आपने बन्धे दिखास बारी है। कड़की किए नित प्रकारको सरहा वीर पूर्व का बारके साही

िरु जी होनी चाहिए।

भी डॉनिसने बड़े ही जीड़े सम्बोनें पेरिसके वहे स्कूकरी वाकिसानोंके सनज रह

प्रचार प्रवचन दिया और उन्हें सहन कराये मान कराया कि माता-रिचाफे करनें बनक वता

प्रचार प्रवचन साम कीर उन्हें सहन कराये मान कराया कि माता-रिचाफे करनें बनक वता

हुनाय निरिच्छ नद है कि इन सोनोंको अच्छी रिखाफी वही ही कफरण है। वह सिया वर्षोर

पन्हें सहन ही दी जा उकती है परन्तु यह तो तब हो उकता है जब हम निकास

करना सीड़कर अपने वर्जव्यको सनमें। सिसा बैने हुए की हमें बह सीपना चाहिए कि वह

करना सीड़कर अपने वर्जव्यको सनमें। सिसा बैने हुए की हमें बह सीपना चाहिए कि वह

करना सीड़कर करने वर्जव्यको सनमें। सिसा की हुए की उन्हों कह सीह सार नहीं निरामा।

वह तो कैनक नेय बहनने पीता होगा।

[पुत्रचडीमे ]

[पुरुपकार] इंडियन सोपिनियम १९—१—१ ७

## ३१६ जापानकी चाल'

बारानये यानीको बहुत-कुछ घीकना है। मारतीय जनवाको तो विशेष धीकना है। मार रिकार कुछ हिस्सीमें कही आपानी बाकर्जाको पाठमाकांसमें पहने नहीं दिया बाता वहीं नाज मी बीचातानी चलते उत्तरी है। वसेनी वक्तवारीके समावारीय पता चकता है यह बीचातानी सभी समाय नहीं हुई। समेरिकाई कीम अपनी बिद कोज़नेको देवार नहीं हैं और न यही लगता है कि बापान कपना सान भय होने देगा। इत्तर-से कुछ स्नेसकोंका बनुनान है कि कुछ ही समयमें वापान तथा समेरिकामें मृत्येक हो बायेची। यदि ऐसा हो तो कुछ मोरीकी यह भी सम्बन्ध है कि बापान तथा समेरिकाम हो स्वीक सरकार है। निर्मार है। बापान तथा समेरीकि बीच इस समय मैंबी-आब है। संबेख सरकार सम्बन्ध समस्य साचि कामम पत्ने तभी यह एसकों सभी बहुतीने कुछ सकेनी ऐसा कसता है।

[गुबरावीसे]

इंडियन बोपिनियन १९-१-१९ ७

# ३१७- मीतिधम अयवा धममीति -- ३ मीतिधुरत काम कीम-सा है?

रथा बहु कहा का बक्का है कि समुक काम नैरिज है? इस प्रकार हेतु नैरिक और मनैरिक कामका मुकासका करणा नहीं बक्कि तम बहुत्ये कार्योक विषयम विचार करना है कि निकंत विचार कुछ कहा नहीं वाजा और निम्हें कुछ कोग नैरिक मान केते हैं। इस मनिकर कार्नीमें निर्धेय करने नीतिका समानेश नहीं होता। प्रथा इस कोग सामान्य पिन-रिवासक मुदाबिक कमते हैं। बहुवा ऐसी कहियोंके बनुवार कमना करती होता है। यदि उन निवसोंका राक्त न किया बाये तो अंकार्योगी मण वायेगी और इनियान कारोबार कर हो वायेगा। पर इस प्रकार कहि-निर्वाहको नीतिका नाम बेना चिटन नहीं माना बा करता।

रे देखिर मध्याम और मधीरका मधीर १९५ ।

13

केवल रहना है। पर्याप्त नहीं है कि इस महार किया हुआ काम जरमें आपनें अच्छा हो मिल्ल यह समरे हारा अच्छा कराने हरायेद दिवा साना चारिए। मदान यह कि महा कार्यमें नैविकता है या नहीं यह कराने हरायेद दिवा साना चारिए। मदान यह कि महा कार्यमें नैविकता है या नहीं यह कराने हरायेद दिवा नां चारिए। मदान है। येद एक महाम निर्मा कि महार कार्यम नीविकता है। येद एक महाम दवार मेरित हो गरीवोंदी मोना देता है, हुएस समाय पाने किया कार्य देता है। येद एक महाम दवार कीर ही है से पाने महाम कार्य कार्य है। येदों पाने कार्य एक कीर ही है से पाने महाम कार्य कार्य है। येदों पाने कार्य एक कीर ही है से पी महाम दिवा माना कार्य माना कार्य है। येदों पाने कार्य एक कीर ही है से पी महाम ने पाने कार्य है। येदों पाने कार्य है कि निर्मा कार्य माना कार्य पाने कार्य पाने हैं से पाने हैं पाने कार्य है। येदों महाम कार्य पाने कार्य है। येदों महाम कार्य पाने कार्य है। येदों महाम कार्य है। वेदों महा

 है। अर्थात भीतिनस्त काम जीर-जनरदस्ती और मयसे रहित होना चाहिए। इंग्हैंडके रामा दितीय रिचर्डके पास वह देहाती कोन कोनसे आंखें साथ करके नवरदस्ती कुछ हुक माँगने भागे तब उसने स्वयं मधने हस्ताकरोंसे उन्हें अविकारपत्र किस दिया और वब उसे प्रामीण कतवाका मय नहीं रहा तब कवरबस्ती वह अधिकारपत्र नापस के किया। इस कार्ममें यदि कोई नह कह कि राजाका पहला काम नीतिपूर्ण या और बुक्का कानीतिपूर्ण तो यह मूल होनी। रिचर्डका पहला काम केवल समस्र किया गया था अदा उसर्वे मीति सूनक मही mf afti

जित प्रकार नैतिक कावमें मव या अवरहस्ती नहीं होती चाहिए, उसी प्रकार स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहनका हेतु यह नहीं है कि जिन कार्योमें स्वार्थ निहित हो है क्कार होते हैं परस्तु ऐसे कार्योको नीतियुक्त कहना नीतिको खांखित करनेके समान है। प्रामाणिकता एक सच्छी पॉलिसी है-इस मान्यतापर आधारिक प्रामाणिकता सहत क्षमंग वक्ष मही निम सक्ती। वन्त्यीयर कहता है कि "यो ग्रीति स्रोमकी वृष्टिसे होती है वह मीति नहीं है।

विस प्रकार इस दुनियामें काम पानेकी वृष्टित किया गया काम मैतिक नहीं माना बाता ठीफ वर्णी प्रकार परामेकने लाग पानेशे बाणांके किया पता कार्य भी मीतिरहित है। भलाई कलाईके लिए करनी है इस वृष्टिके किया गया कार्य वीतिमय माना पारणा। वेदियर नामक एक महान क्ला हो यथे हैं। कहीने प्रार्थना की वी कि "मेरा मन स्वा सन्दर्भ हो। उनका विश्वास या कि ईश्वर मित्र मृत्युके बाद दिश्य मोग मोयनके किय नहीं बस्थि वह तो मन्त्यका कराया है। इसकिए वे मस्ति करते थे। महान भक्तिन बरेसा मान बाहिन हायम महाल भीर वार्ये हायमें एक वसपाव पत्तना बाहती थी सी इससिए कि मंगालके हारा बहु स्वर्गके मुनको स्वयं वका है और जरूस नरकके ताप को बुझा है विकंत मानदयात नरकके मध्य और स्वयं-भुक्की लालवादे मुक्त होकर खुराको मिन्न करने क्ये। इस प्रकार नीतिका पामन करना मौतवर विजय पाणवाकिका काम है। दिवाके साव वन्त पहना और इरमनींच बगावाजी करना हो बायुवरता है। उस्ते-क्स्ते असाईके आम वर्ष पूर्व निर्दे दुर्गिनाव परावाब करता है। त्या पर्युव्य है। वस्ताच्या नवाहरू काम करताके नीतिरहित ही माने वासय। हेनशी क्षेत्रक स्वाकृ और केहरय मा। पर वसने बान मोनके वासन नीतिका बीकरान कर दिया। इनियक बेस्टर्ट बहादुर मा। उसके विभार सम्बोद य। परानु एक बार पैत्रैके किए वह दुर्बल ही यदा था। उसने बाने एक नीत्र नावते बान सारे सस्वायीयर यांनी कर दिया। इसके हुस बंदते हैं कि मनुष्यती मीतिकी ाप्य नाम पार प्रकारमध्य प्रभा कर 1891 हमा दूसम् वर्षा है कि समुच्यों मीतियाँ रुपेया करना भावन्त निर्म है। वसाकि ध्यक्त मनको हम क्या नही मनना ह्या हक मेक्सिक मारक्यों जो यह प्रभा किया गया चा कि मीतियुक्त काम कोनवा है, तनना वसाद भी हमें वित्त कुरा है। और हसीकं शाम बनायात हमने यह भी देव किया कि ऐसी नीतिका सामन दिस्स प्रभारके लोग कर सक्ते हैं।

र केंद्र बालिन अधिरर (१५ ६-१५५२); रोलंड एक एक किसीने बाखपे और पूर्व होर सन्तरे निर्म च्याच बरन प्रवह दिया था ।

<sup>.</sup> मेर रोता (१९१५-८९) बाने सारवारी विवरीत कि श्रीतः संस्थी वर छठ वरेर केन्द्रिया । १ रेनियत देस्तर (१०८१-१८९६) निर्देनि सम्मेरिय वरीय वर्षेत्र कार्ये कम्मेर कार्ये सार्थिता

धीरानेद विक्रों की जाहरूदों नार्विद नवकि दिया वा ।

हरिका नार्ग धूरवीरोंका है।
यही काररोका काग गहीं है।
यवी वहके यू हवेगीयर बरना दिर के के
(बहुंकारका काग गहीं है।
यवी वहके यू हवेगीयर बरना दिर के के
(बहुंकारका तथाय करनके किए दैनार हो जा)
किर हरिका नाम के।
यो सम्ति धम्मि गूनवी बीर बहुंकार
(हरिके वरनोंगें) धम्मिक कर देते है
वे हो हरिक्सिक्षण रख मी पी-नार्व है।
वे मोती विकालनेके विषय गीवाबोरिक समान
बीय समुक्त यह हुए है।
वो मुस्का सममा करनेको तथर है वे ही मस्तिकारी

जोतियों मुद्धे घर एकते हैं क्यांति उन्होंने मनकी छाटी दूरियाबॉका निवारण कर किया है। यो जोव फिनारेस्ट कहें हुए दमाबा देव रहे हैं एन्हें कीत्रों भी नहीं निकती। मेनका पंत्र बिचनय मार्ग है कहें तो उन्हें देवकर हो याग बाते हैं अदिका बार एक केवल एकीको निकता है

जो इतके बीचों-बीच कुर पहरो है। तिरे तामक्षीत यो मुक्त करते है। को बस्तु दिर देकर की महेंची हो उसे पाना कोर्र सहस्या नहीं है। मनके सारे सैक्को स्थापकर ही

मृत्युका भाङ्गान करनेवाछे इस परमपदको पा वाते हैं।

[पुषरातीये]

हेडियन ऑस्पिनियन १९-१-१९ ७ १ मूळ प्रकारी सकर किन्सिका है।

हरियों मारण है खुड़ारी, गरि कम्मणुं कम बोने. यूपम बोद्धें सम्बद्ध हुड़ी कम्पी बेलुं माम बोने. छुड़-पिट-बार-बोक्ड सम्बद्धें है यूप्में एवं प्रीम स्थित कमें मीठी बेला, मानी स्वस्था महम्बद्धा बोने. सहस्य कमें सीठी बेला, मानी स्वस्था महम्बद्धा बोने. होरे क्या हुए ठमहो, ते कोवी का पाने बोने तेमपंद पत्तकों अप्रक्षा अभी प्रका सन्दे बोने सारी एका ते अप्रकुष माने देखका को बोने मारा छो सेती कहा, तांचला का तेमिता स्वास्त्र प्रका ते स्वस्त्रमा

– कामरोहर

## ६१८ जोहानिसबर्गकी चिठठी

### माननीय अमीरत्ये तार

हुमीरिया इस्थामिया बंजुमनने माननीम अमीरको उनके भारत आयमनके उपस्टयमें सीट छेडवानेको मारक्त मुकारस्थानीका तार मेचा है। और छेक्योनेके छेक्टरीने उक्त तारकं मेच हिने बानेकी एक्या भी हानी बजीर जडीको वी है।

# र्चतरका चुनाव

ट्राल्यवाध्यें नई संवष्टका चुनाव होनेवांचा है। स्थानीय समावारणत उप्मीदवारों न प्राप्त कारान क्षारानों म्यार हो वये हैं। संवष्ट किए कहें होनेवाक उप्मीदवार व्याह-व्याह प्राप्त दिया करते हैं। वे उसी भारतीयों के सम्बन्धन वयना-वयना मत व्यवक करते हुए कही है कि रह किया यदा रिवाह के स्थानीय स्थानीय है जिस कि पत किया यदा रिवाह के स्थानीय है जिस है कि एक नारतीय स्थानीयों हो, नुक्यान्त्रण मुकाबना केर निकास देना वाहिए। इक्का कहना है कि तब नारतीय स्थानीयों हो, नुक्यान्त्रण मुकाबना केर किया निकास देन वह हो है के बोर मां हिए। अपनायेचका ताव्यं वया है इते तो कोई मी प्रवास मार्गी स्थान क्षेत्रण है की प्राप्तिक कर प्रविद्या पार्टी कहा करते। द्वारा क्षेत्रण क्षेत्रण है की प्राप्तिक कर प्रविद्या पार्टी कहा है और वितक कार्टिक कार्टिक क्षार कार्यों कार्टिक कार्ट

### सर रिचर्ड चॉक्रीमन

मर रिचर्ड ग्राँकोमन विकासवसे कौट चुके हैं। वे कुछ समय कोर्ड रोक्सोनिक साथ रहकर मिन्नीरिया करे हैं। कैस राजनमें प्रकारित उनसे ग्रेट की थी। यह समय जबूति कोई कार दें तो वा चरना किसी भी प्रकारक विधास प्रकट कराये राजनार किया। वे यो नौकरों केरकर संस्था बाता चाहते हैं। वे किस प्रकार सामित हीने यह बातनीके किए कार बाहुर में प्रे हैं। कहा बाता है कि कुछ कोन बगले रसकिए नायन है कि उन्होंने करना मत बनीतक दिलकुक प्रकट नहीं होने दिया। बीर उनपर बायोग कमाना था रहा है कि थे भैगों तरफ डीकक बनायें।

#### वर्ष्यांके अनुमविषश

धोकह वर्षते कम उझवाके जारतीय वर्ष्य जिनके मादा-पिता ट्राण्डवारमें हों, विना अनु मीठापके द्वारवाक का एकते हैं। ये वर्ष्य वसका होनेपर विना अनुनिध्यक्षेत्र केंद्रे पह एकते हैं और नहिं से अपन वेद्र कौट पर्य दो बायद का सकते हैं या नहीं—से दो सवाक पैदा दि है। इस सम्बन्धों पंजीयक मदद कराये दानकार करते हैं और कहते हैं कि वब सर्वोच्य ग्यायाकस्ते तम कर दिया है कि ऐसे वर्ष्यांकों अनुमिध्यक्षी व्यवस्ता नहीं है तो किर दे मेन्यियास वसी मोतते हैं? इस तरह करतेवे बाग पड़ता है कि पंजीयक महोदय अपन पैर व्यवस्त करते हैं। वर्ष्यांकों अनुमिध्यक्षी बावस्यक्या गरी है, स्वका वर्ष यह तो नहीं \$04

होता कि उन्हें नहे होनेपर वपने संरक्षक किए या ट्रान्सवाल कोइनेपर अनुमतिपत्र म दिश बाये। इसका उपाय बजी वेलेके सिवा बुसरा नहीं विखाई देता। क्योंकि कानून अनुमित्रक कार्यास्थ्यको बनुपतिपत्र वेनेके किए बाध्य नहीं करता कानून तो इतना मर कहता है कि ऐस बाक्कोंको जन्मतिपत्रकी आवश्यकता नहीं है, और यदि ऐसे बासकोंको कोई हैरान करें वो कानून चनकी रता करेगा।

[ युजरातीसे ]

इंबियन मोपिनियन १९-१-१९ ७

## ३१९ शिक्षित भारतीयोंका कर्मव्य

नेटाकके शिक्षा-मिकारीकी रिपोर्टपर टीका करते हुए हमने क्रिमा है कि सिक्षिय मार्खीय किस प्रकार और कैसी सरक्तासे सहायता कर सकते हैं इसपर बारमें विचार करेंगे। उसके बिए इस इस बबसरका काम सठाते है। भारतीय समायमें बाक्क और बीह बोगोंको बनी बहुत विश्वा केनी बाकी है। उनमें

मनिकतर कोग व्यापार रोजनारमें व्यस्त दिखाई देते हैं इस्तीमए उनका दिनमें पढ़ना सम्मन नहीं होता। इसी प्रकार विक्षित मारतीय भी विक्रियर विनर्ने व्यस्त रहते हैं। बुनियान समी बढ़े-बढ़े पहरोंमें रामिसे अध्ययन करनेके किए बहुत-या पाठवासाएँ होती है। इस मान केते है कि सुन्ती किसा पाने इए जनेक आस्तीय नवक स्ववेशामिमान रखते हैं और वे नाही है कि वो धिक्षा उन्होंने पाई है नहीं इसरोंको भी दें। ऐसे व्यक्ति अपने सम्पर्कर्में बानेनाने बाबका सबबा मौहोंको पहानेका भागह कर सकते हैं। और यदि बोन्सार व्यक्ति पढ़ता स्वीपार करें तो एक स्थानपर इकट्ठा होनेका निरुवय किया वा सकता है। वदि एक व्यक्ति ही पत्रमा मंत्र करे तो उस वर जाकर नी पत्रामा का सकता है। इमारी रिवर्ति यह है कि जिल प्रकार पढ़ानेवास कम है उसी प्रकार पढ़नेगा के भी

कम है। इसमिए बड़ानेकी माननाबाक्षेत्रे किए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि जिसकी बड़नकी इन्छा हो उमें प्रातेके किए आतुर रहे. वटिन यह भी आवश्यक है कि वह जिसके रामार्थने बाये उसे पहनेकी और बार्शित करे।

प्रम अपनी तरह नगरत है कि कुछ लोगोंकि मनमें विचार आयेवा कि उपनेता पेलियों काम प्रपर ता ग्रीमा दे सफती हैं परस्तु उनके अनुसार चनना सामूर्या बात नहीं है। उनके प्रदादमें हम दतना ही कहना है कि यह जल उन सुरक्षावाँके किए है बिनके सनमें देगा-मिनान मुनय रहा है और जो तिन्या गया है वह ननुजन-सिंख हैं, देवतिए सन्यानहारिए बारकर नारित कर देने गांच्य नहीं है।

[पत्रराजीमै]

डॅडियन भौषितियन १९-१-१° अ

१ देशिर "रिवानमीपुरसी रिवोर " वृष्ट १८३-८४ ।

### ३२० मनगढ्नत

पर हमने इस सन्यन्त्रमें भागकारी हासिल करनेका प्रवास किया है और हमें जात हैना है कि इस तरहकी एक समा किसी एक बालगी मकानमें हुई ककर थी। किन्तु तम्बोकी बानकारी सिमसे ही मामकका सारा स्वकान वस्त्र बाता है। समाये इस बातपर कर्ता हुई किस्तु सम्बन्धि सम्बन्ध एक राजनीतिक संस्त्रा कायमधी स्वत्र किन्तु क्लाजोंने इस प्रस्ताकना स्वत्रेन नहीं किया और न सिक्टार कोगोंकी राव इसक राजमें थी। इस समसते हैं कि कार्युक्त समाके समारति भी को करिनाई सिम्माकित पत्रसे को उन्होंने ऐक्कारिक्त के नाम किसा है कस्तुस्तिति स्पष्ट हो बाती है

महोरम बानके १७ ता के दूबरे संस्करणकं पृथ्व ५ पर उपनिवेशकाती हिनुसों मेर नारतीय हिमारांकी विश्व मंत्रकारको रास्त्र हुँ एक समाको रिपारों प्रकाशित हुँ हैं, विसका धीर्षक हैं "नेदालके हिन्दू मेदाल भारतीय कामती प्रस्ति कामती स्वारतीय हुँ हैं, विसका धीर्षक हैं "नेदालके हिन्दू मेदाल भारतीय कामती स्वारतीय मिति कामती कामती कामती कामती कामती कामती कामती पूर्व मितिनियल प्रकाशित कामती का

3 4

यह सही नहीं है कि इसके बाव छोटी-भोडी कर्लोपर विकार हजा और सम बिना किसी निर्केशपर पहुँके ही भैप हो गई। सना तो तभी विसर्जित हा बब उसने भारतीय समाजके सजी कार्रिकी एक पूर्व प्रतिनिधि समितिका निर्वाचन कर किया, बी नेदाल भारतीय कांग्रेससे कातचीत करें। कांग्रेसके सम्पक्ष एवं अंत्रियोंसे मिलकर बहु दन करनेके किए कि समितिके विकार सुननेके किए कविसकी क्षीत-सी तिकि स्वान बीर समय प्रथमनत होगा मेरी निमृत्ति की गई। हवारी इच्छा वा नीमत काँग्रेस अवना मुरौपीय लोगोंके जिलाफ काम करनेकी नहीं है बहिक बरोपीय बीर भारतीय सवाजके बीच मंदिर सदमान पैदा फरनेमें कांग्रेसके साथ निस्मेकी है।

इमें यह देखकर खुधी हुई कि वर्षभक्ते प्रमुख हिन्तू उक्त समाचारपत्रमें क्षेत्रे वक्तान्यका सम्बन करनेके मिए रविवारको इकटठे हुए थे। इस समाफ समापति सी संबर्धने कहा है कि भारतीय समाबके सभी बनोंने पूर्व मैची और एकता है और वादि सम्प्रदाय वी वर्मका काई नेद नहीं है।

ऐडवर्टीहरूर में उपर्युक्त भनगढ़का समाचार प्रकाश्चित करानेजाकोके जलावा भी गरि कोई ऐसे नीजवान भारतीय हों जिल्हें कांग्रेसके कार्य-संचायनमें प्रमुख कपसे हाथ बँटानका मीठा न मिकनेकी धिकायण हो थी चन्त्रें हम औरवार सन्त्रोंमें सलाइ देते हैं कि वे एसी फिसी नी हडावडसे दूर रहें को समाजके विभिन्न बंगोंमें आपसी फुट बाबनवासी हो।

हम नेटाल मारतीय कांग्रेसकी अलासिके कारनॉपर विचार करें तो अच्छा हो। वर कतियम बरोपीय उपनिवेशियों हारा छारे भारतीय समावपर बाम हमका सक किया नया हन बसकी स्थापना हाई थी। कांग्रेसके ट्रस्टियॉमें वो हिन्तु है। यनमें से एक समिक सन्तर्न हैं। भीर कांग्रेसके नरस्योंने बीसियों हिन्तू और ईमाई है जो चारतके विधिन्न प्रान्तोंके निवासी है। इसके उद्देश्योंने सबका समावेश होता है और यदि विभक्त समावक प्रति जा दिसक्ती ही गई उसका कोई सस्य हो तो सब बात तो यह है कि बपने अस्तित्वके प्रारम्भमें कुछ क्यों तक कार्यस खान तारसे इती समावसे सम्बन्धित मामकार्मे क्यादा सवी पत्ती थी। इत सिखसिकेम यह कहता भी कलन नहीं होना कि कांग्रेसके संरक्षणम ही नेटाल मार्स्टाम सिमा नमा उद्धत सीर समद हुई। इसके कार्यके सिए कांडसका समामवत निशास्क सरित किया नया था। पन- बपनिवेशी मास्तीयकि कायरेके किए हीरक-जबक्ती पुस्तकालयनी स्वापना माम तीरसे नामेन-कीपके बसपर ही सन्धव हुई। जगर जान कांग्रेसकी बैठकोंमें जारतीय ब्यापारियाक राज्यममें ही विधीय चर्चा होती है तो इसका सबब यह है कि वे ही शबसे क्यापा शनरेमें हैं। और उनकी उपला हुई या चन्डोंन स्वयं अपनी जीवा हान दो तो हानि रिमकी क्षोबी ? निरमय हो मारे भारतीय समाजरी वर्षोकि बुनिया जरवें बजित-वर्ष ही ऐसा है जो भाने तमान नवरा राष्ट्रको ह्रस्य और भाव 🚮 न्याबहारिक वृद्धि भी प्रशत करता है।

[अवजीते ]

इंडियन मीपिनियन २६-१-१

a tipe and a garage a

र बद रज्याने स्थापित को स्त्री की देखिने राज्य र बुध्य रहक्ता, रहप्तान और सामा र 74 1 1 15 1

# ३२१ वया भारतीयों में फूट होगी?

ऐक्कटौइकर में मेटाक्रके क्षित्र धीर्वक्षे एक [समाकी ] सबर प्रकासित हुई है, रुपसे सायद कोई-कोई भारतीय नवरा वार्येये। इमें सगता है कि समुसे भगराना नहीं वाहिए। उस अवरका सारांग्र हम अन्यन वे चो है। समामें कीत-कीन का और वह कहां हई भी यह नहीं बदाया गया । यह भी वेखनेमें नहीं बाबा कि समाने क्या प्रस्ताव पास किया है। इसमें क्क नहीं कि इस कार्यमें कुछ हतास मारतीयोंका हाथ है। उन्हें गोरोंकी सहादता मिसेवी वह बात साफ है। समाका एक परिपन हमारे क्षांच लगा है। उसमें थी बायन मेनियक नी कॉरेन्स तथा ए की पिस्केके इस्तासार है। समा १५ तारीकको ८ वर्षे भी ए की पिस्केके पर हुई की। इस महीं समझते कि इस सम्बन्धमें कुछ अधिक इसक्ष्म करनेकी बाजस्यकता 🕻 नर्नोंकि कांग्रेसके संविधानमें परिवर्तन करनेका कुछ भी कारण नहीं है। इसके जलावा यह धमा केवल बमकी स्वरूप है और बमकीसे करकर परिवर्तन करनेकी बावस्थकता विकन्नक गर्डी होती। कांग्रेसके नेताबोंका करांब्य है कि वे उसके वायधव शांग्रेसके संविधान और निवमेंसि विकक्षित न हों। जिल कोरोंने कांग्रेसका चन्दा न विया हो उनसे किया जाना नाहिए, और पहले जिस प्रकार नार्यिक रिपोर्ट प्रकाशित हीती रही है उसी प्रकार नव मी होनी चाहिए। उपर्यक्त बैठक बसानेबाकेका सववा उत्तमें उपस्थित खनेबाकेका दोप माननेकी बाबस्यकता नहीं है। हिन्दू सुवार समाके समा-भवनमें भी बैठक हुई भी उससे पना भी जो करिन्सके पनसे बात होगा कि ऐंडवटीइबर ने ची कार्रवाई प्रकासित की 📞 वह मुद्री 🛊 । इसकिए समझवारोंको और कांग्रेसको अपने-अपने कर्यव्यका पाचन करके वैसटके रहता वाहिए। ऐसा होनेपर कुट नहीं पहेंगी।

[बुबचतीसे]

इंडियन मोपिनियन २६-१-१९ ७

## ३२२ नेटालका परवाना-कानुन

प्रत्येत वर्षके बारममें भारतीयोके किए नेटालमें बड़ा यय रक्षा है। व्यापार करतेके विए परवाना मिन्नेगा या नहीं बड़ यब कोटे-वहें तब व्यापारियोंको रक्ष्या है। इस बार वन्तर बविक बरवाचारको तैयारी हो रही है।

### **क**डीरिमय

कैमेस्पियमं इस प्रकारकी सुकता थी का चुकी है कि किसी व्यापारीकी जातामी वर्ष परनाता नहीं मिकता। कुछ कोलोठि किए यह कहकर इस वर्ष भी परवानेकी मनाही की गई है कि कर्षे जोजीमें बढीलाता रखना नहीं जाता।

### र देखिए विक्रम श्रीरेक ।

#### रीगाट

टॉनाटमें बहुत से मारतीयोंको परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है। उसका कारव दुरातकी गन्दनी और नहीसादोंकी कुरी द्वालव बताया बया है।

# सभी सगडोंने

ममाएँ सर्वत्र होशी खुदी है और गोरे इस प्रकारका प्रस्ताव स्वीकार कर्यो है कि भारतीय व्यापारियोंको परवाने विधक्त न दिथ नायें। इस प्रकारके प्रस्तावीके परिनामस्वरूप फिलहास तो सत्मव नहीं है कि सभी बगहोंपर परवाने न विये जावें किन्तु यहि भानते ही प्रयत्न नहीं किया यया तो इसमें कुछ भी सम्बेह नहीं है कि बावमें हान महनेकी भौवत का बावेकी।

#### **चपग्प**

उपाय नवा-त्या किये जावें इस सम्बन्धमें विचार करें। जिन कोनानी परवाने देनेते इनकार कर दिया गया है जनके किए बहुत चकरी है कि वे परवाना-निकासी सरीस करें। बपील अरहेमें सर्च बहुत बाग है। सपील करते समय बडीकाठे और पर-वारकी स्वितिके बारेमें सबूत देना आवस्थक है। अपील करनेका प्रयोजन यह है कि वैद्यानिक रूपसे सपील करना ही कानुको बनुनार एक उपाव है और इसरा कोई करम स्टानक पहले इस करना है। चाहिए। किर, अपील करनने यह भी निक्क किया जा नदेना कि परवाना-विवास और परराना-निहास दोनां एक ही है। अपील करनेके साथ-साथ स्थानीय तरनार अनी उपनियम-भागीक पास आवेदनपत्र जाना चातिए।

### क्रोंग्रेस

कांद्रेमकी सहायता कितनी लेती चाहिए और मासिकको निजी सर्च वय करना चाहिए, यह जान सैना जरूरी है। कांच्छ सरकारचे किया-वही कर मक्त्री। परम्यु प्रत्यक गरिमें बहुरे भरीचको भावस्थकता मार्ज 🜓 सच सम्बन्धित कोमीको उठाना होता।

# बशिण भामिको ब्रिटिश मास्त्रीय समिति

हम प्रान्ते हैं कि काइसने समितिके नाम विकासन तार भना है कि सर्वित पररातके बारम कार्रवाई मुक्त कर थे। मधीवीके परिवास मामून होतपर उन्न समितिही और मी मुक्ता देना कावेगण कर्षक्य है। समितिके पान नारी जानकारी पहुँबनपर मानव है दि बह बहन ही बच्छा गाम गए गरेगी। इन निस्तितिम यह भी गह देना मायरपण है कि गाने नाम करीब-करीब एक ही मीतिमै अमना एक ही बक्रीसकी मारकत नाम करेने नी परिचाम महिक मण्डा होना। इस जनार हा या न हो लोगोडी नाहेल्ड मनियारी ती तुरम्य पूचना देवी ही चाहिए। परम्यु बहि सीम मनर में दी भी नांवसकी की गरी रहना है। मन्तियोधी अवता वांत्रेमकी आरंग अन्य व्यक्तियोकी सीन-गीद जावर प्रा नदाना बाहिए। इतना बाद रेप कि शारा नमात्र समये उपनिवेशन संगठित होदर पान

अच देन जुराकरून देन अंग नामाण भी नहीं रणना है। अपना परवाना प्राप्त करने हे ति दूसरेरा पूछ भा हा दन प्रशासा विचार जी जारतीय राजा वह नायरे और श्राीर

क्र गरा है। उसी प्रचार हमें भी करना चाहिए।

करूकायमा। जुगामर करके यदि कोई परवाना केवा है तो वह वड़ी मूख कर्रकामगी। रहना वो निरिच्छ करत तमल सिवा बाना चाहिए कि एक व्यागारिको हुतरे व्यापारिक विरोधमें बड़ा करके यदि हानि पहुँचाई वा सकती हु। तो ईव्यांक मोरे छत्त परिश्वित्तक हाम केनेछे नहीं चड़ने। य उत्तर विश्ववृत्ती हुई स्थितिको सेनाकनक किए है और बाह्य हुने

### भीतरी तपाय

सब भीवरी प्रधानित क्षिणर करें। इस लड़ाईमें इस स्वयं बोधी हैं या नहीं यह पूरी ठाउड़ बान केना चाहिए। जो मनुष्य सपन बोप नहीं देख पाता नह मरेके समान है। हमारे बिस्त हुछ भी कहने-साध्य न हो तो भी हम दुन्न भीचें यह बनुमकके बिपरित है। बैबागिक वरीक्षेत सड़ाई करना हमारा कर्मक्य है, किन्तु बचने वर्षोंका विचार करना भी कतक्य है। कानुकड़े मस्वन्यमें हमारे तीन निमन बोप माने वाते हैं (१) वन्यगा। (२) बहाबानेकी बरी हाछन। (३) वर बीर इक्शनका सावन्यम्य बीमा।

#### गम्ब

विचार कर केमेपर हमें तुरन्त स्थीकार करना पहता है कि घोटे हमें निताना नन्या नहीं है उत्तर पन्टे हम नहीं हैं फिर भी वह आयोग बहुत-कुछ खही है। सन्दरीमें परके निनादे और अपने दिनान दोनोंका नमावेग होता है।

## बृधा**यकी** स्थिति

पूजानकी स्थिति आयः नराव रहती है। पीछेके हिस्सेयें शील लयबा कहा-कचा एता है। पूजानके शीजर भी कभी-कभी गन्दायें हाती हैं और लॉपड़े जसी दूकानसे हम नन्दाय मान सेते हैं। इसमें वरिवर्डन करनेकी बड़ी यकता है। इसारे देखके समान बाहे देखें हमान राजर पति हम इस से प्रोप्त स्थानार करनेकी बाता रखते हीं तो जेटे छोड़ देनेमें ही पुढितामी होती। अच्छे थोरे जिम बंधन अपनी दूकान रखते हैं यदि वैभी हम थोन न रख महें तो इत्तरा अने मही हुना कि हम दूकान रखता को स्थान मही है। गोर्थेची स्थक्त और मनाइर दूकानमें तम हुना हमारा सीचार रिलाई से और यह सीनेकी हम मार्थिक सेता स्थान कर ती जाई हमते देखीं बाते न हो। इसके उच्छातें निकीकी यह न पहना चाहिए कि क्या विभी मोर्थेची इंडान नहीं होती? निकारेह होती है परन्तु यदि हम दन लोगोंची कैमा-देखी करने लगेंचे तो हमें बाद रपना चाहिए कि हम बात लावेंचे। इतना ही नहीं वैद्या स्थानस्थान हम की सीचा भी सीचा वहें तो की अन्दीसी बात न होती बची क्या

### अपना दिखाया

नान दिगानेके वारेजें दूरी मात्यानी रचना वकरी है। करहान क्यारारी नेटान नेक्स र्राक्षम आधिराम बचारि नहीं दिक यावया। वरि वोर्ड व्यापारी है तो उन्ने दार्दिक रिवादक मुनाबित काड़े यहनन होना अक्षमी वपने पहनता वकरी नहीं है। केंदिन देशी रुपने ने सारायान और नाक-मुक्ते होने चारित्य। वार्यार्थीको यह वेदानती देना वार्य काड़ ने कि हम राम्ने वाणी यहनता उचित्र नहीं है। देगारके नामके ज्यानत ही दूरानके वार्र क्यारार्थी और उनके बनीनातो वातुन नादि नरते हुन देशा दया है। इस यह बारोंका 111

मसर नोरॉपर नहीं पड़ेगा यह मानना नावानी है। चन हम बाहर निरुक्त सब सदैन पूर्ण पोधाक पहनकर निकलना भाहिए। पगड़ी दोपी और जूतेपर बहुत कम स्थान दिसा बाता है। हम मान केरो है कि शिरके बावरणका धन्या रहना परिपाटीके अनुसार है। कुठौंकी साफ करनेका रिवाज नवचित ही वैसनेमें आता है। मीजे कुछ कोग दो पहनते ही नहीं और मदि पहनते भी है तो इतने जीर्ज कि वे बतापर वहरे हो जाते हैं। इस स्वितिमें परिवर्तन होता ही चाहिए। इन सब बावोंकी श्रृंबी एक है। साल-पान सफाई बादिके काम एकाय स्मानमें होने चाहिए, मानी बाहर निकलनेपर हमें सबैद अच्छी स्पितिमें दिखना चाहिए। इस पृष्टिसे इस बदालत वा सार्वजनिक स्वानीमें मुँडमें पान बरदा या सुपारी घरकर नहीं वासकते।

### **बडी**काता

बहीबादेकी बात देखें तो बलवारोंमें यह दिकायत छा। है कि हमारा बंदेनी बहीबाग वेडंमा और क्याननाम या बनावटी है। हमें जरवन्त छण्डाके साव स्वीकार करना चाहिए कि इस बादमें भी कुछ सवाई है। कुछ भोके व्यापारी तो केवल वर्षके अन्तमें बहीदाते छियवा किते है। इस प्रकार पैकल अगानेसे क्यांतक निजेवा? सचगच जागनेकी बानरमध्या है। वर्षेत्रीमें निममित बहीलाता रक्षना कठिल नहीं है। न रक्षनका मुख्य कारन आकस्य बीर कोव जात पढ़ता है। दोनों कोडकर नियमित बहीखाता रक्षनेका रियाय सुरू होना चाहिए।

### को क्षान वहीं पर

बहुन-से स्थापारी परोमें ही बुकान बंधाते हैं वह बोरे भी ऐसा करते हैं। योवॉमें हुए-हुछ एमा किये विमा नहीं चलता। वहां सम्बद्ध हो यही बुकान और वर अबय बोर कार्य-पर होने चाहिए। किन्तु बहां निकट रखनकी आवस्यकता हो वहां मी अक्षम यो पहना ही चाहिए, और यह भी नाम-मानका पर्वा कगाकर घोला दरेके विचारश नहीं वरिक विस्कृत सारी इपसे।

#### वचन

इन तीन बातांतर प्यान विया जाव तो यह वचन दिया या सपता है कि दुछ है। समयमें नैटामम मारतीय व्यापारियोंकी स्थिति नुबर जायती। कानून नहीं बर्डमा दो बह बामलमें नहीं बायेगा। कोई यह जरून करेमा कि इस सारी समानी सीव्यांकी निवालेंसे पहेंगे क्षणाम बन्द ही जावेंगी और शांके धम जावेंगे शो बमरा उपाय क्या है? यह प्रस्त म समार्थ है।

### थी वर्गमई हैं

नेदाल और दक्षिण आधिका ऐंगे जारतीयाँके सिए है थी बचीवई है। दरपोद और कंत्रमता कुछ हात है यह दिनोदित निक्ष होता जा पहा है। तब अपर्यंक्त प्रानका बर्चार कनुमान कुछ हान है पह प्रकारका नाथ होता जा एवं का एवं वाह्य नाथुंग आगान कर यह है कि जिनके बहीमाने अच्छे हैं जिनकी हुकान कड़िया और रायद-नुकरी है तिवारी पोमाक बनेट स्थापित है जोर दिवाका वर हुकानों जनव और रावच्छ है पूर्व क्यापारीणी बहि परवाना न भी मिछे और वह आणिनें हार जोये तो जी उसे हुगान वाहू राजी है। और एमें क्यापारीणी कार्य टेंट विकायन वक कड़ी जा वहनी है और उत्तरा सुपरिचाम प्राप्त किया का सकता है। हिस्सववाका अवस्ति यह सब कर सकेमा इतना दो निविचत है।

विवस्तिती है ।

इंडियन ओविनियन २६-१-१९ ७

## ३२३ 'नेटाल मर्क्युरी' और भारतीय व्यापारी

नेटाच मर्स्पी में प्राच्यीय व्यापारियोंके बारेयें अच्छा किया है। उसका मानार्य मह है कि भारतीय स्थापारीका विरोज करनेवाके कोग दस्त्री है। अर्थात वे बाहरसे विरोमी ह जौर मीतरसे मारतीयोंके साथ व्यवकार करते हैं। यहचेरी यह भी मानता है कि मीरे स्रोग यदि मारवीय व्यापारियाँके विरोधमें हों तो भारतीय व्यापारी टिक नहीं सकते। क्योंकि उसके क्षनानुसार, गोरे क्रोग भारतीयाँको खमीन बचते हैं सभी तो भारतीय उसे के मकते हैं। गोरे मीग भारतीयोंको उचार देते हैं तथा उनसे शामान केते हैं तभी तो मारतीय स्थापार कर पावे हैं। यह दकील बहुत-कुछ अवार्य है। ऐसी ही दनीकड़े हारा सिन्टमण्डसने विकासतमें लॉड एकनिन तका थी मॉर्केंको बताया था कि वोरे छीप यदि भारतीयोंके विस्त हों तो वे मके ही बहिप्कार सूक कर में। इस सबको संबाह देते हैं कि ने बहिप्कारकी बातका समर्नन करें। इससे सम्मव है कानम अपने-बाप समाप्त ही जायेगा क्यांकि मारतीयोंके किए संबर्प करनेको कई बार्ट है और हमारा विरोध करनेवाके कानून समाप्त हो जावें तो बन्दा विपर्योमें इस निपट करेंगे। परस्त यह एक ही धतपर, कि हम क्षेत्र अपन दार्पीको इर करें। इसके बारेन हमन पहले कथिक किसा है। उसे देख में।

महिष्कारमें किसीको करना नहीं है, न्याकि बहिष्कार ऐसी वस्तु है कि मंदि मोरे वये मुरू कर वें दो संस्कानके जाहे जीसे कानून वन हुए जीन वच नहीं सकते। परन्तु विह्याएको पिरोचार्य करना ही ठीक माना जायेगा। वॉक्सवर्षये एक नी यारा नारतीयके काममें नहीं बाता । इसकिए यहापि बड़ी जानेका सबको इक है, फिर भी बड़ी कोई नहीं मा करता। बहापर बारतीनोंकी बस्ती अभी हुई है बहा बाद इस बंदसे एहें, दी बहिस्कार दिक नहीं सकता।

निवासतीये | इंडियन बोपिनियन २६-१-१९ ७

## ३२४ बोहानिसवगकी चिटठी

### द्राम्सवासमें स्वराज्य

रिप्रजे सप्ताह कोई सम्बोर्ग स्वराज्य सीववानके बनुसार पुण इस्तरकाके वर्गर निमुक्त किये पर्य है। बन प्रविद्धार शिक्टरेंट एक्केरला पर बाफ दका विधा प्रणा है। यो बीव गर्र स्वरक्त सरस्वराठे बन्धीववार है वे ९ फरवरीको स्वानीय मबिक्टरेंकि पास अपने-वर्गन नाम पेप करिंगे। इस्तरीर २ को इस सम्बीदवारिये हैं बनता संवर्गांका बुनाव करींगे।

## स्तराज्य क्या 🕻 !

इस प्रसंपर यह समझा देना अनुभित्त न होगा कि ट्रान्डसासमें जो परिपर्तन हर है जनका बना पतास्व है। अंदेनी साझाज्यमं इंग्लेडक बाहर स्वराज्य भीननेवाले उनिर्मेच्ये (हिस्क प्रवित्ता कामोगी) सावक उपनिष्ठेच (हिस्क प्रवित्ता कामोगी) सावक उपनिष्ठ कामोगी हा सावक है स्वराज्य कामोगी और मातहत है सिरोन्टियों)
—मीं तीन प्रकारके देस है। मातहत मुख्योंने सारक पिना बायेगा सावके स्वरिवेचीन
मीरीसस प्रीत्तानी आर्थित सावके प्रवित्तान कामोगी होगा

मेटाक और बास्ट्रेकिया काविका समावेख होगा ! ताबके उपनिवेशोंने शावा बनता हारा निर्वाचित समया सरकार हारा नामवद वारास्वा

होती है। एउने बविकारियोंकी नियुक्ति उरकार ही करती है। एन बविकारियों<sup>स</sup>र भारतक्षत्रका नियन्त्रम नहीं होता। वे समासकेंद्र प्रति किसी भी प्रकार विमोदार नहीं होते।

नारविश्वाको तथनम्य त्रहा बुद्धाः व चनावयाक प्राठा क्षम् ना प्रकार । वान्नवार न्द्रा हर्णः सारे कातृत सरकार हारा ही बनावे गये माने बांवे हैं। ऐसी हुसूनतकी यसह मिक्जारियोंको तिमुक्त करलेका विवकार भी वद बनताने हुम्म माता है बीर कर क्याना या कातृत वानोका काम यी वसताको संग दिया वाता है

सावा है सीर कर अनाना या जानून क्यानेका काम यो बयावाओं होए दिया बावा है वस माना बावा है कि जोगींकों स्वराज्य प्राप्त है। स्वराज्य प्राप्त के स्वर्ध के स्विक्त कि निमन्त्रन बहुत बन होता है। उनके क्याने विकायर उकार्यको खुरिको बक्त वे होती है परम्तु यदि उमार उही करनेते इनकार कर तो ऐसे उन्च एकस्म स्वरान हो उन्ने हैं। बनेक बनुमती उपनीतिकाँकी मान्यवा है कि स्वराज्यका उपनीत करनेवां के उपनिष्ठ कुन्हें हैं। वर्षों सपनी व्यवा उक्राउत तथा का निम्म करनेवां करनेवां करनेवां के प्राप्त की स्वराण क्यान उपनिष्ठ का। वर्ष वर्षों सपनी व्यवा उक्राउत तथा कार्य विकासित उक्स स्वीकारियांको उद्यापी प्राप्त क्यानेवांकी अपनात्र विवास स्वराण क्यानेवांकी उपनात्र की स्वराण क्यानेवांकी क्यानेवांकी क्यानेवांकी क्यानेवांकी उपनात्र की स्वराण क्यानेवांकी उपनात्र की स्वराण क्यानेवांकी क्यानेवांकी क्यानेवांकी क्यानिवांकी उपनात्र की स्वराण क्यानेवांकी क्

जुनावकी कृतवान 
पूनावकी पंजर्व विक्रमें कुछ स्थाइति कर यह है। समावाँने कमी-कमी मारपीटका प्रवंत 
भी वा बात है। मतदारात कमी-कमी ऐसे बेदी प्रका पूक देखते हैं कि इन पुनावेंकी दुनार 
कहा बाने या बंदकीयन यह कका होने करती है। भी हांकिन पहिल पुनिस्त करिक तथा 
रहण्हरूव है। उनका प्रतिपक्षी सम्मीदानार करते मुनावकेका नहीं है। भी हांकिन कमीका 
मना करनेवांके हैं या बुरा इस प्रकार निर्वावकोंने विचार किया हो ऐसा नहीं मार्थि 
होता। उन्होंने भी हॉस्कमसे प्रका किया कि वे वापनी बानेकी चीवें कहारे मंगर्व 
यह इस प्रकार स्वीत भी होत्सम स्वावत 
प्रवावत स्वीत स्वीत स्वावत स्वावत

निर्वाबक्त ऐसी अवस बचानें हैं। यह तो एक नमूना-सात्र है ऐस सनेक उदाहरण दिये का सकते हैं।

### मॉर्रेंच रिक्र उपनिवेशमें काफे छोगोंके छिए कानूम

सर्वित रिवर उपिनेक्स नाहें को गोंकी जोरते एक नोर प्राप्तक दिया बामें और यह उपिक सिकारोंकी रखा करें, ऐसा एक विसेष्ण सरकारी अधिकारियोंकी रखा करें, ऐसा एक विसेष्ण के सरकारी अधिकारियोंकी से गोरी पढ़ में अधिकारियोंकी अधिकारियोंकी मित्रा है, ऐस तार स्थापिय क्या गारासिकानोंनी किया है, ऐस तार स्थापिय ध्यापारवर्षीमें करें हैं। धरवार को अधिकार केना पाहरी थे। उत्तमें कोई हार गाही का परमु करने एक सिकार नाती है हुई। अपने कार्यिय रिवरकी बहुतूर नारसाधिकारे भोरे सबस्योंकी हुई नाकुक मित्रा कह बाती है हुई। अपने कार्यिय रिवरकी बहुतूर नारसाधिकारे भोरे सबस्योंकी क्या रिवरकी बहुतूर नारसाधिकारे भोरे सबस्योंकी क्या रिवरियों की स्थापित कार्योंकी क्या रिवरियों की स्थापार्थ कार्योंकी क्या रिवरियों होती यह शिकार नहीं वाहकुट होती है।

### बॉक्टर ऐरेराका सबका

विनटर पेरेटाका को सही निजी ठीरछे बुधारियका काम करते हैं सड़का इन्लैटमें एउटा है। नह अपने स्कूककी परीकाम वर्जीयों हो जुड़ा है। उसे सब विवासियास अच्छा साचल-समावपक शिक्षा है। हुछ ही विनोर्स वह बॉक्टरीके सब्स्यपनके किए स्काटलैंड बारोकाका है।

### लर रिचर्ड चॉक्रोमन

### करमें फुट<sup>९</sup>

सीमधारको स्टार के संवावधाताने वर्षनेते एक कन्या धार दिमा है कि वर्षनके मासीयों पून हो यह है। वरित मुक्तमानोंकी मानी बाती है। दसन उराविधेमों पैदा हुए, विस्त सम्मानिक करना पाइन है। वरित हुए, वर्षेत सम्मानिक करना पाइन है। वरित स्वतं सम्मानिक करना पाइन है। वरित सम्मानिक करना है कि सामानिक करना के लिए मानुद है। यह सामानिक स्वतं स्वतं स्वतं सामानिक सम्मानिक करना के लिए मानुद हो यह हो। वर्षनों वर्षन सामानिक स्वतं स्वतं स्वतं सामानिक स्वतं स्वतं सामानिक स्वतं स्वतं सामानिक स्वतं स्वतं सामानिक सामानिक स्वतं सामानिक सामानिक सामानिक स्वतं सामानिक सामानिक

### वक्षियाई मध्याईश

ट्रान्तवासका एरियाई सम्यावेध केनल मूर्डिय हुना है, मरा नहीं — यह बात स्वानीय वैमाबारपर्नोसे स्वय्ट मालन हो रही है। नुगर्सवर्षित यो सना हुई थी जनमें यह बर्बा है

१ देखिर "बोदास्थितनेती विद्वी" एव १९८६ । ९. देखिर - सकारत " और "क्या पारतीरोंने पूर देखी" एव १०७० ।

Rit

कि ननरपामिका संबर्धे इस अभ्यावेसकी बातको फिरसे उठावा भाग और नई सरकारके करते ही तुरस्त उसके पास यह प्रस्तान पास करक भेजा जाये कि नई धारासमामें नहीं अध्यादेख पास किया जाना चाहिए और साँहै एलयिनको उसपर हस्ताशर करने चाहिए। यह चर्ची रेक्स कुगर्सकों में हो हो सो बाद नहीं सारे ट्रान्गवाक्रमें अस रही है। बद मास्तीम समाजको जावते रहनकी आवश्यकता है। अध्यादेशके रह ही जानेकी सुधीमें स्रोग देखदर चीते नगर मा रहे हैं परन्य बहुत साबवानी रखनशी आवस्पवता है।

[बजरातीश]

इंडियम बोपिनियन २६-१-१९ ७

# ३२५ मीतियमं अववा धर्मनीति -- ४

### क्या कोई सर्वभेट्ड विद्यान है?

कोई काम अच्छा है या कुरा---इस सम्बन्धमें हम हमेशा अपना जीनशाय रहे उस्पे हैं। कुछ फामोंसे हम सन्तोप पाते हैं और कुछसे नहीं। बमुक काम बच्छा है या बुध यह इस नातपर निर्मार नहीं कि कह हमारे किए कामवायक है या हानिकारक। परन्तु इसकी तुकता करनेमें तो हम बूसरा ही वृष्टिकोण अपनाते हैं। हमारे मनमें कुछ विचार रमे खड़े है जिनके बाबारपर हम बन्य कोयोके कामाँकी परीक्षा करते हैं। एक मनुष्यमें किसी इसरका मुक्तान किया हो जीर हमपर वस नुक्रशनका कोई क्यर न पड़ा हो तब भी हम समें हुए समझने क्यरे हैं। क्यी-क्सी मुक्शान करनेवाक व्यक्तिकी बोर हमारी सहानुसूरि होंगी है फिर भी क्सका कान यूरा है यह कहते हमें करा भी संबोध नहीं होता। कमी-कभी हमाये राम मन्त्र भी साबित हो नाती है। मनुष्यके हेतु हम सदा वैक नहीं सक्ते और वन्ते मक्त परीक्षा कर कार्त है फिर भी हेतुके हिसाबसे परीक्षा करनेमें बढ़कन नहीं होती। कुछ बुदे कामोंसे इस काम सठाते हैं फिर मी हम सनमें इतना तो समझते हैं कि वे काम रूरे हैं।

मानी यह सिद्ध हो गया कि अकाई-मुराई मनध्यके स्वार्थपर निर्मर नहीं है, बौर न वह सन्ध्यकी कृष्णामींपर ही निर्मर है। नीति और भावनाके बीच सबैन सम्बन्ध विकार नहीं देता। प्रश्ताने कारण बण्येको हुए कोई विश्वेष बस्तु देना चाहते हैं परस्तु तरि वर्ष उसके किए हानिकारक हो तो उसे वेलेंगें व्यक्तिह हुए बातको हुम समझते हैं। याचन रिकाला निध्योह बच्छा है, पर गीति-विचारके हारा ज्यकी सर्वेश म बेंगे हो तो वर्ष विव-का बन बाती है।

इस यह भी वैसते हैं कि नीतिके निवस अवश्र हैं। यत बदलते रहते हैं परन्तु सीति नहीं बबकती। इमारी श्रीब खुक्ती होनेपर हुनें पूर्व दिखाई देता है और धन्य रहुमेपर नहीं। वह परिवर्तन हमारी वृष्टिमें हुआ प कि सूर्यके व्यस्तित्वमें। यही बात नीतिके नियमोके सम्बन्धे मी समझनी बाहिए। सम्बन्ध है अवानकी व्यस्ति हम नीतिकों न समझ पार्वे पर वाल्यक्त बुकतपर उसे समझनें हमें कठिनाई नहीं होती। सनुष्यकी वृधित हमेका मकेकी बीट हैं। इस प्रकार नीिंके नियमों और दुनियाबारीके नियमों बड़ा सेव है वर्योक्ष नीिंका वाह हमारे हुदयर है। जनीिंकार चकनावा मनुष्य में अपनी जनीिंक लीकार करेता। विक्र करी स्वार हुद्य होंचे वहाँ नोय वयारि नीतिंका। विक्र करें होंचे तो भी नीिंके निविद्या वाह्य को करेंचे होंचे तो भी नीिंके निविद्या वाह्य को करेंचे होंचे तो भी नीिंके निविद्या वाह्य को करेंचे हों वर्षा एका तो करें हों लीकार करता होगा कि नीिंका निवीद्ध किया बाता चाहिए। नीतिंकी ऐसी निहमा है। इस नीिंक्स वाह्य के निविद्या वाह्य की निविद्या करता होगा कि नीविंक निवासका जनुसार करते विवास में बहीकड़ ने नीविमान विक्रिके किया बनकालारक होंगे।

गीविका यह विधान कहिंचे बाया? इसे रावा नहीं बनाते पर्योक्ति विभानतम राज्योंनें विक्रमिक कामून देवनोय बाते हैं। कुरुरात बगरे बमानेंने विक्र मीतिका पावन करते से संपर्के विक्रम जनेक लोग से तो भी बारा संवार प्रमानता है कि पनकी गीति ही स्नातान भी भीर वह परेवा पहनेवाओं है। बनेब किंगे रोबर्ट बार्गिय कह गया है कि मार्स कोई मीतान

र रीमर विद्यास (१२१४-१२९४) वह हैशाई छणार्गाटी, मिलॉनि वर्णेत्रका विद्यासके बेक्टा महोत्रक आह्नाहर भीर दिया था ।

सम्बर्गे गाँधी वास्त्रम इस बुनिमामें द्वेप और शुरुकी बुहाई फिरवा वे तो भी स्थाय मधाई और शहर तो ईस्वरीर ही उर्देगे। बता हम यह क्य सकते हैं कि नीतिका विवान सर्वोपरि और हिस्सीय है।

110

ऐसे भीति विमानका मीप कोई भी समाज या व्यक्ति अन्ततक नहीं कर सकता। बड़ा है कि वैसे मयंकर बच्चड़ भी जाकिर चला बाता है ससी प्रकार अनैतिक व्यक्तियोंकी भी नाच हो चावा है।"

असीरिया और वैवीकोनमें अनैतिकृताका बढ़ा भरते ही फूट पता रोमने वय अनैतिकताका मानं क्षिया दो महापुस्य उसे नहीं बचा सके। युनानी प्रचा बहुद होसियार वी परन्तु बसकी नह होशियारी जनीतिको कायम न रक्ष सकी। फांसका विशोह मी जनीतिके प्रतिकारमें हुना। इसी तरह बमेरिकामें बैडक फिल्पिस कहते वे कि बनीतिको राजमहीपर समिधित कर रिवा बामें दो भी वह नहीं टिक सकेगी। नीतिके ऐसे जबभूत विवानका जो व्यक्ति पावन करती है उसका उत्कर्ष होता है जो चुट्रम्ब पाकन करते हैं वे वर्ग एह सकते है और बिन समानॉर्म पासन दिया बादा है वे विक्षित होते हैं। वो प्रवा इस बत्तम विधानका पासन कप्ती 🛊 वह श्रम्त स्वतन्त्रता और घान्त्रका एपमोप करती है।

# धपर्यक्त विषयत्ते सम्बन्धित सम्बन

हेमन तुत्रही सुद्दी वीचना है। यह तेरा सरीर स्वप्नके समान है। यह वचानक यह जायेशा वैसे बाममें कक्षी खतम हो जाती है।

को सका पानी पक गरमें उड़ कार्यमा वैसे कायनपर का पानी सुद्ध जाता है। 👫 काया-क्यी बमीचा मुद्रारा चायेगा और सम बुक्चानी ही बायेना। फिर तु पक्रदायेगा कि समें कार्य मेरा-मेरा किया।

बढ़ तेरी कामा कविके वहेके समान है। इसे नष्ट होते वेर न स्वयेगी। जीव नौर काराकि बीच सम्बन्ध ही फिलना है। वह एसे जंगकर्ते कोइकर पत्ता बाबेना। हु व्यर्प

इसक अरके फिरता फारा है। बचानक अंधेरा हो बायेगा। भिसका बन्म हुना है उठको बाना है। बचनेकी कोई सम्मादना नहीं है। देव पंतरे राज्य और मन्य्य संबंधी काल नियक्ष कार्यवा। तने जासाका सहस्य तो केंचा बना रहा है केविल बुनियार सब कण्नी है।

fustice, good, and truth were still ŧ Divine, if by some demon will, Hatred and wrong had been proclaimed Law through the worlds, and right misnamed.

Christens Ecs XVII.

As the whirly had passesh so ii the wicked no more; but the rightcom ii at evertaging foundation. Process, X.25.

इस बंबा कि से मा सँग्रहरूर बार और हरिके नामका सहारा के। तू विद्यान परमार्च करेना वही साथ बानेबाला है। इससिए विधानकी व्यवस्था कर के। बीरा किंव कहता है कि इस पुष्टीपर कोई नहीं खेगा।

[पुनचतीये]

इंडियन ओरिनियन २६-१-१९ ७

## ३२६ शब्दका निर्माण कैसे हो?

[बनवरी २८, १९ ७ के पूर्व]

मेशन विभिन्न व्यवका कर्युक्त श्रीयंक्ये योगती एनी बेंग्रेटने इहिन्न रिस्मू में जो एक क्षित किया है वह शबके किए समझने योग्य है। मारकों बावकण एक राष्ट्र बनकर स्थिति सुवारोको समय क्षी कोमोंने विश्वाह वे रही है। इशकिए मी प्रविद्ध क्षेप करने विश्वाह के पहि इशकिए मी प्रविद्ध क्षेप करने विश्वाह के प्रविद्ध क्षेप करने विश्वाह कर होता है। के स्थान कर विश्वाह के स्थान कर होता कर होता कर है। बीगती बढ़ें वे बावा कर ही हैं। वे बुनियाम करने के स्थान मारा बेने वाकी मारा वात है। उनके क्षेप्त भी बहुत हो पढ़ने योग्य होते हैं। उनका उपयुक्त श्रीयंक्रका केस भीन पहला है बहुत ही विभारपूर्वक क्षित्र गया है। इश्वीब्य करका बनुवाह मीचे विश्वा वाता है।

[युनरातीचे |

इंडियन औपिनियम, ९-२-१९ ७

#### १ मूक गुजराती नवन निव्यक्तिक है

क्ल देवी देवी की वे वा हुक्ता केंद्र कर वर्षः करामक दवी को दे केन देक्ता यां कर । इतक कर कमार्ग क्ष्मी कांध्रे केम कामके कर्मी क्षमाकांध्री कर्मा क्षमाकांध्री कर्मा क्षमाकांद्र कर्मा सीम पूक्त कर्य है । सीम्यु माने संग्रह । कर्यु ते थी खोज क्याई । कर्यु ते थी खोज क्याई । कर्यु ते थी खोज के मान्य क्या क्यां आहे के मान्य क्यां क्यां क्यां के मान्य क्यां के क्यां क्यां

-- कम्परोद्धन

#### ३२७ पत्र छगनसास गांघीको

[बोहानितवर्ग] धनवरी २८, १९ ७

चि छगमस्राक

तुम्हारापव शिका।

सामणी बहुत-सी एह यह है। इसलिए बीमती वेसेंटवाला लेखें प्रक्रे ही बनके हुने बाये। यह भी दो एक वाज्यें ही पुरा बना बकरी है। वो हरतकी हील वल तकती है।

अमीर सम्बन्धी लेखी इस बार पूरा जाये को ठीक।

तुम्हारा बोस कम होना चाहिए यह ठीक बात है। मृतुकी रक्ष छो। इस पनकी पहचके पहुछे उसे रख किया हो सो भी ठीक है।

बमूमी और हिमानके क्यर बेधक पूरा ध्यान देनका यह समय है। बाहकोंकी स्त्रीर रेता ही पाहिए। कौन सामग्रीम रम कैन करे हैं। इस समय मित बन्हें निरामा हुई, वो इस वर्ष्ट्र मही निजा सकेंगे। वर्ष्ट्र सत्त्रीय देनकी विकास किता है जरनी ही नमूनीरी मी वरूरत है। इसकिए मैं यह समझ सकता हूँ कि हिमानपर तुम्हारा बहुत ध्यान होना चाहिए।

उपर्युक्त कारमधे यदि उनकरको तरफको देकर रणनेका इरावा किया हो तो कैंड बात पहला है। प्रस्पर अपूरा रचनमे बनको कमी हर ही सकेगी।

वसरद रचवच वैवार हो सच्छा है?

सेट हाती ह्वीवना ममनिवका निकायन नाएन भीन यहा हूँ। उन्हें मैने यह किया है। उनम भीड ६-१०-० प्राप्त हो गये हैं नह नुप्हारे स्थानम होगा। उनको एनम बर्गा करनेता पर्यो भीन दिया नया है।

ं भाज दूसरी हुए मानदी भेज चहा हूँ । शाजी शामदीको तो बचाना ही मन ।

में नमप्ता है कि विकायत जानना गर्वे जागागानवर को तो जी दिनदास मुझे वर्षे बजाना बरेगा लिग्नु बनवा बीम मानिरवार जागागानेवर ही ब्रांगा चाहिए। मेरा विचार इस सारह है।

रोज रोज ग्रामाणामा बहु यह है। जैन हमें हमारे हैन्द्रोशी निर्मना प्रश्न होगी बारेंगी और उत्तर जिगान हागा बैंगे-जैर सामाग्रस्त करण बहुंगा। विसंस्तर तथ बुतानी रोगी ना रूप बरा-पुछ वर मर्थेने विषय लोग अववा स्तर्भेने हिंदी पहुंगे ती। स्तिर्था कोई भी। वीधन अवदा जो जिनक नीया हम बीध से उन्ने अविकास के मारे पूर्ण

र देखिए किया शीर्नेड

पंतर "वयंत्रको वयोगी " वृष्ट वष्टन्यक ।

प्रवास करता शाहिये। इसके बाद जो बचे उसे इस विकास स्वास्थ्य इरवादि की उन्तरिक 
काममें कार्ये। ऐसा करता हुए इस सबकों विधिक्त विकास केनकी बकरता है। इसकिए 
विकास स्वरंग देखा करता हुए इस सबकों विध्वार मेनके विकास करता है। इसकिए 
वे सेसे दूह निरूपी हो होने जाहिए कि को कपनी दिखास अपने किए एक मो देश 
म तें। बरन् उसका सारा काम प्रेयकों में बीर प्रेयसे उन्हू को भी सिक्त बही वे बायें 
बीर की। मारतीयोंमें इस योग्य किकहाल में हुन्सीकों खेलता हूँ। में मानवा हूँ कि तुम 
रहस्स समस सकरों हूं। बीर मंदी मारताबोंका करायिकार विकास कुछ एसी कार्य समस्ति है 
को तुम नहीं समस्ति है। बीर मंदी मारताबोंका करायिकार विकास स्वरंग कि समस्ति है। 
बारती सुम नहीं समस्ति है। विकास करता कि स्वरंग कि समस्ति है। 
बारती मारताबाद है। समस्ति स्वरंग विकास विकास करताबिक व्यवसा येथ समस्ति है। 
बारती मुझ बीर बरोहर बन्तवीक्ता वैद्या मार्ग है विकास करना येथ सम्बाद की 
मुसले हमके बनकर बायस वालों हो उस हर तक मपनी बरोहरों बुढ़ि मानी बारी। 
बारति हमके बनकर बायस वालों हो उस को स्वरंग का ना-बाना युक हो गया है।

[मोहनदासके आधीर्वाद]

गाबीबीके स्वायार्टीमें मूच गुजराती प्रतिकी फोटो-नक्क (एम एन ४६९ ) छ।

# ३२८ मदमबीतका उत्साह

[बनवरी २९, १९ ७ के पूर्व]

सी महत्त्रवित्ते रेपून — बहुदेख — है मुताहरेंड बर्मा नामक बंगेबी बहुदार निकालमा गुरू किया है। उसके आर्टीमक बंक हो निके हैं। अवबार पुरू करानें भी महत्त्रविका गुरू का गुरू करानें भी महत्त्रविका गुरू कहा गुरू के गुरू के ग्राह में पिटिंग करता हुआ को बहुदे के पहला रहे ग्राह महत्त्र के ग्राह के

[बुबसवीसे]

इंडियन जीविनियन २--२-१९ ७

### **३२९ पत्र फ्र**गनलाल गांबीको

[जोहानिसदर्ग] बनवरी २९, १९ म

चि अपनकास

तुम्बारा पत्र मिला। हिन्दी-तमिलके बारेमें भी बेस्टको किशा है, सी पढ़ केना। कुमारी बेस्टके बावंड समझ बया। बोध्व हो सो करमा। वह उशहरन केने-बैडा

नहीं है।

यहाँक कार्याक्रममें बहुत मुक्ताम हुआ बीच पढ़ता है। इसक्रिए मुझे बड़ी-मर मी

फुरसद नहीं ख्वी। वि करवानदासको बाज न्यूकैसिकमें होना चाहिए। उसके हावमें दर्द एका है, फिर भी कार्यक्रम पूरा करना चाइता है। इसकिए मैंने तार किया है कि फिलाइस बाकी बनह

बाना मुस्तवी रचे। तारका जवाव नहीं जाया। उसके हावशी पूरी बदरदारी रचना।

मेडको छुड़ी देनेके बावत छिश्च चुका हैं। बाज समीरका ब्लान्त पूरा भेव रहा हैं -- पुष्ठ ६४ से ७३ तक। पिडके पूछीत

इनका सम्बन्ध है। सीवेंक ठीकसे देना। मोहनदासके आधीर्वार

पांचीबीके स्वास्तरोंनें नुस्न नुवराती प्रतिकी कोटो-नक्स (एस एन ४६९२) है।

३३० पत्र स्वयनकास गांधीको

[बोहानिसवर्ष ] श्रमवरी २९, १९ थ

ৰি ভদনভাভ

पुम्हारा पत्र मिका।

रैसार्रका पत्र इसके साथ मेथ रहा है। यदि मृतु न बाया हो बीर तुम नामासको मानते हो तथा यह रखने जामक जान पड़े तो वेसाईको क्रियाना। मैने उसे जिला है जि वुम्हें किसे।

तुम्बारे बानेके पहुंच एक आदमी बरूर वैगार हो बामा बाहिए। यदि मधनकाल वैगार हो भागे तो ठीछ होगा।

मैंने तुम्हारे वैरिस्टर होनेकी बात सोची है। इसके सिवाब इस विपयमें तुम्हें बीर क्या सूरता है सो क्रिक्श । वैरिस्टरीमें एक बात यह आड़े जाती है कि उसमें १५ पीत-

र स्वतान्त्रत क्योदकार नेद्य ।

९ भी <del>प्रमानके</del> पाई।

हा निधक वर्ष पहुंदा है। यदि वकास्त्रका काम शीसनेका निरूपम करें, तो दूसरी बाट मी सीजी जा सकती है और वह है, संभूत विश्वतिशास्त्रकी एकएस भी की उपाधि प्राप्त करना। इस तबके विश्वमतें बपने विचार स्पष्टत सिखना।

प्रिटोरियाकी मूची कल मिली है। वह गौरीयंकरको मेंजी है।

भीनती वेदेंट सन्तरणी केल मुक्तवी रखनेके किए तुन्हें किल चुका हूँ। यह सगके इन्हें आवे हो केमगा।

महत्तजीवकी भावत में किया चका है।

सराव रीनेस सम्बन्धित पत्र सुवार कर अंथ रहा हूँ उसे छापना।

मीति-समेंके बारेसें जबू कीनवाएँ बोजना एकता हूँ। अभी हाथ नहीं क्यीं। आधा है समेंक इन्ते दूंगा। उसी दारह, पुमने था पहली कविका किसी है, यह मुझे डीक महीं क्यीं। हमें ऐसी कविता कापनी है जिससें विधारकी सम्मावना ही न ही।

चपनिषेध-समित सम्बन्धी कोई पत्र थवि मेरे पास आयेगा हो में जबाब द सर्वगा।

पत्रके साथ मुझे कानून भी नेजना।

बी देल और दुम्हारे नामचे ३५ पॉडको हुंडी केकर मेन रहा हूँ।

भागन्यसम्बन्धने काम धुरू कर विधा है, यह ठीक हुआ।

ठकरफे बारेमें एक-कुछ मिला पुत्रा हूँ। बार यह पत्रा गया थी में मानता हूँ कि हम एक बच्चा बारमी को हों। कुछ मिलाफर मुखे छगता है कि यह ठीक है। उसके समान बानकार बारमी हमें तुरुक्त नहीं मिलेबा। छिर भी बारि ५ पींड देनेपर मी यह भ पड़े, दी बारे देना!

मगरकालने बायाईमें जो टाइप किया है यह कहाँचे किया है, यह मुचित करना और यह मैं कियाना कि बह किछ स्थितिमें बाया है। इस बार टाइप बुबराती आवंडरीस साथ हो पड़में कोई हुई हो नहीं है, यह भी कियाना।

इसने संबंधिक पहुरित को जाय की भी उसका पैका कमीवर नहीं दिया यथा और इस हरिलाम कहता था कि उसकी जाय हमारे यहाँ बमा नहीं हुई। इसके बारेमें दुनई जान नारी हो तो तिकाना। और मंत्रि उसकी जायका पैका न दिया पया हो तो वे देना।

नार हो ता त्याना। जार शाव अवका चायका पत्ता न द्वारा पदा हो ता व दना। मनिमानने संस्युक्ती कियान नीनी है। यह उसे नीनी है। यह चरता पदा करना चाहना है, वह देसा बान्यास करता है, प्रेसने यह चैता काम करता है हत्यादि नार्ने स्थितन।

मोहनदासके आधीर्वाद

गांधीजीके स्वालरोंमें मुख पुजराती प्रतिकी फोर्या-नक्ष्म (एम. एव. ४६९१) में 1

रे देनिर "वन क्रमतनाक नांधिको" इक ३२०-२१ ।

रे. रेचिर "महत्त्रवीतका क्याप" वह दूरहे ।

रे रेपिर इंडियन जीविनियम अनगरी ६ १९०० ।

४ वर्धनीय स्तीतः।

## ३३१ पत्र छननसाल गांधीको

बोहानिसम्बर्ग जनवरी ३१ १९ ४

#### प्रिय स्थानसास

तुम्बारा पत्र निका और मुत्री थी। यो जारमती निर्माकों निराहित जारवरर हमें उत्तरा वित्र परिधियन्त्रे कराये प्रकाशिक करता है और उनके बीननाता सिंकर परिचन से तैन है। परिचय में वहाँच में मूंबा मेंने थे। आस्त्रमती के उनका किया मीना है के एक पित तुम्बारे पाव नहीं मेंने वेंचे। वैंच हो यह पहुँचे तुम्हें उत्तरा क्यांक बतना केता वाहिए शक्ति कम जानवरणक्या पड़े हम पंछे काममें वा यह जीर उनके किए हमती ने कारता यह।

दुम मेरे पाल मेंटकी प्रतियाँ और परिवर्तनमें बानेवाकी प्रतियोंकी कुछ सकता से सीर्पिकों बोटकर लेव थी। एक सीर्पिकम मेंटकी प्रतियाँ ही सुदर्शेन परिवर्तकों नेटाल बीर नेटालके बाहरकी। बनवरीकी सामगी ऐसी बराव लाही है। इस मुनिकी कर्षकी नरम सुनने सनकता विकट्टल ही नहीं विकास है। यहां समय दूसने सनमा बुक हो नया है?

दुमन प्रत्याह । विक्रपुण हा नहा । विकास । तथा प्रकार बनना श्रुक हा नया हा पहेलियाँ कौन बनायेगा ? पारिखायिकोंकी बात ससके बाद ही छोच सकते हैं। मेरी

अपनी राज दो यह है कि इस अभी दतने चैसार नहीं है कि दस विद्याने फैबाव करें। बॉस्टर नामबीने कस्माणवासके किए नया मुख्या दिया है बीर उसके हायोंके वार्योको

उन्होंने क्या बारण बढाया है? तुम्हारे बोहान्सिवयंके विकासन-बातानोकी सूची मुझं ठीक समयपर मिल मई है! इस दक कोनीने एकमें केशा संबुद्ध कर किया है। कीशामार्थ वे चुके हैं। तुम्हें उनका बनाइकी मिल बया होना। पडा क्याकर मुखे दुनिय करों कि यिका या नहीं। दूवरे भी वे वें। इसकिए तम विकासनीकी वारी एक सकते हो।

दुम भीमदी नैमितन्ते ६ पीड नमूल कर सको हो नहुत अच्छा होता। मुखे अनता है कि ने ६ पीड मुखे भी व्यासको नापस कर धेने चाहिए। जागीसे विन कोनॉपर पुन्हें कार्य भरोता न हो उन्हें परिचयको चिद्धी न दिया करो।

शिक्त वे अभिक काम करके बको सत। मुद्दका तथा हुवा? पूसे अवतक न तो पारती भौतिकक तिका म पत्रिका ही मिश्री। जिन शाहकी तालने पुनते यह x विद्वा कर्या दिया है उनके नाम तबतक कायम रखो व्यवस्थ में और न कियूँ। बल्प नाम कार्ट मा तकते हैं। किन्तु में पुक्ताक कर्मणा।

मुद्दे चुची हुई कि देवनारको तुमने समा की। महिकानोके मनगर उसका बना अबर हुना? वे बना समझी? को पड़कर सुनामा नमा उसे अर्जे समझानेके किए बना प्रकर

र राष्ट्रिय मानिकारं पारीनीकी मनुसनितिये बेशक धारतीन स्क्रोतेकी समेदारिक कसी है। है सरसी १९०० में परस्य माने हैं। हेसिया नामसनी दिनीयों " हुए ३३४ । किया गया? व्याक्यार्थे किसने की? समा कही हुई ? यह काम विक्रकुछ सही दियामें हुआ। और किसी भी मुस्त्यर इसे भारी रक्षता चाहिए।

> तुम्हारा शुमधिन्तक मो० क० मा०

टाइए की हुई मुख बंधेजी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४६ ६) थै।

# ३३२ द्वान्सवासके मारतीय

ह्यारे बोहानिष्यवेक संवादराजाने सर रिषर्व धोंकोमनके मापपका लगुनाव भेवा है। उसकी बोर हम प्रत्येक मारतीपका व्यान लाकपित करते हैं। सर रिष्वके सापपको केवल पुनावके सन्य किया हुवा मापप ही न स्वता वाये। वे लगी ही दिकायरी कोटे हैं। उनित्येक-वार्योकको स्वतारियों सिक्त हैं। विकासियों सन्ते उनके प्रति सम्मान है। उपारकोप मनित्यवाल सन्ते हारा कोठों बीर वर्षोंको विकास वाहता है। इसकिए सर रिष्यं बोन्कुक कहें, उसे पूरा यहत्व केता है।

सर रिवर्ड कहर है कि एपियाई कव्यावेशको फिरवे वई संस्कृत करना होगा बीर नई संस्कृत हारा स्वीकार किये पसे कानुनको नहीं सरकार रह वहीं करेंगी।

सर रिकड ऐदा कानून वाल कराना वाहुत है इसना ही नहीं उनका यह नी विचार है कि एक भी नवा प्रारक्षीय दुन्यवाक्ष्में क्यादी क्यादे क्यादे किए बाब्बक न हो। इत्तिस् जर्दे नेनाकका अवसा क्षेत्रका प्रवाली-शांतियम पत्रम नहीं है। सनकी राम दें कि वॉर्रेंब रिक्ट क्योतियोका कानून काम क्रिया जाना चाडिए।

इसका वर्ष यह हुआ कि राज्यको नापडोर यदि तर रिक्डके हावमें नाई तो भार धीनोंको कम्बक्ती वा कारोगी।

ऐसी परिस्थितिमें क्या किया बाये? हमारे पास एक ही उत्तर है। एधियारे अध्यादेश एर ही बया। वहे हमने विजय पणका है। कियु मारसिक विजय तभी होनी कर इस अपना कर बतायें। यह निस्थत है कि एधियारें कथालेंसा सर्वुत होगा। वस समय राजीयोंके मनमें एक ही विश्वार होना जादिए कि वे इस अकारें कानुकरों क्यापें स्वाप्त करें कानुकर के कार्यों स्वाप्त करें कि विश्वार होनी वार्यों को प्राप्त करें कि व्याप्त के में सबसा प्राप्त पार्यों एक कि वे इस अकारें कार्युकरों करों स्वाप्त केने सबसा पार्यों एक कि विश्वार के से स्वाप्त प्राप्त के साथ कार्यों कार्

रस प्रकारके काम करनका तमन आगते पहुँके बहुष काम करने हैं। हुमें यह दिखा देवा चाहिए कि आरक्षीय कीम विमा अनुमधिपवर्ष सामृहिक क्यसे प्रविष्ट नहीं होते। यदि

र देशक, "बोतानिसर्गवी निर्दा" वा १९८-१ ।

<sup>े.</sup> स्व कानुसङ सम्मर्थेत बॉरिंस रिशर कास्त्रिकों नगरतीय "विश्व वरेक, बीकरीक क्लमें" 👖 स्रोक्ट पर एको हे ।

सम्दर्भ गांधी नास्थ्रव

174 कोई समुमतिपत्रके दिना भाता हो तो उसे रोकना चाहिए और नौरोंको दिवा देना चाहिए

[ युज्यवीसे ]

वंडियन ओपिनियन ए-२-१९ ७

कि के जिस अस्यानायपर सके हैं कह सर्वका जिस्कीय है।

# ३३३ थियो**डो**र मॉरिसन

भी विधोडोर मोरिसनको जो दक्षिण आफिको ब्रिटिस बारतीय समितिकै स्दर्भ है मोलेंने मारक-परिवदमें स्वान दिया है। बी मोरिसन अलीयह बांधेजके आवार्य थे। कियती ही बार्चोमें उनके विचार वित बबार है। वे प्रतिपिठत परिवारके व्यक्ति है। वह निवृत्ति भी मॉक्टेंका नया करन है। आजतक नियस्त किये यहे सुग्री सक्त्य आंक्ट-मारशीय अभिकारी थे। किन्तु भी मॉरिसनको एक पंक्तिमें नहीं कहा किया वा सकता। जर्मात, मानना होगा कि भी मॉकॅने कारत-परिषक्के संविधानमें बढ़ा परिवर्तन किया है।

[पुनरातीये] इंडियन जोपिनियन २-२-१९ ७

## ३३४ सर खेम्स फार्यसन

क्षार भागा है कि जमैकामें मूकम्य हुआ और उत्तर्भे वस्त्रहित भृतपूर्व गवर्गर तर मेम्स कर्म्सनकी बबकर मृत्यु हो यह । अन्तिने बम्बई एज्यमें विकाको बहुत ही प्रोत्ताहन दिया बा। बमैका बानेसे पहले कलोने वक्षिण आफिकी विदिय जारतीय समितिकी अध्यक्ता स्वीकार कर की वी। उनका सन जस्पना जावरके साथ कियननमें उपनावा नया।

[नवरातीरी ]

इंक्टिक्त क्रोपिनियम २-२-१९ ७

# ३३५ धना अनवा अविध

प्रायः हर व्यक्तिको भिन्नी-म-किसी भीवसे मुगा या सक्ष्य होशी है। किसीको <sup>बीव</sup> या कृत रेखकर बना होती है किसीको मिट्टीके तेलकी अववृत्ते। इसी तरह अंग्रेजॉको मी कुछ बारोसे मुना होती है। जनमंत्रे कुछ दो ठीक है और कुछमें अदि है। फिर भी इतना दो निरिचत है कि करहें चुना होती है। वसपि उनमें कुछ वारों तो निरुबंध जान पहती है फिर सी ने नमा है, सो तो हम (बानना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य कोटी-कोटी बारोंको कैकर तक बैठला है। कोडी-कोटी बारोंको कैकर गोरे बहुत ही अतर्व करते हैं। हैं मासून है कि एक बार एक नारतीयकी जपास-बाब निकल पर्द थीं को एक पोरेने उसे <sup>साठ</sup> भार ही थी। एक बार जगजानी व्याशायक मिनस्ट्रेट थी विकार्तनों एक भारतीय पनाहकी हिन्दिकत किने सेराकर इतनी चूचा हुई कि वे सहत नहीं कर सके। उन्होंने उसे हिन्दें भी रिक्ता नहीं। एक बार एक भारतीय स्टन्नन और कृषी कर मोरे आज नाने सिद्ध में इंगासीय स्टन्नन में स्टिप्ट का भारतीय सम्बन्धन सामे स्टन्न सामानी स्टन्न के स्टन्न में सामानी स्टन्न के समाना सामानी स्टन्न के स्टन्न में सामानी स्टन्न स्टन्न सामानी स्टन्न स्टन्न स्टन्न सामानी सामानी सामानी सामानी सामानी स्टन्न सामानी सामा

### न करने योग्य कुछ कर्ते

 शाक किये हुए या पत्रके एस्तेपए, वहीं कीर्योका आमहरस्त हो सवासन्मन हुमें कीर्योके सामने नाक विवस्ता या खलाच्या गर्ही चाहिए।

वैचनकी वृद्धित भी यह नियम पानन गोग्य है। बॉक्टरॉक्ट कहना है कि नाक या मूँहर निकाननेवाकी मन्तरीका स्पर्ध यनि दुसरे वनुष्यको हो तो क्यी-क्यी विदे कोड़ हो जाता है। बॉक्टर स्पृत्तिनने कहा है कि वही-नहीं पुक्तकी बावके बारा हम प्राय- ध्रमको प्रोत्याहन वैदे हैं। वस्तुक बोर्नी कियाएँ यदि वस्ते की जायें तो पीक्यानीमें और वाहर क्याकर्मे और मनाधनस्य एकान्तर्मे की जागी नाहिए।

२ मनुष्पंकि सामने बकार या दिक्की नहीं केनी चाहिए अपान-सायु नहीं निकतने देना चाहिए, और लंबकाना नहीं चाहिए।

रात नाहर जार जुनसाम नहा नाहर। मह निस्स छन्याके निर्देशिक किए मार्डमक है। भारत बालनेसे उपर्युक्त किमानॉको सन्दर्भ होत्सर भी रोका था सक्या है।

६ जीवी बामे को समाम मुंहके खामने रखकर खाँवना चाहिए।

दूसरोंगर हमारा थुक पहचा है तो जबसे उन्हें बड़ी परेसानी होती है और यदि हमारे सरीरमें विकार हो तो कमी-कभी यस थुकने स्वरंधे दूनरे व्यक्तिको बीमारी हो बातो है।

वहुत्तते स्रोग स्तान करते है। कैकिन धनके कार्नी और नाख्नीमें मैळ बना रहता

है। नासून काटकर साथ रखना और नान साफ रखना नरूरी है।

५ जिल्होंने बाढ़ी न रखी हो उन्हें बानस्तक ही हो रोज हवानत करनी नाहिए। पुरुषर बढ़े हुए बाल बाकस्य वा कनुसीका सकत है।

मोक्से कीचड़ विक्रकुक प रहने देना चाहिए। यो अपनी अक्सोंने कीचड़ रहने देते
 मास्त्री और सस्त माने जाते हैं।

धारीरिक सफाईकी प्रत्येक किया एकान्तमें की जानी चाहिए।

८ पनशे या टोपी या चूटे साथ होने वाहिए। जूटे साफ रखने — पालिस करने — ये स्तरी दल वह वाटी है।

९. पान-मुपारी एरलेमें मा बाम लोगींके सामने काहे कब खालेके कबाद एक निरिक्त प्रस्तर पूरक बुराकके कमरें बा केना चाहिए, विश्वर्ध किसीको वह न कने कि हम हमेपा कोठे ही एहते हैं। उपवास बानेशाओंको वो बहुत ही बनाक रखना चाहिए। वे बहुत-तुही पुरू कर पंदरी कर बेटे हैं। हमारे सहा तस्वाकक व्यवसीके बारेमें कहावत है कि वान उसका कोना पीये उसका घर और संबे उसके क्याने बन्ने यदि रक्षते हैं।

उसकी कोना पीर्य उसकी घर और पूँचे उसके कपड़े वह येथे पहुंचे हैं। इस इतने नियस सारीरिक स्वच्छताके सम्बन्धने दे पहे हैं। घर-वार सम्बन्धी निवस बावमें होते।

[प्रवस्तीसे]

इंडियन बोपिनियम २-२-१९ ७

# ३३६ चोहानिसबर्गकी चिटठी

#### सर रिक्ट साडीमसदा गायळ

सनवरी २१ को प्रिटोरियामें घर रिचर्ड ग्रॉकीमनने बपनी उम्मीदवारीके धनवनमें एक मायक दिया था। हुन पहके लिख चुके हैं कि हम उनके मायकके उन हिस्सीका अनुसन् वेता विनमें उन्होंने काके ओगोंकि शम्यनममें विचार व्यक्त किये हैं। बड़ी अनुसाद वहीं वे रहे हैं।

#### पशियातं अभ्यातेश

सब में जाफिरिके छवाकाँछ राज्यन्ति एथियाई महारार जाता हूँ। इव देवनें निताने एरियाई है जनव व्यावातर ऐसे मारधीय हूँ बिन्होंने निपनानुसार अपेस किया है और निन्हों निवानित जीवजार प्राप्त है। उस के निवानित है कोर निन्हों निवानित जीवजार प्राप्त है। इस के मारधीय हूँ विकास एका होन्हों ने निवानित है। हो के लिए ति हो निवानित है। हो के लिए ति हो निवानित है। हो के लिए ति हो किया निवानित है। हो के निवानित कही किया वाता नाहिए। दसिक्य भी नियमानुसार जाये हैं वर्ष है वर्ष स्थानित कही किया वाता नाहिए। दसिक्य भी नियमानुसार बार्स है वर्ष है वर्ष की कार व्यावेश करता है। इस्ते कारा वो नहीं कानुनन नसे हुए हैं वर्ष की ही राजाके किए पंत्रीयन करना बच्यों हो से वर्ष है। वर्ष के नामा वेश मही कानुनन नसे हुए हैं वर्ष की ही राजाके किए पंत्रीयन करना बच्यों हो से वर्ष है। वर्ष के नामा वेश मही कानुन नसे हुए हैं वर्ष की है। इसी वर्ष वर्ष के नास ना सब इसे हिए मार्ग कानुन नाह नाम कान्य मार्ग है। हो की स्थानित है। इसी वर्ष वर्ष है कान्य है। इसी वर्ष करना वर्ष है। इसी वर्ष करना नाहिया कान्य मार्ग है। इसी वर्ष करना नाहिया सामार्ग है। इसी वर्ष करना करना है। इसी वर्ष करना है। इसी वर्ष करना नाहिया कान्य मार्ग है। इसी वर्ष करना है। इसी वर्ष है। इसी वर्ष

#### वधी फानुनकी फिस्से स्वीकार किया जाये

फिन्तु नई संस्करों हमें वैधा हो कानून पास करना होता। मुने विरसास है कि स्वराग्य प्रत्ये अपनिवैध यदि ऐसा कानून वास करता है ता बड़ी वरकार की स्वीकार करेगा।

र पनित गामेग्रामितार्गेशी विद्वी । १४ ११५ और गामान्याण्य आस्तीवण वृक्ष ३२५.२६ ३

#### सम्य काण्य

कियोंने प्रकार किया है कि बबसे आर्प्तीयोंके बाबायमनके सन्वाममें बया कियां बाये ? इस उपनिष्णां प्रतुनेशक बार्डेक स्थारारी मानते हैं कि उत्तर निम्म डंगेंट पूर्त गोर्ट बीर बनुष्य तरीकेंस प्रतिस्था करनेका आर्प्तीयोंके द्वारम्याक्ष्म बागे व स्थापार करनेकी मनाही होनो चाहिए। उन्हें दर है कि यदि एसे क्षेप काठे पहें तो वे क्यां व्यवस्था हो बार्यों । इस विचारों गेरी सहानुवृत्ति है। इस विचारके कारण हर वैचकी संवस्तो वसीसे कसी आर्पीयोंको राक्ष्में किए कानून पास करना चाहिए। वैसे कानुका नमुना केम या नसाक्ष्में मीक्ष है

## क्या केए-नेटासका कानून काकी बड़ी 🕻 ?

इस स्वाक्यर मेरे बहुत ब्यान दिया है। बीर मुझे ब्याता है कि यदि हुम कैप बीर नेटाकरे कानूनोंको बहुत करें तो उनते सामान्य कुशी कोन रोके वा सकेंग्रे किन्दु निवह नाम कोन बाहर रखना चाहते हैं — यानी ब्यानारी — वे नहीं करेंगे। यदि नाम क्या नेटाकका कानून सहक करें तो मापको यह भी निश्चित करना होगा कि वो एक्सियाहँ प्रक्रिय हों वे ब्यापार न कर रखें।

#### सर रिचर्डकी तसवीस

में हुए धन्मनमाँ स्थाट कहना चाहता हूँ। मुझे थो यह बात पहन्य बाती है कि हमारे देवमें प्रारतीय जा है। म छहे। विश्व को देव स्वेनको जाता जाह उन्हों के बाते को जाता जाह उन्हों के बाते को हमारे देव पर प्रार्थ हमारे हमारे हैं कि दार के हूँ दून में मेर कि तम है कि पर के हूँ दून में मीर आजित इस सरकार की तम हो हमारे की गहि हमा करिंग कि मार्थ को मार्थ हो। मेर कि मार्थ को मार्थ हो। मेर कि मार्थ को हो। मेर कि मार्थ को हमार्थ को हमार्थ को हमार्थ को पर का कि मार्थ हमार्थ को पर के कि मार्थ को हमार्थ को हमार्थ को हमार्थ को हमार्थ को हमार्थ हमार

## जोडानिसकाँ ध्यापार-मण्डक

स्य मन्त्रकने एक विश्वपित प्रकायित की है। वसमें बोहानितवर्षकी बर्तमान मुख्यारीक कारण स्वामें भय है। उन कारणान एक कारण नातायिय व्यापारियाकी प्रतिस्पत्ती की बताव प्रवास कार्य है। यो विवनने कुछ सहस्य कारणान दिया था। उन्होंने कहा था कि बतावी कार्य है। यो विवन कारणान हिस्स यो यह पेया ही बन पया है कि साथ की यो यो प्रवास ही कि कारणान कारणान कारणान स्वामें की स्वास की साथ की कि साथ की कारणान की साथ की साथ

## हैसागीमा है जानेवाडे गारतीय

इस्ततालये डेलावोक्षान्ये जानेवाके मारतीयोंकै धान यन्तीकी जानकी खबर मिक्रमेपर इतेवाकी वारिक्यदुरुष्ठे जानबीन की गई नी। वर्षये मानूम हुना है कि नह सन्ती कोई

े देविन "निकारता मारून" वृत्त २९३ ९४३ और "कोशानितार्वेदी विद्वी" वृत्त २९५ ९६ । पेनीमोने मी निकार मारूका को सार्वास दिया है कामें का नात्रका करेनेस नहीं है। ३१ गई वार प्रकाशिक

नाई बात नहीं है। सभी-सभी यदि कोई कानून बनाये गये हों तो अभी बदट में प्रकासित नहीं हुए हैं। वहाकिए बालिज्यहुतने सुचित किया है कि ट्राप्यवासने भारतीयेंके जानेमें कोई सामीत नहीं हैं। तक्कीप्रकों जो विकायत मुननेमें साई भी तो यह जो कि विक सारतीयके तथा तरासके तमान ही बेलागीसका पात ॥ हो उन्ते बेलागोसन्तेमें गीमापर हो रोक दिया बाता है। बालिक्यहुतके त्राच और मी किया-सभी चन्न प्री है। सम्मद है स्पीरेशार बुद्धा बनाव और सारीया।

# पूर्व भारत संब

ट्रान्सवाच मीवर में बान विधानताला एक तार क्या है। उसमें नताना नता है कि
पूर्व मारत प्रवक्त जो वार्षिक बैठक हुई उसके ब्यायक सर रैसंड वेस्ट से। उसमें एक
मारवक्त्राने कहा वा कि बसेका वर्गेरक्ते मारतीयाँको उक्तमीक नहीं है। कारम यह है कि
बहित नोरे सच्छे कुट्रान्सीके और हरनतवार कांच है। विश्व मारतीय बच्छे हीणियार और
निम्मेंसती ही तो ने वहां बच्छो कांचे कर सकते हूं। स्वयर टोका करते हुए रेसंड
वेस्टन बहा कि विस्तव वाधिकानें गोरे मारतीयोके विवक है इसका कारम यह है कि प्या
मारतीयोकी मित्रवानों गोरीको बाबा गुलेवाती है। इसकिए वर्गका बीर विश्व मारिकान
मारतीयोकी जिल्लामी गोरीको बाबा गुलेवाती है। इसकिए बर्गका बीर विश्व मारिकान
मारतीयोकी करकती है। एक एक एक ही कराय हा स्कर्म है सो यह कि प्रवक्त मारतीयोकी
मावस्थक विश्वा मारत करे। इस विवारते सर रेसंड हमें सकाह है से वह इसके प्रवक्त कारतीयोकी
मावस्थक विश्वा मारत करे। इस विवारते सर रेसंड हमें सकाह है से वह इसके प्रवन्त सरका करते।
होगी तो गोरीको हमसे कम बायति होगी वर्गीके सब हम उनके प्रवन्त सरका करते।

[पुनरातीचे]

इंडियन कोचिनियन २--२--१९ **७** 

# ३३७ मीतिषम अववा वर्मनीति --- ५

## नीतिनें घम समा सकता है?

इस प्रकरणका विषय कुछ विधित्र माता जायेता। सामान्य सामाता यह है कि गीति बीर यमें दो दिसा विषय है। किर मी इस प्रकरणका बहेगर नीतिको सर्थ मातकर विचार करती है। इससे नोर्द-कोई गाटक पंषकारको सत्तामांत्र पहा हुआ मातको यह नारीय वे बोनी पर रूरेचे जो यह मातके हैं कि गीतिम जानेक स्वापंद गही हैं। स्वता बीर, दूसरे विकास मामा है कि जहाँ गीति हैं नहीं वर्षकी बावस्थकता जहीं है। पर केमकने यह रिखानेका विश्व कर रना है कि गीति बीर यहाँ जीव सीन्य प्रतिक हमन्य है। गीतिकों जबका पर्मगीतियां प्रसार करनाके संयत्न मातके हैं कि पर्यवा विवाह गीतिके हमर होता है।

यह मानना होमा कि सर्वमानान्य वृष्टिसे शीतिके विशा धर्म हो सरता है और वर्षी विना नीति हो नवती है। एसे अनेक दुराधारी कोव विसाई पहले है जो बूरे वर्म वर्से हुए भी पासिक होनेका पासका करते हैं। इसके विवरीन स्वर्धीय बैंडकों बैठे नीतिपरारण पूर्वकालमें गीति केवल सांसारिक रीति थी। वर्षात् मनुष्य यह सोचकर वाघरण करता चा कि समृहमें रहकर उसे केसा वाघरण करता चाहिए। माँ करते-करत यो बच्छी रीति भी वह कावल रही और दूरी तब्द हो गई। श्रमीकि यदि दूरी रीति मा क्योतिका नास मे हो तो तरनुसार चननेवालीका विनास होता है। रोहा होते हम बाब भी देवते हैं। मनुष्य साने-कावनों केचले रियाबीको चालू रखता है। वह ग नीति है, न माँ है। फिर मी माथ हिनसमें गीतिमें बचने योग्य काम उपर्युक्त मक्के रियाब ही है।

इसके जमाना मनुष्यके मनमें वर्गका विकार प्राव ऊपर ही कपर रहता है। कभी-कभी इस अपनपर जानेवाकी वापतिकारि वचनेक किए किये गव प्रयत्नको बोहा-जहुत वर्म मान कैंदे हैं। इस प्रकार बंध ग्रेरित प्रीतिके कारण किये गये शतुष्यके कार्योको वर्ग गानना मुख है।

सेकिन जन्तमें ऐसा बच्छ जाता है जब मनुष्य इच्छापूर्वक सोच समझकर, नुक्सान हो मा स्वयदा मुद्दे या जिसे फिर भी बृढ़ नित्तवपट वर्षक्ष बक्तियानकी मानना केकर पीछे देवे विना चना जाता है। तब कहा वा सकता है कि उसपर सच्ची नीतिका रंग चढ़ा है।

ऐसी सीटि बसके बिना कैश निज शकती हैं। हुएका पोहा-सा मुक्तान करके यदि मैं साना आपना बनाये एक मकता हूँ जो मुने वह मुक्तान वर्षों मही करना वादिए हैं कुत मान करके प्राप्त किया हुआ जान आज नहीं विका मुक्तान है यह बूँट मेरे सके कैशे उठर उकता है। विस्ताकोंने वर्धानीकों बाहु बान पहुँचानेके किए अनेक वोर कुरत किया तब वसकी पिता कहाँ वकी महै बी? वामुकी समयमें बच्चीक साथ करके उठने नीटिक्या ति करना पिता करना था के बचन कहाँ जो गये दे जनकी साथ करके उठने नीटिक्या राक्त क्या नहीं किया? पह जारे अवसावोंका प्रवास करना है। यह मारे अवसाव अवसाव साथ अवसाव है। ये मारों वापारें बाई बीर नीटिक्या गांकन नहीं किया गया सकता एकसाव बाल्य यह है कि उन नीटिक बमका समावेग नहीं को साथ करना है। ये मारों वापारें बाई बीर नीटिक्या गहीं जा। बबलक नीटिक्या राक्षा वे क्यां मुक्ता ही पड़ा रहुआ है कि सम नीटिक्या साथ करना है। किया नाम साथ साथ मुक्ता हो पड़ा रहुआ है की साथ करना करना है। इस उठा है की साथ करना करना हो। इस उठा है की साथ है। इस उठा हमा पानीके पड़ा रहे यो नक्य हो जाना है। इस उठा हमा पानीके पड़ा रहे यो नक्य हो जाना है। इस उठा हमा पानीके पड़ा रहे यो नक्य हो जाना है। इस उठा हमा पानीके पड़ा रहे यो नक्य हो जाना है। इस उठा हमा पानीके पड़ा रहे यो नक्य हो जाना है। इस उठा हमा पानीके पड़ा रहे यो नक्य हो जाना है। इस उठा हमा पानीके पड़ा रहे यो नक्य हो जाना है। इस उठा हमा पानीके पड़ा रहे यो नक्य हो जाना है। इस उठा हमा पानीके पड़ा उठा हो साथ जाना हो हमा उठा हमा पानीके पड़ा उठा हमा जाना हमा हमा हमा अपने नीटिक्या निक्र नारीक नारीक नारीक निक्र हमा उठा हमा अपने अपने अपने विषय जाना वार्या हमा वार्य साथ जाना वार्य हमा अपने अपने अपने वार्य हमा अपने वार हमा अपने वार्य हमा हमा अपने वार्य हमा उत्तर हमा उत्तर हमा अपने वार्य हमा अपने वार्य हमा अपने वार्य हमा अपने वार्य हमा उत्तर हमा अपने हमा अपने हमा अपने वार्य हमा उत्तर हमा उत्तर हमा वार्य हमा अपने हमा उत्तर हमा उत्तर हमा वार्य हमा उत्तर हमा उत्तर हमा उत्तर हमा

हन फिर यह भी पाने ह कि बुनियाके महान् वर्षोनें को नीति-नियम भिन्न गये हैं है मार एर-ने ही हैं। इन कार्नेक प्रवास्कीने यह भी नहा है कि पर्यक्त नीत नीति है। सक्ति रह नीवरों सोप कार्य ता वर काल-काण कह नात्रा है टीक हमी प्रवार नीतिक्सी नीव दिन्नाव को वर्षक्ती महल एक्सम प्रशासायी हो नावेगा। \$\$3

प्रमुक्तार यह भी अञ्चल है कि यदि नीविको वर्ग कहा चामे तो कोई बापति नहीं होगी। प्रार्थना करते हुए बॉक्टर कोट कहते हु हे सूदा! शीतिको छोड़कर मुझे क्सि बुसरे बुबाकी आवस्यकता नहीं है। विभार करनेपर हम बैलेंगे कि हम मुख्ये बुबा मा ईस्वरणी रट अमार्थे और बगक्रमें खंबर रखें तो जुता वा ईश्वर हमारी कोई युक्ताई नहीं करेगा। एक मनुष्य दिनरको मानता है फिन्तु उत्तकी सारी मात्रामीका उत्तकनन करता है और दूसए ईस्वरको नामसे न जानते हुए भी अपने कामसे अञ्चला है और ईरवरीय नियमॉर्मे उनके कर्ताको पहचानता है और यह समझकर जनका पाळन करता है। इन वो व्यक्तियोंमें हुमें किएको मीतिमान या पर्यात्या मानना चाडिए? इस समाकका बचाव देनके किए, समार भी की विना हम निरिच्त क्यमें कह सकेंने कि दूसरा व्यक्ति ही बमरिया तवा नीतिमान माना सामेगा ।

## वपर्युक्त विषयचे चम्यन्यित होडे

प्रस प्रम पुरुष्ठ भव पक्षे यह नहीं प्रभू पिछनन क्रोजन सारा कर फिरो फिकेन भी भगवान। सहस्र नामसे सोच की एकि न मिस्तो जनाव भप-तप कीनो भग्न तक इरि इरि विमे तिसाय। साबु रहेको संग किनो वेद पूरान सम्पास फिर भी कम्न बरधन नहीं पासी प्राय चयाता। कहो जी प्रमुखन नर्ग निके सोचूं और जाब जन्म जबाद यह गई, शक नदि समत इलाव। मन्तरमानी तब कहे नम् तूं होने इतार्व? प्रमु बक्तक फोनट करे, निम दिन दृष्ट स्वार्व ।

मुख प्रमु नाम पुकारत अन्तरमें बहुकार बंभी ! ऐस बंग से दिमानाच निकनार? ठम निद्यार्थे निपुत्र सभी प्रसम ठये मा-साप सभाव बगत कूठमत वूं बंद ठग रही बाप। मुनते मुख-बुव मुख गई, प्रकटमो परभासाप सकट पूकट करने वर्गा आप ही नामो शार।

--- बहरामजी मनवारी

[बुबरातीमे ]

इंडियन औपिनियम २०-२०-१९ ७

# ३३८ पत्र छगनलाल गांधीको

वाहानिसवर्गे फरवरी २, १९ ७

वि *।* स्थानसास

तम्हारा पत्र मिखा। फर्नेके वारेने सीनवारको।

इसके साम तुम्हारे मेने हुए पन भीर मुझे मिली हुई सामग्री टिप्पणी सहित मेन

रक्षा है। उसपर पूरा व्यान वेना !

भारतीय-विरोधी कानून निषिक भाग दिया यया जुन्हारा विश्व ठीक या। सात्र उसे मेन खा हूँ। पैदा बया कर किया है। टिक्ट संगाक्त रहीस मेनना। उसी सब्द स्पेडनीरें क्यारेक्की कर्निक सन्तम्म युगने अक्यूबरमें योच योड बया बसाये हैं। स्तनेका दिख नगकर उसके नायसे उस तादीककी रसीय मेनना विश्वये में उसे क्यारी खाइकार नत्सी कर सब्दें।

बाज बोडी ही सामग्री मेज यहा हूँ। क्रम और मेजूंगा।

हरियाक ठनकरको सूच धाग्य रखना और उचके धाय बहुत ही मनदार करता। बाज मेरे पास उचकी विर्ठे बाई है। मैंने उसे उसका बचाव दिया है। उसका मन अमीतक विक्रुक सान्य नहीं बान पढ़ता।

मोहनदासके आसीर्वाद

[पुनस्य ]

मी रिचकी मुझाकारका विकाल भी नेस्टके नाथ भेचा है। बसका जो हिस्सा निकास दिया है उसे कोड़कर स्रोपका अनुसाव इसी बार बेना।

नांगीजीके स्वासरोंने मूच पुजरावी प्रविकी कोटो-नकब (एन एन ४६९५) छ।

र प्राप्त कलन वर्षी है।

श्रीकरीय सदा-माराहेद और नेवाल नगरपालिक विशेषक एक्क्सी पाक साम्र पन्दरक छनदराताने
 श्री तैया केंद्र। इंद्रियम जीविष्यिक काम्पी २, १६ ० १

## ३३९ आवमणी मियांशां

[फरवरी ५, १९ ७ के पूर्व]

भी भावमनी निर्माणी ७ वारीणको स्ववेध कीट पहें हैं। उन्होंने एमावकी वो ऐवा भी है एवं भारतीय व्यापारियोंके किए वह सबक की मोम्ब है। इस संकर्मे हम उनकी तफ़ीर मकारिक कर रहे हैं। भी भावमनी स्वयं एक कुळीन प्वारवारके हैं। उनके पूर्वक किम्माम बारिका व्यापार करते थे। वे स्वयं अपने माई भी प्रमा हुतेंग और पिठा भी मिमाविंक साथ १८८४ में बेलिक आफिका बाये थे। उस समय उनकी उन्हा १८ वर्षकी थी। उन्होंने मेवेजीका बोहा-बहुत कम्प्यवं किया था। वह उनके किए बहुत हो साम्बावक सिक्ट हुगा।

प्रश्निक नामुक समय बीत जानेके नाथ बाजतक जितना थी सार्वजनिक काम हो एको स्वतमा सी बादममीने दिन्दा है। उन्हें भी तमर हाओं बामद सबेदी एवा बर्तमाम संकूत मही भी महम्मद कोतिम बीगांविमा क्याने नतुमक्का काम तेत वारों है। हम मार्वजा करते हैं भी बाहममी सबेद्दा कीरकर कपनी मनोकामनाएँ देते कारों है। हम मार्वजा करते हैं करतेहैं किए सापत लीटें। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि भी बादमानोंक कामोंका हुये

भारतीय भी बनकरण करें।

[नुजरातीसे] इंडियन मोपिनियन ९-२-१९ ७

१ देखिर "पर प्रानकाम गाँगीको " १४ १३०-१८ ।

<sup>4.</sup> Mer mir 4. 18 tan :

# ३४० मीतिषम अपना धर्मनीति -- ६

[करमरी ५, १९ ७ के पूर्व ]

## भीतिके विषयमं कार्विमके विचार

इस प्रकारकारा मारोम देनके पहुँके वाजिनका परिश्वय करा देशा शकरी है। पिछनी धनान्यामें ब्राविन नामक एक महान नवेज हा तथ है। उन्होंने विज्ञान सन्धन्यी बडी-बडी कोवें की हैं। उनकी स्मरण-शक्ति और अवलोकन गक्ति वही ही अवरदस्त थी। उन्होंन कुछ पुन्तकें किसी है को बहुत ही पड़ने और विचार करन योख्य है। सनुष्यकी बाहरिकी बराति किम प्रकार हुई इस सम्बन्धमें बन्होंन बनक स्वाहरण और बनीन देशर बनामा है कि बहु एक जातिके बन्दरीते हुई है। वानी सनक प्रकारके प्रयान करके बीर बहुवते निरीक्षमक मान उन्हें यह दिखाई विधा है कि यनुष्पकी बाउति भीर बन्दरकी बाइतिक बीच बहुत बन्तर नहीं है। यह विचार ठीक है वा नहीं इसका नीतिने कोई वहरा सम्बन्ध नहीं है। सहित्र शाबितने अपर्युक्त विचार व्यक्त करनके साम यह भी बताया है कि नीटिक विचारोंका मनव्य बातियर बया प्रभाव पहला है। और चूँकि काविनके विचारोंपर बहनमें विद्वानीकी भदा है इस्थिए हमारे पुन्तक कैलकने मी डानिनके विचाराके सन्दन्तमें छठा प्रकरण तिमा है।

#### धकरण है

यो बच्छा और मत्य हो उस अपनी बच्चारी ही करनेमें कूनीनना है। मनुष्यकी हुनीननारी सच्ची निपानी ही यह है कि वह वो उचित वान पहला है उसे हवाके लाहेसे रेपट-प्रचर भटकनेवाले बावभाँके समान वनके सामके बदक स्थिए खकर करता है और कर चक्ता है।

इंडना होते हुए भी हुयें यह बानना चारिए कि उचका रक्षान अपनी बृतियाँको किछ रिगामें के मानका है। यह हम बानने हैं कि इस वर्षतन व्यान नहीं है। हुए हुए हुए आहा परिचित्रतिके अनुसार बकता हाता है। बैच कि निक वैरामें हिबाबक सेनी उर्धी पड़नी हो पर्दा हमारी इच्छा हो था न हो किर भी सरीपनी याफ एननेके किए उसके नहु पहुनने परंत है। यतनव यह कि इस जनसनारीन अखना हाता है।

तब बढ़ प्राप्त उठता है कि भाने जान-पातरी भीर बाइरी परिस्कृतिको देखन हुए हैं। नीडिने अनुसार व्यवहार करना पड़ता है या नहीं अपना हमारे व्यवहारमें नीति हा या ने हा इननी करनाह रिनो विभा नाम चल सकता है?

इन प्रशास दिकार करन हुए शांतिनके नगां गरीशन करनारी जरूरन होती है। स्वार शांति नीति विरायश केलक न ना का भी उन्ने यह स्वयन कर दिश है दि बाहरी बन्तुआहे साथ नीतिया नाबाय विशास गरण है। या तीय यह मानी है कि मत्राय 111

नैतिकताका पाकन करे या न करे इसकी जिल्हा महीं और इस दुनियामें देवल सारीएक कब या मानस्किनक ही काम बाता है, सन्हें वाक्तिक सन्द पहने चाहिए। वाक्तिक करना-मुखार, मनुष्ण तथा कम्य प्राप्तिमों भी भीता खुनेका क्षेत्र खुता है। वह वह मी क्वल है कि बो इस संवर्षों भीतित यह सकते हैं वही जिल्ला माने बाते हैं और नो मनोम इस तमक कुनेक्ष साम हो हो हो है। पर पुरुष्त यह संवर्ष सारीएक वस्तर ही नहीं क्ला सकता।

यदि इस मनुष्यकी रोक या मैसेसे तुकता करें तो हमें माकूम होगा कि सारितिक सकते रोक वा मीदा मनुष्यक बकर है। उनमेंसे लिसी एकके साम मनुष्य यदि कुरी करें तो वह हार बारिया। इतना होते हमें हम मी बनती बन्निके कारण मनुष्य अधिक बक्तान है। ऐसी ही तुकना हम मनुष्य वाधिके विभिन्न समाविक बीच ती कर सकते हैं। युक्के समय केरण में हो वीचित हो ती हम कि बीच का बीच हो तो बात नहीं बीच करते हैं सित्तक स्थित हो हो वी बात मन्ति बीच करते हो हो है कि सकते हैं तो हम कि स्थान विभन्न हो हो है है कि हम के सेनातवक हो हो है है कि सकते सेनातवक हो हो है है कि हम के हम साविक स्थाहत है।

बाहित कहता है कि बुबियक और एटीएकको गीठियक कही बहुकर है और मोल मनुष्य अयोक्षको जरेला जिथक दिन एकता है। इस बावकी स्वार्ट इस जनेक प्रकारी है व एकरे है। कुछ कोम मानते हैं कि वाधिनने दो यही विकास है कि पूर्व को पूर्व सानी सारीएक बक्तानोंको ही अपन्य निवय होती है जर इसीके बनुसार विचार करने बाके केमल कोम मान बेठते हैं कि गीति तो बेकार चीव है। एरखू वाधिनका यह विचार विकास कर नहीं है। प्राचीन ऐतिहासिक सम्मान कोम मान बेठते हैं कि गीति तो बेकार चीव है। एरखू वाधिनका यह विचार बिक्कुल नहीं है। प्राचीन ऐतिहासिक सम्मान कोम मान स्वार्ट को समान वर्षीयक से उनका साथ गामीमिक्षान भी गति खा। योजम और प्रमारीके मोन बरक्त है कि बनीतिपूर्य काम के बेच प्रमान कोम को प्रमान कोम कि स्वार्ट कीम केम कोम केम प्रमान कोम को प्राप्त है। प्राप्त कोम केम कोम केम प्रमुख्य काम के केम प्रमुख्य हो। यो। इस जाम भी वेच सकते हैं कि बनीतिपूर्य काम केम प्रमुख्य हो। यो। इस जाम भी वेच सकते हैं कि बनीतिपूर्य काम केम प्रमुख्य हो।

याँ इस कोमाओं नौतिके प्रस्तान्यमें विचार करेंगे तो भी बूगें मही स्थिति स्थिते हैंगी। समागत हीएके पूरण जैसे ही उनकी संख्यात चलते किरणे खावफ हा जाती है, जरूनी बिल्योंकी छोड़ देने हैं। सन्धान यह कि परमार्थ-वृद्धि दिखानके बदके हैं परफे बर्जेंकी स्थार्य

मृद्धि दिखाते हैं। परियास यह हुना है कि इस कीमका भीरे-मीरे नास होता का रहा है। गावित कहते हैं कि बानवरोंमें भी कुछ हद तक परमार्व-वृद्धि दिखाई देती है। अरपोक स्बमाबबार्क पत्ती भी अपने बच्चोंकी रखा करते समय बख्यान हो जाते हैं। इसस मासूम होता है कि प्राणिमात्रमें बोड़ी-बहुत परमार्थ-बुद्धि रहती ही है। यदि न होती तो इस दुनियामें बासर्जन और बहरीकी बनस्पतिगोंके लिया सायब ही कुछ जीववारी विकार्य देते। मनप्य भौर बन्य प्राधियोंने सबसे बड़ा बन्तर यह है कि नतुष्य सबसे सविक परमार्थी है। अपने नैतिक बक्रके बतुसार यतुच्य बुसरॅकि बिए, यांनी व्यप्ती सन्तानके बिए, बपने कुटम्बके सिए और अपने देशके थिए अपनी भाग कवीन करता सामा है।

मत्तक्य यह है कि वार्षित साफ-साफ बतकाता है कि गीति-बच्च सर्वोगरि है। यनाती छोन मानके मुरोपीम सोनोधे नहीं व्यक्ति कृतिमान में । फिर भी व्यों ही उन छोगोंने नीतिका परित्याग किया त्मों ही जनकी वृक्षि जन्हींकी चुक्मन बन नई, और आज वह समाज देखनेमें भी नहीं बाता। बारियों न पैसेके बछपर टिक्सी है और न सेनाके बछपर के केबस नीतिके जाबारपर ही टिक सकती हैं। यह विचार संदा मनमें रखकर परमाम-क्पी परम गीतिका सामरण करना सन्ध्य-मानका कर्तव्य है।

गुनरातीस |

इंडियन जोपिनियन ९-२-१९ ७

#### ३४१ पत्र छगनलाल गांधीको

**बोहानिस्वर्ग** करवरी ५, १९ ७

वि छवनसाध

तुरहारी शरक्त स्पन्न करनके किए कुछ पत्र बावे थे। श हैं बाव स्पर्णकरकके नाव बाक्ते मेन रहा हूँ। कुछ सन्य पुनराती सामग्री भी भाग मेन रहा हूँ। एस हवी बार छापना है। यदि बादमंत्री सेठ ल का यहे हों तो जनक गारेमें को किसा है<sup>1</sup> वह नगनी बार दिया नामें। बादसनी सेटको नहीं बानपण वेनेके सम्बन्धमें मैंने सिक्ता है। यदि गायेसकी सर्प्रसे मानदम दिया पदा होना ठा नेरा समास है जसका कका मुखाल कावना। 
क्षित्र प्रमुक्ताती किनायमें कांग्रेसके आपन नवैरह विषे गये यह ठीक हुवा। अनीरका

भीवन-बत्तान्त बहुत सम्बा हो नया। ऐसा नही हाना चाहिये या।

भौतिनामं के किए उर्जू कमिता बामतक नहीं मिली। यदि बहाँ तुम्हारी मन्नरमें बावे तो दे देना। युग्ने बाज उर्जू मिलनेची जाया थी। म सिक तो बात देना। फूटन् परी कोई बीज न देना जो नेवल हिन्दुमींपर ही जामू हा। "धरमारच प्रीएची नीह प्राची

र देखिर "भारतमी निर्मासी" कुछ ३३४ ।

२. बर सामरत करवरी ह १९०७ को मेंट किया गया था और समारीवका विकास करवरी ५, १९ ० के र्वेदियम अधिविभिज्ञनारे छवा या ।

११८ क्रिक्टो

ईक्यों बाप सनारक रे.<sup>71</sup> इस तरक प्रारम्म होनेबाल प्रीतनवासका पर काम्मदोहर में है। इसे देसकर, यदि ठीक हो ता वि देना। क्षतीरके सजन मिख बार्ने तो उनमें बहुतेरे निक्रियास है।

कस्यावदास आदिके वारेगें कल सवेरे पत्र भानकी सम्भावना है।

मोहनदासके आसीर्वार

[युनस्य ]

क्त पुक्तारमामा बौर पंजीयनकी बाबत यत्र गर्ने ।

पांची चीके स्वास्ट रों में मूक गुजराती प्रतिकी फोटी-नक्क (एस एन ४६९६) है।

३४२ पत्र डाउन क्लाकको

जोहानिस्वर्षे फरवरी ६, १९ ७

सेवामं टाउन क्लाकं पो बॉ बॉक्स १४७ पोहानिसवर्प महोदय

विटिल प्रारतीय संबंध समितिने पृथियाई वादमर व्यवस सीवनाक्योंको पर्याना है। और नियमित करलेसे सम्बन्धित उत्तिममीता मस्तिया देख किया है। मेरी समिति उन्त व्यक्तिसमिक सोरों परिपदके विचारार्थ नक्षतापूर्यक तिम्मीचित निवेदन करती है।

कारान्यान वास पारस्यक विकास न नकारपुरक तिस्तालावा तान्य न करा व कार पहुंच है कि विरामिदिया चीनी बाबादी बीट एकको विकान-रिकानोक कार निन बनेक व्यक्तियाने किया है उनके बारण इन उपनिष्यों की बावस्थकरा उस्ता हुई है। विन्यु प्रिचार चावसर अवका जोजनाकन " ध्यक्ती परिकाराके अन्यर्ग र स्थान्य हुन है । विन्यु स्थान जा चारा है नहीं परिवासकों के बाने-गीनेका अवन है और स्थानिय, इसने वै छोटे छोटे विदिय प्रार्थीय क्याजारपृष्ट भी का जायेंगे को ओहानिकवर्ष के लये हैं है। वे बूर्ग चौड़े हैं बीट उनमें आने-गीनेके किया कियो प्रकारक धाननाक्योंकी कारपरणा नहीं स्थानिय में वार्याव्यक्तिया है। है के व्यक्तिया क्यान्य क्षित्र कारपरणा नहीं स्थानिय में स्थानिक मुक्ता है कि उत्तर परिवासकों की कारपरणा मार्थी कारिय वार्ये। साथ ही मेरी गमितिका इसार ओहानिकवर्षक कर पोड़ेने छोटे-छोटे उपाह्म पहुर्वित संस्थान बार्यि सम्बन्धी निर्मायण स्थाना नहीं है परपुन्त सिर्मानी की साम प्रमास्य नी स्थान कार्यि सम्बन्धी कारपर अवित्य हमाना नहीं है परपुन्त सिर्मानी की साम प्रमास्य कारपर उपालिक्य अवस्था है हिस्सी प्रमास है विस्ता है विराम है कि स्थान स्थानिय की सेरी गर्मानिक नाम अपानुस्तार व्यवस्था अवस्थान की सामान्य कर प्रमासित करा की स्थानकों से परवानीती कार्ये हैं गैं

निपारित गढ़ति महुँगी और शहट करी है। उसरा श्रीणिय वरि मौजनासन नहें और नहीं

र देगाती, तमे परमानेती यह नहीं की सार्वे ही बदा है ।

भागकारी होते तभी हो सकता था। मेरी समितिकी नम्र शयमें सामाना परवानाका-शस्क मी चगमग चनके बृदके बाहर क्या मुरोपीय चपाहारगृहों और काफिरोंके मोजनासयोंसे मिय बानेबाकै शुस्तकी अपेक्षा अधिक है। युरोपीय उपाहारणहोंका परवानासूक केवछ ७ पीड १ मिछिंग और चत्रणी मोजनासमीका ५ गीड है। इसके सिवा एसिमाई मोजनाक्रम की परिनायामें बायबर गामिल है। इससिए, बन कि एक सामान्य बायबरके किए १ पाँड परवाना गुरुक क्याता 🖟 एशियाई वायपरको जसका १ पीछ वेता पहुँगा । इसके सिना मेरी समिविको नम रायमें परवानेका नया करानेका २ थीड शुक्क भी बहुत अभिक है।

बत मेरी समिति बासा करती है कि नगर-परिपद प्रस्तावित उपनिमर्मोपर चठाई गई

इन मामतियोंपर बनुरुक विचार करनकी कृता करेगी।

नापका बाह्यकारी सेवक अब्दुस गनी विदिस भारतीय संब

[बहिनीसे ]

इंडियन जोपिनियन १६-२-१९ ७

## ३४३ पत्र छगमलाल गांधीको

[बोहानिसवर्ग ] फरवरी ७ १९ ७

वि छवमछास

दुम्हारा ४ तारीक्षण पत्र मिछा।

भुक्तिम बायदाद (मोहम्मदन इस्टेट) के विज्ञापनका पैशा निखनेवाटा है। विक मेजना ।

पुन्तारे सेने हुए विक्र मिक्र यमें हैं। बन देवीया कि पना बच्छ हो सकता है। पहेलोके बारेमें में समझ मया या। मुझे कमता है कि वबतक हम हमेगा पहेली न है यह और स्वय पुरस्कार न वें तकतक पहेनी पानिक करना ठीक नहीं होगा। का मनुष्य नुद पैसा कर्च करता चाहता है, उसका नया हेतु है ? यह चहाँतक लर्च करेगा ? फिर उसमें बहुत भोनाके माग क्षेत्रे व्यूनेकी सम्मानना नहीं है। किर वी जिलका पत्र है वसन पूछना कि बहु क्या हमेगाक किए पूरस्कार बता रहना चाहता है? यदि येना हो तो बड़ी विचित्र बात है। कमी-बानी देनेकी बात हा तो वह हमारे करने योख नहीं है। फिर औ यदि तुम्हें बुख भौर किलना हो को किलना।

सम्बोता मामका समझन का यगा।

बी वी इवाहीमने विकासन निकासनकी नूचना नहीं दी है। वे आर्थेने तब पूछ देखेंगा। पूर्व प्राह्माके नाम मेंथे हैं जनना प्रवस्थ करता है।

इमीरिया (अजमन कि निष् अभी प्रवस्य वर पहा हूँ। मिनतासरा गांपत रुच्या है इमे ने मानता हूँ। उत्तरर पूरा ध्यान देना।

नवा भारमी कहाँतक अंग्रेजी पड़ा है? वह कौन है? गिरमिटियका अपना है? हीरनी नाधनीकी रकम मैं मुकरा दे छक्ता:

भारतीय-विरोधी कानूध-निधिके विश्वके बारेसे हेमचन्द कहता है कि वह गई। नम्स ही दो विया गया है।

सनिवारकी रातको मुखे बाक मिलना सम्बान नहीं है। इसकिए मुख्की संसटमें पहनेकी जकरत नहीं। तुम गुरुवारके पत्रमें मुझे खिलों कि किस-किस विपयपर मिला वा चुना है, तो काफी होना । उससे में समझ सक्या कि मुझे क्या नहीं किलना है।

विद्यास्त वानेके बारेमें मेरी रायमें तुरन्त वा सको तो वक्का हो। किन्तु दुम्हारा वाना

मस्य रूपमे बहुकि कामपुर निर्मेर है।

14

(१) तुम कव मुक्त हो सकते हो ?

(२) तम्हारी वनह काम कीन सँभाकेमा?

(३) नगा इरिकाल नुवाराती स्त्रम्य सँमास सकेगा?

मैं मानता है कि तुम विश्व समय छापाकानेका काम ओड़ सकी वहीं तुम्हारे बातेना समय है। नदि तुम्हारा मन कहे कि हाँ अलाखाना कीड़ा था सकता है, वो फिर तुम्हें तकी साम बात करनी चातिए। उसके बाद नजी सिम्हना। कस्यानदास काठा है यह बात किम्न-कप बान पड़ती है। मुझे सपता है कि बहाँतर

हो तुम्हें पांचमें बाना छोड़ना पड़ेवा। यदि भगनकाछकी हिम्मत गांवका काम बरानकी हैं। ती उसे नौबमें भागा है। हरिकाल युवाराठी स्टब्स संवासे बीर बहीसाटेकी श्वेक-रेक मयनभात रसे अर्थात् वसस बही प्रसीके हामकी होती पाहिए। यदि सपनशाससे दौनों काम साब न ही सकें और यदि वैस्टिसे भी क्षा काम न उठाया जा सके तो मुझे सनता है कि तुम्हारा जाना जिलहास स्विगत रहना जाहिए। यदि ऐसा हो दो मेरे आनक बाद ही दुम्हारा धाना सम्मव होगा अर्थात् मागामी वर्षके प्रारम्ममें । सम्मावना यह है कि मैं वहाँ इस वर्षके बन्तर्मे मा सर्वमा। किन्तु यदि ऐसा न हवा दो फिर में केवल मामामी वर्षके मार्च महीनमें ही नहीं मा सक्या । तरतक तुम्हारा बाना रक वायेगा । मैं क्ष्याचरायके भाईको बक्ष्यानेका विवार करता है। यावर याकी भी जा सकता है। किन्तु बढ़ सब अविश्वित है। तत्र्यानदास व हो और नहीं भी सीन है के ही रहें, ही भी तुम निकल सकते हो या नहीं इसपर विचार करना है। इन सब बार्तोका समाम करके मुझे सिखना। मुझे सगता है कि तुम बेस्टर्फ साथ बार्ट करफे सितो तो भी सच्छा हो। उनका तथा विचार है? यदि सभी तुम्हें तुरस्य जाना हो तो हुम देश नहीं जा सकीने। देख बानेका कायजन सीटने हुए रख सकते हो। तुम्हे क्या करना है इनका निरुप्त करनेका भार मुख्य कपश तुमपर ही रखना चाहता है।

यद्यपि इरिकासने रहता मंत्रर कर सिया है, तो भी अनके वसमें अस्वस्थ वित्रही झसफ है। इतीकिए मैंने सिना है कि असके साथ ऐसा बरनाथ करना कि प्रस्ता <sup>अन</sup>

स्पिर हो।

पीरटरका उपयोग यहाँ को ही रहा है। बहुाँ भी यदि माँबमें जानवार व्यक्तिरी हम हीर स्पत्रस्था कर गर्छे का गौस्टर उपयोगी हो सहते हैं। जर उन्हें जद करतहा दिवार प्रार् देना। हिन्तु छापे हैं, दशकिए उनका सङ्क्षाया की हो सकता है, मो देवना। संपर्धी उनर छेट बादि सम्बन्ध पोस्टर भी रखें और प्रतिमाँ भी हो यह प्रयक्त करने मोम्प है। पेदमाने भी पूकत देवो। मीरिस्पवर्कों भी कोई फिक्के छाप रक्ते हो हो छक्ता है। किन्तु दशके किए एनसकी बकरता है।

यह विक्कुछ जरूरी है कि कोई भी निविध्त रकमसे अधिक न उठाये। ज्यादा अध्या मह है कि हरएकका कौक्या मुझे हर भड़ीने भेषा विधा बाये साकि विद्यत्ते अधिक उठाया हो। उसे

में सिख सर्फ नपदा तुम आतन्दकालके साथ बाद करना।

ठघपट बस्पी तैयार करनेकी बहुत ही बकरत है। यदि बग्नैवर्से कस्वानवासका जाना सम्मद है तो मननकारको मुक्य करते उसीमें छ्याकर तकपट पूरा करा क्रिया वामे।

समान है या मगानशास्त्रता मुक्त कपत जवान व्याक्त तकपट पूरा करा स्थानामा । साम सरदारका सक्का रहना नाहता है। सक्के बारमें मैंने कल बेस्टको किया है, सो वैकक्त सिलागा।

मोहनदासके वाधीर्वाद

# [पुनस्य]

तुमने चोहानिस्तर्यको कमी हुई भूची मेजी है। उसमें श्री वस्त्रीका नाम कटा हुआ। है। यह किम किस्? भांच कर किवाना।

यदि बोबेफ रायप्पन १६ स्टैम्कटन झाँच रोड स्ट्रैड शीन उत्तरी सन्दन के प्रतेपर सन्दार न याता हो तो भेजना।

गांगीबीके स्वासरांमें मुख व्यापती प्रतिकी कीटी-मुक्क (एस एक ४६९७) है।

#### ३४४ दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति

रविष्य माफिकी ब्रिटिंग गाणीय समितिकै सम्बन्धमें इन एक केन दूसरी बगह छार ऐं हैं। उस केन्नम नामून होता है कि समिति बहुत काम कर रही है और यदि रक्षिण

माफिकाकी बोर्स मदद मिले तो वह बीर बच्छा काम कर सकती है।

गुस्य बागस्यकता यह है कि हुन यहाँठ वसकी घरिण बहाये धार्णी बृद हुन्सा मवाये। मातक गिनामहरे भी यही खब्बाह थी है। हुमें वह सहभूम हांता है उठना ही काफी नहीं है वर्षक हिदाबसे विकासना भी साहिए। मार्ग विभाग मां ती खाना नहीं देवी इस कहा-पेड़े बनुसार हुमें समझना आहिए कि हम यहाँ वस्तक चोर नहीं मबायेंने स्वतक कुछ गृही होता क हुमें सामाना आहिए कि हम यहाँ वस्तक कोर नहीं मबायेंने स्वतक कुछ गृही होता क हुमें सामाना कुछी सहायका मिळ कड़ती है।

समितिकी स्वापनाके बाद बाँद जब हुन उसे नहीं नकाते से हमारी हाकत अवसे भी न्यारा विवक सकती है क्योंकि को हमारी मदद करते हैं सो यह सपमकर ही कि हम मददके मोगा है। समितिको कमानेके लिए हमें सबसे क्योंकी गूरी स्वयस्था करती नाहिए। समितिके हम १ पीड़के लिए मिसा है और सबसक हम उनका रक्ष्म नहीं भेज देते सबसक हम नक्षम नाहा नहीं अर सरमा। जिन प्रमंतिन निकस्सा दिया आनेवाला है अवस्था उनका नहीं नहीं का सात स्वयस्था समझी महामा होगा। 111

समितिके सामने भाग सरकार भार काम 👸 (१) मेटाबका स्वरपाधिका विवेक (२) नेटासका परवाना कानून (३) ट्रान्सवाक्रके क्रस्ट और (४) मागामी प्रानिवेध

उपनिश्व सम्मेकन १५ अप्रैकको होया। उसके क्रिए समितिको पूरा जोर स्थाना पहेगा। बौर घेप तीन वातांके बारेमें हुनें यहाँसे तथ्य जादि मजन बाबस्मक है। हुन समस्ते हैं कि नेटावके बोर्गी कानुमंकि बारेमें सभा करके कॉर्ड एक्टीबनको तार मेजना भाहिए तथा समितिको भी मुक्ति करना चाहिए। यह बात बहुत ही ध्यानमें रखने बोम्स 🕻 कि 👫 बनसर चुक जानपर हाच नहीं आयेश।

[नुजरावीचे ] इंडियन भौपिनियन ९--२--१९ ७

## ३४५ टॉनाटका परवाना

टोंगाटका जो परवाना रह हो गया जा उसकी बरीककी शुनवाई ३१ बनवरीको हुई। हमारे संवादशाताने उसका विराध विवरण अंत्रेजी विमायमें दिवा है। उससे मामूम होता है कि परवाना-निकायने कुल मिक्सकर संख्याय नहीं किया है। जिनके मकान या दुकानके बारेम डॉन्टरकी राम अच्छी यी उन्हें परवाना दिया गया है। जिनने बहीबावॉकी हास्त्व मी सन्तोप जनक यो जग्हें भी परवाना देनेका हवन हमा है। इस अपीतके परिमामछै निव होता है कि हुमने जो नैवाननी पहुछे ही वी भी वह असर-जसर सही उतरी है।

मपनी दुकार्ने हम विक्रकुल माफ रलेंसे हमारा मराम ठीक तरहरे साफ होमा और बहोगार्जीन कहते जैती कोई बात नहीं होगी तो परवाना एक नहीं नकता। दोप इमाध नहीं होना चाहिए। हमारे मकान वर्गरह अच्छ ही इनना ही पर्याप्त नहीं है। मधान उनका मानी नहीं मिलना चाहिए। म समराता हुँ कि डॉस्टर हिनने इपा करके अन्या वडान दिया है। कैनिन इस किनोकी क्ष्मापर निर्भेट नहीं पहना चाहिए। इस वर्ष बच नये इनकिए नाई यह न नमत से कि जयने वर्ष की एना ही हाया। हमारे जवान पुवान या बहीगारे रैननने निग यस भी कोई जाय शब ने तैयार और शाफ-मुचर ही हान चाहिए। उन निर्वाप पाचामा प्राप्त करमम बहुत ही कम सक्रानीकरी सम्भावना है।

इस आगा करने हैं कि टावाटक व्यामारियाके किसने जो नवक निसा है उछे नारे भारतीय स्थापारी बाद स्तान ।

[वृत्रसभीके]

इंडियन मोपिनियन -२-१ **अ** 

## ३४६ मेटालमें मारतीय व्यापारी

नेटाएमें इस समय भारतीय व्यापारियोंपर बड़ी भूगीवत वा पड़ी है। इसपर हम बहुत किस चुड़े हैं। फिर मी इसके बारेमें हमें को करता है क्यपर हम नितना भी निकार करें इम है। टारस्य बॉफ नेटाक में बी एक ए बेकर गामक एक सम्बन्ते पत्र किसा है कि उन्होंने पर एक काफिरको एक भारतीय स्कानमें रीवन करने बेसा। वह क्षाचारपर उन्होंने उन्होंने पर एक काफिरको एक भारतीय स्कानमें रीवन करने बेसा। वह क्षाचारपर उन्होंने

निम्नानुसार किया है

मुप्ते माणूम गाही कि शामारण मणूम्य दशका खयाण रखता है या नहीं।
मिंद रखता दो बहु कभी ऐसा नहीं कहात कि भारतीय स्थापारियोंको जबरावरी में निकास बाने। दम [गोर] भारतीय स्थापारियोंको किता ही साम नयों म पहुँचायों ने कमी मोरको लाम नहीं होने देंगे। यदि है एक जीड़ी भी मोरोंकी जेवमें मालते हैं दो दिवस हो सामेरद ही। मैंने [गोर] गुरुतारी नौकरों मनहुंचे नौरहाकों भारतीय दुकामने बाते देखा है। किन्तु क्या कभी वड़ी स्थापारीने उन्हें कोई काम नी चौरा है! यदि सारतीय स्थापारी बालता है। कि कोई योरा मुखौं मर रहा है एक भी बहु कभी उनकी मदद नहीं करेवा। ऐसे आरतीयोंगर दबा करनेका काम कारता है? सांद हुमारों केस उनके सदस नहीं करेवा। यो आरतीयोंगर दबा करनेका काम कररा है? उपस्थानीत हालत रहें कोमोजी नेनाम शाहित को असार विश्वारीके बनावर रहा कर

उपर्युक्त योरे धण्यनके विचारित इसे सार यह केना है कि इसे गोरोको भी काम तेना चाहिए। नकत कोम करक रवाकि तिया कामिलको बुक्तना बीकी नवरका हिया है। इस देखकी यरिक्तिटियाँका विचार करके वो काम उनके (गोरोके) किए उपयुक्त मानून हो यह यदि इस उन्हें के तो स्वका परिणाल यह होगा कि काम यानेवाका मारोक सोरा नार वीम स्थापिका विचारन वन वामेगा। धम्मक पोरोकी चुवायको किए हम बो-कुछ करते हैं उन्हें बनाय या उन्होंके साथ यदि हम कुछ नरीन गोरोके किए यो करें, चुपायको होरीही मूरी विकेट उन्हें काम परिचारक किए, तो उपका नरीना मन्या होगा। भी दिवस के स्वीचका मरीको करवानके तिया हुव पिकाकर यावनेके वक्क किसी चोरेकी सबस करना हम हर सर्फा समझते हैं। यदि हमने सबस गहीं की सो यह मानकर ही कि वे हमास गुपायन करेंगे

गुनयतीचे ।

इंडियन औषिनियन ९-२-१९ ७

र रेकिन "परक्रमेची राज्योज" इस १९९८ "वेदाल्या परमाना-वासून" इस ३१०-१३ और "वेदान मन्त्रीती और माराजि लागारी" इस ११३-१४ ।

# ३४७ मिडिलबर्गको बस्ती

निविक्तवर्गकी प्रारतीय वस्त्रीमें खुनेवाले भारतीयोंको बहुकि वसर-परिपदने तीन महीनमें मूचना दी है कि वे उनने समयमें वस्ती खाती कर वें जिन्होंने मकान बाँच किसे हैं वै वसने सकान उलाइ कर के जाये। मतका यह है कि बहुत समयसे रहतेवाले मार्ध्यापने बारने सकान विकास मुखाबना पाये ही उलाइ कर के आहे पहुँचे। करामें खुनेवाले वार्ध्य तीयोंने इस सम्बन्ध्य विद्या मार्थीय संका पत्र दिस्ता है। लाँच-सकान हो खी दी।

# [मुकरातीचे ]

नहीं होती।

इंडियन बोपिनियल ९-२-१९ ७

## ३४८ जोहानिसयगकी चिटठी

#### देशगोभाने चानेवाछ भारतीय

इस सम्बन्धनों में पिछले छप्ताह जिल्ल चुटा हूँ। यो भंगा बेलानोबा-नेए नमी बहाँ नारे हैं। वे पूर्वणाओं वाशिन्यपूर्ण मिले को पूर्वणाओं वाशिन्यपूर्ण हिना है कि उनके सामने सामपुर्व के बयान देवेशाकियों वानेकी जनुमारि दी वाहाँ। उन्होंने बयाने सेमा किया पर पनका उत्तर हम प्रकार दिया हम प्रकार दिया हम प्रकार दिया हम

भागके २२ तारीकके पत्रके उत्तरमें निषेत्रम है कि डेलागोआनोर्ने विवैध्यिके निष् कोई रोकटोक मही है। किन्तु जो विदेशी डेलागोआनोर्ने एट्ना बादरे हैं वर्षे रहतना अनुमत्तिक किना पड़ता है। यदि कन्ते दे निष्के कम रहता हो हो वर्षे पालियातों अपना नाम-नाना और उद्देश बताना पड़ता है। इस प्रवासी निया गड़ी मरे साथ की जा नवानी है। निमा-नदी क करनेवार्काको सन्ता होना सम्बव है।

कार्युक्त नियमके निर्वाहकै हेतु प्रायः तीन दिनशी अवधि वी बाती है। सानी वा बारतीय कनगोपान्ने होकर भारन वाना बाहते हीं उन्होंने वदि कार निर्मा सनुगार पूर्ववाकी वानिस्पयूर्णने हम्लाक्षर करकाशर वश्व के नियह हो दो कोई रोस्टोर्स

चुनावची धून

पुनावकी कुन चन रही है। प्रायक सम्मीकार सवन-व्याने जुनाकी लिए बहुत कैन गर्च वर रहा है। बन्हाने प्रायक सम्मानाते गाम यह लिनो है और बनावे नग की है। गर्ग निवरं मंत्रियन दिन्नीत्वामें बहुत प्रयान कर रहे हैं। इन महीनकी २२ लागि तर्व पुनाका परिचान मान्य हो जायाना। नह दिन्हों नहीं सेन्नता। रहार प्रमानास्तरी राज्यों वर (तामक क्याट) कुना है।

र देजिर वधानितककी निरीत प्रधानस्थ ।

#### ऑक्टर पीर्टर

भोद्वानिसबर्व नगरपरिपद' बीर शहरक शुभारके सम्बन्धमें भी रिपोर्ट गोर्टर पोर्टरने प्रकाशित की है उसमें से भारतीयोंके धन्वन्थमें की मई टीकाका जबरण यहाँ वेता हूँ।

#### चेचक

नेपकड़े निषयमें मिलते हुए को पोर्टर सुचित करते हैं सबसे अधिक तक्कीक बेनेवाछ सीम हैं-एशियाई और सामासी। महि कोई एशिया इमेंकि बर जाता है तो ने उसका निरीम करते हैं। उन्हें यदि नीमारोंकी नक्षम रखनेके फिए कहा बाबे जिससे जन्हें कुछ न रूपे तो के उसपर भी आपत्ति करते हैं। उन्हें कब देखनेके किए बाते है तो वे अपने बीमारॉको टड़ीमें बैठा देते है। उनमें एक प्रसिद्ध व्यक्तिको चेवनकी बीमारी सिमानेके शारम बण्ड दिया गया। सबसे ये सोग सीचे हो गये बीर थी कॉयक्की मददे किर ठीक-ठीक खबरें मानून होने संगी। चनक्की बीमारीके समय मारतीय समावके नेताओंको सक्कायता उपसम्ब हुई नी।

#### मकापी पस्ती

बस्दीमें १९ ५ के नवस्थर महीनेमें ४२ की शाकादी थी। उसमें १६ भारतीय ९७ मलायी ७ जीनी और जारानी १ सोमासी सादि ४ फाफिट १६ केपबॉय न १२ मोरे ने । १९ ६ के जनवरी महीनेमें बॉक्टर स्टॉकन उस बस्तीक सम्बन्धमें रिपोर्ट ही थी। उसमें उन्हाने किया था कि यन्हवी बतीनमें मिद कर, सम्मव है कुएँका पानी विवाह है। धन्या पानी निकास देना वकरी है। मारवीमामें प्रेम मीर चेचकके फैक्सेका कर है। बगोकि से सोग बीमाराँको कियात है। बहे बॉक्टरने पहुँछ मिला है कि गरीब मारतीय हुब्रिये सादि सीपाँको शहरके मिनारै बाबारम मेज दिया बाये को अच्छा होगा। इसमें मापति को है किन्तु सब विस्थानपूट बस्ती बस नई इनिम्यु मारतीयोंको नहाँ जानेकी सुविका कर की कारेगी। बहुतरे मारतीयोंका न्यापार काफिरांडे होता है हसकिए जागा है कि मारतीय क्षिपप्रपूट वस जायें। यह बॉक्टर पोर्टरकी रिपोर्ट है। उनमें और भी महत्त्वपूच वार्ते हैं। केफिन उपर थी पर नार्वे प्रापेक भारतीयके किए शोचने सोम्य है। बल्टीकी बात सभी कामम है। नीर बबठक हमन बीमाराको छिपानेकी सावत है तथा कंजुनी या साकस्यके कारण हम सामान्य नियमोंके निर्वाहकी परबाह मही करते तनतक बस्तीमें भेज दिने वानेका मन कर नहीं होगा।

#### पशिपाई भोजनगढ

एशियाई प्रोजनपृक्षिक किए निवस बोहानिगवर्ग नगरपरियक्ते बनाय है। वे पूछ ही विभाग परियक्की बैनक्से येव विच जानवाके हैं। उन निवसीके जनुसार परवामा-पुरुक १ रेपान परिवास करून पर पान का नामक है। या प्राचान के पान प्रचार कर्या र प्रधानामुक्त है पीर प्रवित्तर रहा जावना। ये नियम मुख्यत कीनी कारांके निय है देन्तु एपियारमों भार पीपीरा मनावेश हो जानेके कराफ बहुत नुक्षाण ही गरता है वर्षीण माह्याय मीजनाहरें नीजन करणवानानी गर्या बहुत ही कम है दर्गीकर कर्य है पीरार वार्षिक हुन्क

रे. मूच्ये कार्याधिका दिवा पता है । २. मूच्ये क्षीतका दिवा पता है बहुत वहीं राज्य ही खेलकी बीट लीख है ।

पुद्रा नहीं सक्या। इनिम्प बिटिय मारतीय संबक्षी औरते परिचक्की किया क्या हैं। इन नियमाके और भी उपनिष्म इ. जिनमें विलाया गया है कि परवानेकी कर्जी किस प्रकार मित्री बार्य और मुकान किस प्रकार साफ रखा जाते ?

#### तर्फी और वर्मनी

यहाँके देंग्र देशी मेल में तार खपा है कि इन दोनों देखोंने बीप फिर सबदेका कारण पर्यास्तित हो यना है। किन्तु बहु रायरण का तार शहीं है इसकिय वह बाएके बच्चगार्येम नहीं वा सफता। इसकिय सबका बनुवाद यहाँ वे रहा हैं

मानुम होता है कि बूचवर विभागके वरिष्ठ सविकारों केहिय पायाने बार्नीकें एक मकरिये मेरे हुए बहुतको एकड़ किया। इक्ता काएक वह वा कि वर्गन कम्मानी निक्या कि वह वहांक या कर्षणारियों के रिश्वत देनेत क्यानी निक्या कि वह वहांक या कर्षणारियों के रिश्वत देनेत हम्मानी निक्या कि वह वहांक क्यानी पाया है कार्यकी प्रमान्त की एकड़ है इक्ता प्रवाद की एकड़ है इक्ता प्रवाद की एकड़ है इक्ता या प्रवाद वाएक नहीं बेगा हो पर्वेच मिल्ल की एकड़ है किया वा क्यान क्यान की किया वार्यक मेरि क्यान की किया वार्यक मेरि क्यान की किया वा क्यान क्यान की किया वा क्यान क्यान की किया वा क्यान कार्यक की किया वा क्यान की क्यान की किया वा क्यान की क्यान की किया वा क्यान की किया की क्यान की क्यान की किया वा क्यान की क्यान किया वारे स्थान किया की स्थान की क्यान की क्यान की क्यान की क्यान की क्यान की स्थान किया वारे स्थान कारों है किया वारे स्थान कारों के क्यान कारों किया वारे स्थान की क्यान कारों किया वारे स्थान कारों किया कारों किया कारों किया कारों किया कारों किया कारों कारों किया कारों किया कारों किया कारों किया कारों किया कारों कारों कारों कारों किया कारों कारों

[मृबरातीते ]

इंडियन मौपिनियन ९-२-१९ ७

# ३४९ 'ऐडवर्टाइचर'की पराजय

नेटान ऐक्कर्राहकर के सम्मादक्ती मारतीय तथा मिके। उचका परिचान कका हुना है। नेटान ऐक्क्र्राहकर ने बहुत बड़ा केश किशा है। उनमें उन्होंने हमारी किशी हुई तथरें भी गांची और भी बनीके कामनें तथा नेताओं हाए कहे पये तथ्योंनें मेर करते हुए कहा है कि सर केरेल विकिन बैंसे व्यक्ति मी जारतीयोंकी सारे विकार केम चाहरे हैं और क्ल्रो

र हेकिर "का सम्म कलकेतो" वह १६८ १९। श्रेतक देवस्पीयहर्त नाव क्या समामानेत्री मिरीस मारानि विश्वनकको ग्रीत राज्यानेत लागारी अंदोतिमानी नामाना वी थी। वह मारानी केन्द्र कोच्छ मारानीर्वेस कर विश्वनक देवस्पीयहर्गे समामानेत्री किम। गरिवामलका ( द इ देवीकन देंव र क्येंक ) करा और बीमा मार्गाक्य मीरीने वह नीरीन्त्री केन्द्र सम्मामित हुना किसी देवस्पीयहर्गे का नामार विकास कुछ यो दी, हो यह हरोगी समामानेत्री केन्द्र सम्मामित हुना किसी देवस्पीयहर्गे का नामार विकास कुछ यो दी, हो यह हरोगी

है कि दिश्त आदिकारों भाहे विवर्त भारतीय जाना भाहें उन्हें जानेकी सूट होनी चाहिए। बहु पार में से निर्चंक है, यह बाठ उपासं मा धकती है। केंकिन यह हार न मानत हुए 'तमाचा मारफर मुंहती लाजी बनाये राममें के धमान है। उस केंकिन ओह में तो ये दर्वे का चा धकता है कि बड़े व्यापारियोंकों करूट महोना चाहिए, अवारी कानुनते होनेबाकी परेशा निर्मा मिन्नी चाहिए और भारतीय समावके प्रति सामाय्या न्याय-वृद्धिके बरताब होना चाहिए। ऐक्वर्टाइकर का मिर ऐसा बरताब बना रहे तो मान सकते हैं कि क्वंकर्त दोनों समाचारण मारतीय समावकी और कुछ मीठी दुन्धि रखेंगे एकस्य माक्क्रम नहीं करेंगे। बिस प्रकार क्वंनर्स हुना वसी प्रकार मैरिसक्वर्षिक समाचारपांके सम्बन्धमं भी हो तो उससे बात होनेकी सम्मावका है।

किन्तु ऐवर्बर्टाइयर के केवाँचे यह नहीं समझ किना है कि वस हमारे किए कुछ करना नहीं खा। समाचारम हमारे विवद मा किव्हें इस्वे हुम कमा कम होगा। परन्तु समाचार पर्में कमान कम होगा। परन्तु समाचार पर्में कमान वार की सहकने समुद्रकों जीवनंत्र का हमार हमारे किए हैं। मोरे की पीने महिला हमारे कि विवस्त माने मिल्ली मोरोकी कारोंकी कार्यों के वस्त माने माने कि कोरोकी कार्यों के वस्त माने माने किला है। स्वे के मार्त्यों क्यां हमा वस्त हमा वस्त हमारे कि विवस्त माने स्वाम स्वाम क्यां है। स्वे के मार्त्यों क्यां माने विवस्त क्यां हमा। परन्तु वाम विवस्त हमाने स्वाम करी। ऐसे एक को मान्योंका विवेध प्रमाव मही होमा। परन्तु

में इसें चंताबनी दे रहे हैं कि इस सोगोंको सर्वन जागृत चहना है।

[मृबरातीसे] वैक्सिन बोधिनियन १९-२-१९ ७

# ३५० मेटासका परवाना-कानून

मैरिएसपर्यने परवानों के सम्बन्ध एक बर्गाक की गई थी। उसमें नगर-परिवर्क एक स्वास्त्र तैवामा कि वो मारतीय बिटिस मना है उस परवाना वेनेचे वनकार करते समस संक्षेत्र होना चाहिए। इसके कामाना वाहि विधासर है वि मो मारतीय करने आपको विद्यासर हो प्रवास है कि मो मारतीय करने आपको विद्यासर हो प्रवास है कि मो मारतीय करने आपको विद्यासर हो प्रवास है कि मो मारतीय करने आपको विद्यासर हो मारतीय हो कि स्वास्त्र में स्वास्त्र में हो है कि मारतीय करने आपको कि स्वास्त्र में स्वास्त्र में हो हो हो मारतीय हो कि स्वास्त्र में स्वास्त्र में स्वास्त्र में स्वास्त्र मारतीय करने के स्वास्त्र में स्वास्त्र में स्वास्त्र मारतीय करने के स्वास्त्र में स्वास्त्र मारतीय करने के मारतीय करने के स्वास्त्र में स्वास्त्र में स्वास्त्र मारतीय करने के स्वास्त्र में स्वस्त्र में स्वास्त्र में स्वास्त्र में स्वस्त्र में स्वास्त्र में स्वास्त्र में स्वस्त्र में स्वास्त्र में स्वस्त्र में स्वस्

रे एक विकासिक समान है।

[पुजरातीसे ]

इंडियन मौपिनियन १६~२-१९ ७

## ३५१ केपका परवाना-कानुम

केंप काकोगीके बेहम्म टावनके परवानेके खम्बानमाँ हुमें वो पन पारत हुना है वहें हैं हम मैक्से मजादित कर पहें हैं। उस पनसे यह सका पैता होती है कि महत्त्वी कर्यों करीन केटीवाके दिना परवानेके बेठे पहते होंगे। यह परवाना संक्रमें मारतीमीके मुनारेग सामन है। केपना कानून हम यह चुके ही। हमारा खनाव है, ऐसे परवाने देनेके किए

परिषद बेंबी हुई है। इस्टिए इसका बैबानिक क्याय किया जा स्क्या है।

मेटासमें बेटी ही एककोछ है। कानून बहुत ही एकत है किए भी कोरेटके कर्जावर्त इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनसे बहुत-या नुकसार होता-होता करू नया है और बाने भी करेगा। कोरेटके मानी बगह-बगह बुगते हैं, सोर्पाको सहारा देते हैं और यवावसर स्थाप भी करते हैं। केपको समिति (सीम) को बीर संबको इससे उवाहरण सेना है। इन दोनों सनावासन

कंपकी सामित (भीमा) को बीर संकरों वससे पराहरण केना है। हम साम समान कर्यम है कि प्रारंक मोहने केसी परिस्थिति है, सक्ती बोच करें। हम मानते हैं कि विश्व में समय प्रमान कर सकेसी। किर यह भी सार एकता है कि केपने सामने में सिर्म मानते हैं। हाता प्रमान कर सकेसी। किर यह भी सार एकता है कि केपने सामने में सी प्रारंक मान की हो। मार तीम में तिमान केसी प्रमान हो। हो। मार तीम में तिमान केसी प्रमान हो। हो। क्षेत्र में स्वाप्त कराने ही कि क्षेत्र मान की साम मान की साम मान की साम क्षार्मित कराने ही साम की साम कराने सामि हमारे पात में सी

[गजधतीयै]

इंडियन ओपिनियन १६—१-१९ ७

१ वह वह क्षारीमध्ये लिया था, वो शक्ते प्रमध्ये इंडियम ब्रॉडियमक क्षारियो स्थारता वाहा था। को व्यं विकेश क्षारी स्थारता वाहा था। को व्यं विकेश क्षार प्रमध्य वाहा था। व्यं विकास स्थारता वाहा था। को व्यं विकेश स्थार दिल्ली क्षार प्रभी वाहा था। व्यं वी।

## ३५२ मीतिषम अयवा धर्मनीति --- ७

#### सामाजिक वावर्श

क्षमी-क्षमी यह कहा जाता है कि नैतिकता मात्रमें सार्वजनिक कस्पाध समाग्रा है। यह बात ठीक है। उदाहरणार्च यदि न्यामानीक्षमें न्याम-बुद्धि हो तो उन कोगोंको जिन्हें न्यामान क्षपमें जाना पहला है समाचान निकता है। इसी प्रकार प्रीति समस्य जवारता बादि गुन भी दूसरोंके प्रति ही बताये जाते हैं। बकाबारीकी ताक्य भी हम दूसरोंके सम्पक्त बानेपर ही स्वस्त कर सन्ते हैं। स्वरेसामिमानक सम्बन्धमें तो कहना ही नमा । सन देखा जाये दो नैतिकतारे सम्बन्धित एक भी बात ऐसी नहीं जिसका परिचाम नैतिकतारा पामन करते. बासको हो मिले। कमी-कमी ऐसा कहा बाता है कि सत्य बादि नुकोंका सम्बन्ध हुसरोंसे नहीं होता। परन्तु असल्य बोधकर यदि हम किसीको बीचा वे तो उसको मुकसान पहुँचेगा इस बातको हम स्वीकार करते हैं तब यह मी स्वीकार करता होगा कि सच बोलनसे दूसरा मनुष्य उन्न नुकलानसे बच गया।

इसी क्षयह जब लोई अनुष्य किसी रिवाज या कानुनको नापसन्य करक उसके बाहर पहता है दब भी उसके बस कार्यका परिणाम जन-ममानपर होता है। एसा मनुष्य विचारोकी दुनियाम रहता है। उन जिलारास मिसती-जुनती दुनिया नभी पैदा नहीं हुई है इसकी बह परबाह नहीं करता। ऐस मनुष्यके लिए प्रचक्तित माध्यतामीका अनाहर करनके हेतू वह रिपार-भर बाकी है कि मै उपित नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति अपन निपारके सनुसार दूसराकी चरानेके थिए सुदेव प्रवत्नशीत रहेगा। पैगम्बरीने दुनियामें प्रचलित चन्नाकी सतिका हसी

बरार बदला है।

वरनक मनुष्य स्वाधीं है, अर्थात् कुमरोंके मुलकी परवाह नहीं करता. तबतक वह जानकर वैशा ही या उसके मी-बरतर है। मनुष्य जानकरमें श्रेष्ठ है यह हम तभी मानून होता है पद हम जमें अपने कुटुम्बकी रक्षा करते हुए दैसरी है। इसने भी ज्यादा वह अनुस्थ-जातियें देव साठा है अब वह अपने देग या समाजको अपना कुटुन्व मानने सबता है। जब मानव मानको अपना पुरस्य सांगणा है तक तो यह इसके भी केंगी मीडीपर पढ़ जाता है। इपका मनसद यह हुआ कि मनुष्य जिल्ला मानव-समावकी तैवा करनमें पीछ रहना है रेडमा ही बह हैबान है अपना अपूर्ण है। मुझे अपनी परनीके लिए अपन समाप्रक लिए हा रें हो परम्पु उनते बाहरके अनुष्यके लिए यदि काई हमाची न हो ता लगा है नि मारे नानव प्रातिक दुराकी वरवाह नहीं है। और अपनी परनी वर्ष्य या समाजके प्रति जिन्हें मैंने बाना माना है वस्तान वा स्वार्थ-वृद्धिक कारण कुछ-बुछ महानुमृति होती है।

मन जननक हुमारे सतमें हराक सनुष्यके तिए वया नहीं जरती तराफ त्यत न यो नीतिवर्षना गातन विद्या और न जने जाता ही है। यो तम रेमन है वि उत्तरूप्ट नैतिवता नार्वप्रतिक होती चाहिए। अपने नानस्थम हम यह सीचनर चलता चारिए कि प्राथक नमुष्परा हमार हुए है बानी नहा प्रमानी गेवा करना हमाछ नर्नव्य है। रिन्नू अपन बारेन 🕎 यह सोचकर बसना बाहिए वि हवारा विशीपर मी इक नहीं है। बीई यह

सन्तर्भ गांधी बाहमन कहेगा कि ऐसा मनुष्य इस दुनियाके संपर्वमें कुथक्रकर मर आयेगा ता ससकी यह बार

केंपस नाबानी ही होगी नमोंकि यह सर्वविदित अनुग्रव है कि एक्टीन्फ सेवा करनगढ़ मनुष्यको हमेसा जुराने बचाया है।

ऐसी नीतिकी दुष्टिसे मनुष्य-मात्र एक समान है। इसका मतसब यह न किना बारे कि प्रत्यक मनुष्य समान पदका उपमोग करता है या एक प्रकारका काम करता है। बल्प इसका सर्प यह होता है कि यदि में किसी सक्त पहलर हूँ हो सह परकी बिग्मेक्सी

सँमामनेकी मुक्तमें सनित है। सतः न ती उसके मुखे अवना है, न यह मान क्षेता है कि मुसस भीचे वर्जेका काम करनेवाके कीम मुसस हरूके वर्जेके हैं। समस्वका मान हमारे मनकी स्वितिपर निर्मेर है। ववतक बमारे मनकी यह स्थिति नहीं हो वाली इस बहुत पिछने हर वर्गे । इस नियमके बनुसार एक कीम अपने स्वाबंके किए इसरी कीमपर शासन नहीं कर

सकती। अमेरिकी ओप जपने यहाँके मूल निवासियांको विराक्त उत्तपर राज्य करते हैं मह बाद नीदिनिरुद्ध है। बलत कीमका मिकिसित कीमसे पाका पड़े तो उन्नत कीमका करें है कि वह उसे जपने ही समान उच्छ बना वे। ठीक इसी नियमके अनुसार राजा प्रजाना नीर माकित नहीं बन्ति सेवक है। जविकारीयथ भी अधिकारके उपभोवके किए नहीं बन्ति प्रवाको सस पहुँचानेके किए है। गमताविक राज्यमे यदि कोय स्वाधी हो तो एस राज्यकी

निकासा समझा जासे। भीर एक ही राज्यके निवासियोंमें अवना एक ही कीमके कोनोंमें हमारे निवसके वर्ष धार बक्रवानोंको दुवंबोंकी रक्षा करनी है न कि छन सोपॉको क्रूचछना है। ऐसी व्यवस्थाने म तो मुखमरी होनी न निंठ वनिकता हो। स्थांकि नहां इस बातके किए कोई गुनाइस व होगी कि हम बचने पड़ोसीका यु स देखते हुए सुबसे बेठे रहें। उदांच्य नैतिकताका विवीह करनेवाक मनुष्यसे बन-संबह किया ही नहीं वा सकता। ऐसी नैतिकता बगतमें बहुत कर विकाई देती है। फिर मी नैविक व्यक्तिको वयराना नहीं है न्योकि वह सपनी नैविक्ताका स्वामी है अपने परिणानका नहीं। यदि वह नैविकवाका पाक्षन नहीं करेगा वो वह दीयाँ

माना बामेबा परन्तु उसका परिनाम सदि वन-समावपर न हो तो उसके डिए वसे कोई बोप नहीं देगा।

गुजरातीचे | इंडियन मौपिनियन १६-२-१९ ७

١,

# ३५३ जोहानिसवयकी चिटठी

#### मर्ड संसर

ट्रा नवासकी न में संबद्धी बूमपान चस रही है। नई संसदमें ५८ सदस्य हॉमें। उनमें ११ वोडानिसवर्गके हैं। शनिवार वारीक ९का जम्मीदवारोंके नाम यत्र कर सिमें मने हा इंडियन बोपिनियन के पाठकींके पास यह अध्यवार १६ मा १८ वक पहुँचेगा । वारीय २ सानी बुपबारको सहस्योंका भुनाव होया। ठारीक २१को भुनावका परिकास घोषित हो जायगा। इसकिए बाला है वि इसके बावके बंकमें पाठकोंको सकल उस्मीववारीके नाम मालम क्षा जार्थेये।

#### विभिन्न इक

इस मिसारा पौप पता है। अर्थाय --- प्रवतिगीक (गानोंवाके) हेरफोक (इस) राप्टवादी (नेगमिक्ट) स्वतन्त्र (दक्षिणेन्डेन्ट) अत्रदूर (क्षेवर) । इनमें बास्तविक पक्ष दो ही है। प्रमृतियोग्त और हैन्फ़ाकके नामाँचे यदि कोई वर बाथ दी कह नक्ते हु कि उनके सिए राष्ट्रमाची वक कहा हुआ है। अभिनत्तर यह बाना बादा है कि हैटफोफ बीर राज्याची वर्मोंकी विजय होगी बीर अभिकरार खरूच हम योगोंके बायेंगे। प्रयतिशील रखकी और वह वैरे सागोंकी दृष्टि है। हैटफोफक नदा बनरास बोचा और बनरास स्मृद्ध ह राज्यादिसकी गर रिवड साँग्रेमन बीर वाह्नमें है। प्रमतिग्रील पक्षमें सर पत्तीं फिट्डपैट्रिक गर आँबे फराय, यी डॉल्वेन बादि है।

वास्त्रविक इस्त्रयुक्त नर रिचड नाँगोनन तथा सर पर्धी फिटवर्गैटिकक बीच चल रहा है। र पोनों प्रिटीरियासं सम्मोतकार है। दोनाम न कीन जीनया निरिक्त नहीं रहा का सरना। सर रिनडक विचार चीनी और काफिर कोगफि सम्बाधम बदलते रहने हैं इससिए बहुनरे नाग उनकी बोर दिरस्पारकी दृष्टिस रंगते हैं। व चीनियोंको सानके लिए तैयार हो समे है। कट्टर हूं कि उनक दिवार किर बहके हैं। काफिरोको उचित्र अधिकार सिक्ता चाहिए, य ऐसी बात करन थे। अब नहते हैं कि काफिरोके सम्बन्धम कुनरे नहस्य औनुष्क करना भाइँगे व उन्नम् सहमन हांगे।

देननवर सामूम हाठा है वि हैटकोएके ६५ जम्मीदबार है, प्रगतिमाण सक्तर ५५, स्वराप्त २२, राज्यादी स्कके १५ मीर सनपूर वर्गक १० है। हममें वे हैनकोपके ५ जमार बार वो पुत बा पुरू हैं। वसांक उनक विषक्ष जनके सहस्य कर्ण जम्मीदबार नहीं था।

रेनीनए वर्षे चुनावर्षे आवस्यवना नहीं ग्रही। बाहे जिस पराका जोर वह मारणीय ग्रनाजके निए लाम-हानि जैसी बीट बात नहीं है। दौना ही पद्म आरतीयकि विषय अपनी राय आहिर कर चुके है। अनुस्तिवत्र-कार्याक्षय

रामाबात एकपर्रोहकर म एक रिंग जाया है। बनम स्वयं जाहिर ही बाता है ्रमाराण एक्सराह्या स एक एक नाया है। वस्त्र स्टब्ट नाहर है। बाज है ह बहु सन्तरित्त्व नार्वोच्या पास्त्रम्य प्रस्ताति हुआ है। उपस फिरा है कि भार्त्ताय स्वास बतस्तित्व नार्याच्या सहुत्र तुरुर्ताक देश देश स्टब्स्योति सा स हाते अनुसति परनार्यात्तरा साम बहु त्या है। सैनका सम्तरीय जारतीय क्षित्र सन्तरीह है। इसह समास स मौत राह्योती बिना सनुसतित्वके सामर उपस हुपाताय साम करवाते हैं। इसह समास सर्वोच्य न्यायास्त्रके प्रैससके कारण मौजूदा कामूनमें बहुत-ती अवस्थे सही हो वाँही। इस प्रकार जिल्लार करीवता की वाती है और वह संसदमें बच्यावेस फिरसे पास हो उसके सिए पहुके तकवीज सुकती है।

यह साफ है कि उपर्युक्त हरीकत गलत है। तंप सन्यदिपक कार्याध्य महिं किया वा द्वा है, किया है किया है किया है कि वह बूद कर रहा है। कानुक्की सफ्जीड़ कम होनेड़े बनाय वहती वा दारें हैं तेर वह बूद कम होनेड़े बनाय वहती वा दारें हैं तोर वहती कार्याध्य सम्वाध्य सम्वाध्य स्वव्धा है कि उत्तर कार्याध्य स्वव्धा करता है। किन्तु हम सब बागते हैं कि उत्तर कार्याध्य स्वाध्य प्रधा है। किन्तु हम सब बागते हैं कि उत्तर कार्याध्य स्वाध्य का विद्या प्रधा है। विद्या सौंदियन मौंदियन म बतका दिया पदा है। वेदिन नवेदे दहा बीद सिंदिय उपाय देन है। व्यव्धा हम बाद बात नहीं मुख्ये त्यव्धा हों मार्याध्य स्वाध्य हों में स्वाध्य हों में कि उत्तर कराय हों मार्याध्य स्वध्य स्वध्

## मिडिछपर्गेकी क्ली

मिडिकदर्वकी वस्तीके सम्बन्धमें सब बहुति समाचार का यदा है। उसके जागारण संबने टाउन क्यार्कको पन क्षित्रकर सूचना देनेका कारच पूका है। उस सम्बन्धम बानकार्य मिलनेके बाद ज्यादा कार्रवाई की जा सकेगी।

#### भी कुवाबियाका मुक्तामा

बोह्यिन्छवर्गरे प्रसिद्ध स्थापारी भी हुवाहिया थी विदिश्य प्रार्थीय छंपके खर्बाणी है जरने १६ गर्वक बहरेके साथ बोह्यिनछर्ग जा खे थे। बहरेको छोप्रसार तरा दिवा गया वर्गीक उत्तर के साथ बोह्यिनछर्ग जा खे थे। बहरेको छोप्रसार तरा दिवा गया वर्गीक उत्तर के साथ जे जुन्यिनक प्रीरा गया वर्गीक उत्तर निर्माण के साथ जे जुन्यिनक प्रीरा भी हुवाहिया है। इस के साथ कि कोई स्वारण पूर्वि हैंगी। भी हुवाहिया है एवं वह पत्र वा कि कोई स्वारण पूर्व हैंगी। भी हुवाहिया है। इस के साथ कि कोई स्वर्ध कर दिवा है। इस क्षेत्र के इस्कार कर दिवा भी चैन्य कि क्षेत्रकों उत्तर रहिया। प्रिकेश है। इस्केश क्या कि कोई ते हत्वार कर दिवा। प्रिकेश में के कि क्या कि कोई स्वर्ध कर दिवा। प्रिकेश से कोई स्वर्ध कर दिवा। प्रकेश के स्वर्ध के

## एक्सियाई मोजवगृह्कः कान्न

इस कानूनके निकक विटिश भारतीय एवने भगर-परित्यको स्वर्गी भेवी है। उसमें किया है कि उसका परमाना-सुक्क १ पींड नहीं होना चाहिए और चूँकि भारतीय समावके बोर्ग एक्साम कम है इसिक्ट उसके किए सक्त कानून बनानेकी बकरत नहीं है।

१ व्हा नर्वोचा <del>क्लेब</del> "मोहानेसर्लेखी विद्वी" इह १४४४६ में वी दिवा गया था। "का स्वर्ण क्लोफी, रह १९८ मी रेकिन।



सर्वोच्य स्वामाध्यके छैसक्षीके कारण मौजूबा कानूनमें बहुत-सी सङ्घने बड़ी हो गई है। इस प्रकार जिनकर उत्तेवना यो बाली है और नई सस्वय सप्पादेश फिरस पास हो उन्हें किए पहुके समर्थन सम्बद्ध है।

सह साफ है कि जरम्बन हकीकत गरूत है। तंत्र जन्मतिपत कार्यास्य नहीं किया शा रहा है, विस्त्र वह जुद कर रहा है। जान्मत्वी तकतीफ कम होत्रीय तमाय वहनी ना रही है जोर वह जन्मतिपत कार्यास्य जपनी मर्यादाक्षा उत्थानन करता है तब सर्वोक्ष्य ज्ञास कार्यास्य हरतरोग करता है। किन्तु हम सन वागते है कि उत्यान कार्या मही है। स्वास का किया बाता चाहिए सो इंडियन बौधिनियन में दत्यका दिया नया है। कैकिन सबसे बात बौधिन मित्रत ज्यास जैल है। चवतक हम यह बात नही कुलते तबरफ कोई स्थापित मानेवाली साम्यन्यमंत्री विदिस प्रारतीय कम बौर दुसरे एवं मन्यकालो पुरस्कार तरीके हामम बाते चाहिए।

### *मिविचवर्गकी वस्ती* बन्दमें बद वहुंदि समाचा

मिकिक्संकी वस्तीके सम्बन्ध में वब बहुति समाधार जा यदा है। उसके बावासर सज़ने टावन नकार्कको पत्र भिष्यकर सूचना देनेका कार्य पूका है। उस सम्बन्ध मानकारी मिक्सेके बाद स्थाबा कार्रवाई की जा सकेगी।

## भी कुवाबियाका अकदमा

#### विश्वपाई योशकाष्ट्रका काण्य

इस कानुगर्क निकस ब्रिटिय प्रास्तीय सबने नगर-मरियक्को बर्जी प्रेजी है। ज्यमें किया है कि उसका परमाना-मुस्क १ पॉब नहीं होना चाहिए और चूँकि भारतीय समावके बेने सर्वामं कम है इसकिए उनके बिर्ण सक्त कामृग बनानेकी वक्तरा नहीं है।

र का नर्गाच्य क्लोब्स "जोडानिसलोबी पिद्धी" एक इश्वर प्रदर्श भी विकार तथा था। "एवं दर्शने सन्दर्भते, एक ११८ भी देखिए।

## ३५६ लेडीस्मिथके परवामे

सेनीस्मिक्दे परवारीकि बारेम बाविक विचार वरते समय इम यह मी देलना है कि इसमें हमारा दाप कितना है। बोबेनोमें हम बराबर कियत रहे हैं। समितिकी बोरस ससक्त प्रश्न पूका वा कुन है। किन्तु हम यदि अपना यर देखें तो अन्तिक न हामा।

वस अर्थातके पैसेकेक गर्माम यह देवा गया कि बहीलाते ठाउँ किसे मानून होत व वे स्थानिकारी ही फिले बाता में और एक व्यक्तिका / यौक बार्यिक देकर कोग हिमानाते वा । इस्तर नेटाल विश्मेस ने कड़ी जांकोचना ची है। उस कहा है कि कोशिस्मा निर्मान की को कान दिना है वह नहीं है। इन सारी बातानर हम विचार करना चाहिए। बहीलान स्वैद नियंत्रदृष्क किसे बाने चाहिए। यह वक्से नहीं है कि प्रत्यक व्यक्ति अवस्थानम मुनीन एरी। विन्तु बहीलात निर्मास कमसे किस बाने चाहिए, शांक उनने सम्मान कोहें हुक बहु म सरे। जिन गांचमें योग्य बारातीय मुनीन न हां वहां सीवी हिमाबनतीन या क्योनस्व भी किस्ताया जा स्थारा है। हुक-स्कुष्ट कांच कोई बिना हम कमी कामसान नहीं होंगे।

[बुबयवीस]

इंडियन मोपिनियन २३-२-१९ ७

# ३५७ कपका प्रवासी अधिनियम

सामारापाना इस बाउपके द्वार छपे हैं कि [काझार्याय] नरकारन केपक तथ प्रवाणी वीकितयमंत्री मन्दी है वी है बीर उद्यार जन्मी ही बसल होतं कर्मणा। मूच्य बल्यार वह विकास होता विकास साधिवाके क्याँ मा भाग का सार्यायाको केपा वीकित होता है क्यांत्री प्रवाण क्यांत्री मा क्यांत्री क्यांत्री प्रवाण क्यांत्री होता है क्यांत्री प्रवाण क्यांत्री है। हमारी प्रवाण क्यांत्री होता हमा क्यांत्री है। हमारी प्रवाण क्यांत्री होता हमा हमारे प्रकाण क्यांत्री हमारा हमार

पुत्रचर्ताने ।

वैवियन जोविनियन २१-२-१ **अ** 

# ३५५ औरतें मर्ब और मर्ब औरतें ! ा

पिक्रके सप्ताह विकासतसे कुछ तार आये हैं। सबसे सप्तीक सवाज उठता है। मेरेव भीरतें तो मसीका काम करती है क्या हम मर्व होते हुए भी जीरतें जब बैठेने ? यह स्वाव

मचाकका गड़ी गम्मीर है। कैसे सो इस देखें।

स्रोप सीटार्जिंग मताविकार नहीं है। उसके किए वे साक्ष्योक्त कर रही है। कोन जनका मनाक उद्दारों है वे उद्यक्षी परवाह मही करतीं। कुछ दिन पहुंचे साठ ही मौर्क्षाने युक्त देवर-सक्ति पाव पहुँचा। पुलियने उसे रोका। इत्ये कुछ बहादूर मौर्क्ष क्वराट्स प्रवस्त-सक्ताने बुदरेंके किए बही। ये मौर्क्ष सक्दुर करेंकी नहीं हैं। इसने एक बनरक कवानी बहुन हैं। वे स्वयं इ करेंचे सविक उपयों हैं। वुदरों कुमारी रेक्ड्स हैं। वै दिखायकों एक प्रविक्त किलकों कुछां है। वोनों विद्युवी है। बाठ छोड़ी दीकोंने रेती बहुन्दी बहुनें हैं। इस उद्ध क्वरस्त्र हैं। हुन्ते वाली मौर्क्षोंने के सरक कवाने वर्दन सादि प्रविक्त महिकानोंको एकड़ किया गया। उनरप मुख्यम कामा प्या। स्विक्टने उत्पर्त एकसे वो पीड दक्त जुमाना किया और पूर्णांग न वें तो लेकड़ी हमा। विद्वार उद्यक्ती सवा पर मौर्क्षाकों की सही है। किन्तु उनमें है दक्त मौर्क्ष उन्तर किन्ने कुन्तिमी रक्तम न देनेके बस्क जेक वाई है। उनमें क्वरस केवड़ी दूरी बहुन भी है। हम मान्ते है कि इन मौर्क्षोंका यह काम मर्बालगीका है।

सब इस सराना भर वस्ते आर्थि देख्योर्न और एर रिचर्ड छोलीयन कहारे हैं कि एरियार समावित पास किया भागतिय जैस जायेंगे ? इस मानते हैं कि सुरे बनुन्निवन्त्रीके सावारत्य प्रवेष इसा तो जया भागतिय जैस जायेंगे ? इस मानते हैं कि सुरे बनुन्निवन्त्रीके सावारत्य प्रवेष करतेवाके म्याचित वस पढ़ाई जाते हैं तब बेलके बावेंस मारे पोने कारते हैं। किनु मोरो करते समय नहीं पीते ! इसे इस नामधीं भागते हैं। यह गानत तरीकेंसे कुमके हाण सेनीकीं भीर मानवर उनकी मीत्रीमांकों भीनती के निका हुक्त होगा तब लोन पुरवाप मेनिकीं भीर मानवर उनकी मीत्रीमांकों भीनती हैं कि स्वार्तीय करते हो हम व्यक्ति की स्वार्ति हम किस्ति हम स्वार्ति हम हम हम हम हम हम हम स्वार्ति हम स्वार्ति हम

[भूजरातीस] द्रोडमन ओपिनियन ११-२-१९ ७

<sup>ृ</sup> चोतर-मार्थक कर बॉल केंब (१८५२-१ २५) विद्वार वर्षात्रकी सुद्रोह वह स्वयन समय । प्र<sup>वर्ष</sup> विकन्दाके काल कार्यने विध्या पानाकी करान क्यांकि दानाने की ।

# ३५६ सेडीस्मिथक परवाने

[नुषरावीस]

इंडियन मौपिनियम २१-२-१९ ७

## ३५७ कपका प्रवासी अधिनियम

भी क्षियवाया वा सरता है। कुछ-न-कुछ कोन छोड़े विना बन कभी कानपाद नहीं होंने।

समाचाराजाय इस आधायके वार धये हैं कि [माझाय्योय] परहारते वैपके नये प्रवारों सीमित्यसको मनुरी व थे हैं बीर बक्तर जानों है। स्वयन होन समेगा। मुख्य कलार पहुं है कि पहने विध्यत सारिकांके किसी भी नागके सारि आरंगीमाको वेपमें वारियन होनेगी हमाजव पी सब वेचन पूर्वन निकाशी ही आन दिख बायय। इसने निवा हमरे कर्क भी है। हमारी मन्त्रम इन परिवर्तनोंक सिक्त वैपके मारिनीयाणी नागरवाही कुछ हर तम जिम्मेदार है। यह विद्यासम्ब है दि वाज नवपेक बाद भी जारानीय नवस्य म होने रिम्मु तब हबन जाना वेपने मो दिसा होता। इसक सिक्त केम स्वयंत्र निवर एमी मुन्दिवानों रेगा है जा अपन्य मान नहीं है। वेपके जारानीय नम पृथ्विवानों नाम नहीं उत्पत्त।

[पुत्रराजीन ]

इंडियम शोचिनियम २३--२-१ अ

# ३५८ नेटालमें व्यापारिक कानून

हमें निश्चित सबर मिली है कि वर्षन व्यापार-अच्छक बहुत-से सरस्य केमीस्य परमाना निकास निर्मेश्व सबरा पर्य हैं। उन्होंने को बानगी बैठक को उत्यम में बढ़ी कोमोंने यह विचार प्रकट किया है कि परवाना चानुन रह किया बाना चाहिए। वार्षि मी हैदब बीर भी चुचरको हत विचयकी जाँच करनेके चिए निवृक्त किया गया है। व एक ऐसा मौदा है कि यदि हसका साम उठाकर हुमारे नेठा व्यापार प्रचानके मुचियों बीर लाइकर जन को व्याक्तियंशि विकास गाम हमने उत्यर दिसे हैं निम्ने बीर सम्बाद की वो बहुत नाम हो उन्हें जा किया कामा चाहिए, इस विचयमें वर्धेनों की किया गया है और उठाज जनुवाद हम वसके बेकनों बेने। इस कानुनमें परिवर्शनका सुन्ना उटस्य व्यक्तिको उच्छ विचा गया है। इसमिए उन्हें दिसीके किए बन्ननकारक मही मन् बा स्वच्छा। किर भी इसमें कोई स्थान नहीं कि हमारे निस्न यही सास्त स्वीकार करें।

[पुत्ररातीये]

इंडियन कोपिनियन २१-२-१९ ७

# ३५९ नेटालका मगरपालिका विधेयक

[मुजराडीम]

इंडियन बोचिनियन २१-२-१ ७

# ३६० जोहानिसवर्गकी चिटठी

## मनुमतिपत्रके पाँच मुक्त्रमे

सी हुनाहियाके कड़केना मुख्यमा फोक्सरस्टक मिनस्ट्रेटके सामने शुक्रमार सारीका १५ का हाना था। भी हुनाहियाकी कौरके सी वांची जगरियत थे। सिपाही मैक्येमरने बयान वैजे हुए हा कि १४ वर्षके कम उक्तके जगरतीय शहकोरो विका अनुमित्यकरे बाने वेते हैं। किन्तु १४ वर्षके या उपके जगरता उक्तके कड़के हा तो उनस अनुमित्यक मौमा बाता है और न नेमानेकर पकता काता है।

भी बस्स कोदीने क्यान देते हुए कहा कि बहु नहीं कहा जा एक्या कि कैटन फर्डेक्स निर्मस कंदेमान पंत्रीसकत्वे हिमग्रा स्वीकार्य ही है। श्री कुराहियांके लड़कें छन्त्रक्तमें रिटन कार्यक्रकों सामग्रा का उन्हें क्षेत्रकर एक्ट्रकें प्रकृतिकार कर्यक्र के सुनिवित्त कर किया कि प्रकृत क्षेत्रकर माने क्षेत्रकर कर कर किया है। वापने एक्ट ब्यानके बाद कर्योंने देशना स्वीकार किया कि यदि कैटन फाउनन वह बास मनुमविद्य सिद्धारिक स्वार्म हिमा कि यदि कैटन फाउनन वह बास मनुमविद्य सिद्धारिक स्वार्म हिमा है। यो भी सैमाकों वेह स्वीकार करना वाहिए। बी बामर सित्मी हुमाहियांने स्वार्म में समाके वेदने हैं। मूं बादानियांने सिद्धार्म के सावन्यमं स्वार्म दिया। भी हुमाहियांने स्वार्म से वालाने स्वार्म करने क्यानस्य में स्वार्म क्या करने क्यानस्य क्यान क्या क्यान क्यान

उनके बाद कर्य चार बारतीयावर दूपरे लोगोंक अनुवित्यवक आपारवर आतेके सन्ध पर्मे पूरवर्ष कार्या पर्वे । उनके नाम चीवाप्रभाव नाम माना अबु बन्ध्यक लोगों और निर्माणी वा प्रवास के तिन के तिन कि तिन के तिन के तिन के तिन कि तिन के ति न कि तिन के ति न कि तिन के ति न कि ति के तिन के तिन

पी कुपाहियाके मुश्यमेन सामुध होता है कि नक्ष्ये मानकेशालाकी भी नशी-कशी मुद्देन पत्र के बात मुनाबी होती है। देशका मुख्य बातम गई दिक हुए मामल भी होते हैं। वो बाता मामल एक ही दिन हुए जनने हुए में पत्र वार्त है कि मुनावित्य वेजेनति क्या करते हैं। वो बात मामल एक ही दिन हुए जनने हुए से पत्र बात है। का मुनावित्य केनताल काली कार्य देश कर बहार हात्र हैं और हामकान्य नहीं पद्र महत्र । हुनारी और इस उत्पन्ध सामी मारे बनाय कार्य हुना है और हामकान्य नहीं पद्र महत्र । हुनारी और इस उत्पन्ध सामी मारे बनाय नहां हुनाल हाता है और वे क्षा बानून बनाये जानका प्राप्त कर नारे हैं।

रे. देखर त्रामेत्रानिकर्तनी निरीत का उपरंपर । यः मा सम्बोद समेदी कुमहिशके नर्त ।

#### सम्पूर्ण वांशी नासूमन

#### पशिषाई नीक्षीपस्तिका

बुका है। मेकिन कार्क खेल्बोर्गका कृत्या केख बढाता है कि भारतीय समायको तिर्फ गोर्पेट ही टक्कर मही केली है उसे धनर्नरमें भी मित्रना है, बिन्हें निष्पस रहना चाहिए किंद्र जो मारतीबोके विषय हो गये हैं।

किया करते हैं। यह बाठ मी अनुचित मानी कायेगी। वर्षोक्ति यदि ऐसा होता हो तो के सिद्ध करनेके किए मारतीय समाज कॉर्व सेक्सोनेसे बाँच आयोज बैठानेके किए कई बार ब्र्स

चाणसभाके सबै सङ्ख

साँ हेल्सोनेने भारासमाके १५ सक्स्पॉका पूनाब किया है। उनमें ११ प्रपरिधीण तथा ४ हेटफोक है। उनने नाम सर्वभी एक क्षेत्रके एक कटिए कर्मक उक्स्पू बागिएसक की जे बक्स्पू कपूटीयर, आर फीक्सम बक्स्पू बांट मैन्स केंपरिन क्ष्मपूर्ण ए माटिन टी ए आर पर्येस ए एस एरिए ए की एसिर्टन पी बी एर्स्स के एस के एस एस एस प्रकार

[बुबरातीचे]

इंडियन जोविनियन २३-२-१९ ७

## ६६१ नीतिषम अथवा धर्मनीति --- ८

#### व्यक्तिगत गैतिकता

"मैं जिस्मेदार हूँ" यह मेरा फर्ज है — यह निचार मनुस्पक्त दोलासमान कर देता है और एक निविज्ञाका सनुभव कराता है। हमारे कार्नोमें स्वा एक रहस्यमय सामाजकी प्रतिकारि प्रकार कराती हैं। है भागका वह काम तेरा है। हार या चौठ दुष्टे स्वयं ही प्राप्त करती है। तेरे बैसा इनियान सुंह है स्वयंक्ति प्रकृतिने दो समान दरतुएँ वहीं निहास कर्तक हो से स्वयं हो प्राप्त करती है। को कर्तक हो सेवा प्रवास हो से सुंह नहीं निप्तारा तो सम्तके क्या-बोबा प्रकृत उत्तरा नुक्शान बाता ही खूंचा!

पैसा यह कौत-सा कर्न है जो मुखको ही बचाना है। कोई कहेगा कि

"भारतको सुरा गत कह, आरम भूरा नहीं छेकिन खुराके गुरते भारत भूरा नहीं।

सौर फिर क्ट्रेसा कि तह दिखानरे में जुबाका नूर हूँ यह मानकर मुन्ने बैठे त्यूना है। दुख्य क्ट्रेसा कि मूझे बन्ने सावसावके सीमित हमार्थी और साईकार एकता है। तीयरा क्ट्रेसा कि मूझे बन्ने सावसावके सीमित हमार्थी और साईकार एकता है। तीयरा क्ट्रेसा कि मूझे तो अपने मातानिकारों के कार्य कराने हैं। तीयरा क्ट्रेसा कि मूझे तो अपने क्ट्रेस कराने हैं। कि मूझे तह तारे पूर्वोंको एकते हुए मूझे तक्षेत्र अपने अपने मीति सी वैद्या है। कि मूझे तहार कराने हैं और सिक्ट में दूधरोंको कैंचे पहचान एकता है। वक्षक में स्थान अपने के पहचान एकता है। वक्षक कराने हैं महान कराने कि मूझे हुए के मूझे हैं। कि मूझे पहचान कराने मीति कि मूझे हुए के मानकी माता है। कारक कराने के साई के साई मानका हो नहीं है कि मनुष्यको दूधरीके धन्मकी साकर तीक उपवृक्ष व्यवहार कराना चाहिए। परन्तु कराक कराने के साई की साई मानका हो नहीं कराने कराने हैं। सामित कराने में साई मानका हो नहीं करा कराने हैं। सां मानका हो नहीं करा कराने कराने कराने कराने कराने हैं। अपने कराने हैं। अपने कराने कराने कराने कराने हैं। वहां कराने कराने हैं। वहां तकरान कराने कराने कराने हमार हम्में मानका है। वहां तकरान हमार्थ कराने कराने हमार हमार्थ हमार कराने हमार हमार्थ हमार्थ कराने हमार्थ हमार कराने हमार हमार्थ हमार कराने हमार्थ हमार्य हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार

वन हुने देवता है कि इमाण स्वयं अपने प्रति क्या कर्यंच्य है। पहची नात तो पह है है इसारे एकारण अवदारको हुमारे विका काह नहीं जाता। ऐसे अवदारका बार हुमारे हैं होता है बत इसके किए इस निम्मेदार हैं। विका दरता हो काधी नहीं है। उसका नयर दुमारोगर भी होता है, जात जनक निष्य भी इस निम्मेदार हैं। हुपाको अपनी वर्षशीरर निमंत्रण रखना बाहिए, जपना क्षत-मन स्वच्छ रखना बाहिए। विकी महापुरवने कहा है कि मुखे किसी भी मनुष्यके प्यानित्तम रहन-बहुक्ता वरित्तम दो और मैं नापको तुस्त नया दुमारोगर हम मुख्य केखा है और केला पहेना। वर्षीलिए हमें अपनी रच्छानीको काहुमें प्यान माहिए। वर्षात, हमें बदाब नहीं पीनी चाहिए अगंवसपुरक बहुत बिक्त काला नी मेहें वाहिए। वर्षात, हमें बदाब नहीं पीनी चाहिए अगंवसपुरक बहुत बिक्त काला नी मेहें वाहिए नहीं तो आधिर परिवाहित होकर मावक पैवानी होयी। को मनुष्य हिर्मात्रीत हुए पहरर नारने गारीप, धन बुढि और जीवनकी राता नहीं करता वह नाह नाह नाह नीहमां एकर नहीं हो करता। 11

इस प्रकार विकास करनेवाका मनुष्य जाती जनवर्गिधयोंको स्वच्छ स्वकर स्थित होरसे यह विचार करता है कि जब वन वृत्तियोंका उपयोग नया किया बाय? शीरमें हुए तो निरिचन वारत्वारों होनी ही चाहिए। भीवनका स्वच्य योक्टर विर हव उस शेत प्रमुक्त न रहेंगे तो बिना परवारकी नावके स्थान बीच समृद्य प्राप्त थीत सार्थ। स्वच्ये सेट क्ल्म प्रमुक्त न रहेंगे तो बिना परवारकी नावके स्थान बीच समुद्र में श्री हा हुए सेट सेट क्ला सुरामें पूरन है। कुरावा समावेच हो बाता है। जो मनुष्य खुरावा काम करता है वा खुरामें पूरन है। कुरावा नाम करनेवाले कियने ही कैशी-पाक्यों जारे-मारे किसे हैं। होता नाम केना सीस केता है, इस्से उसे कोई क्षी कुरामें हुई कहा। मनुष्यमाको के दुरिक्त होता नाम केना सीस केता है, इस्से उसे कोई कोई स्थान हो कहा। मनुष्यमाओं के दुरिक होती प्रप्त हो एन नियमका प्रयोक नमुष्य पासन कर सम्बद्ध है। सौ हमें हिस्से प्रचार कामन-मासन कर सरसी है, क्षीक हमी बारवारी करनी बकासन कर सरसा है स्थानार हमें पूर्ण स्थानार कर सरसा है और समझूर हमी बाराने कर मनुष्ट कर सार्थ है। इस नियमका पासन कर सरसा कुरावा है और समझूर हमी काराने कर मही हो। स्थान स्थान कर स्थान

ठा रूम नक्का महत्त्व यह हुवा कि वो बनुष्य क्वर्य था है देवर्राह्म है क्विरें प्रका लाव नहीं उनाम त्वेसा पवित्र करने व्यवहार करना है वही युग्ध वान्ति है वि सूर्या दे और वहीं वक्ष्यत है। धेने लाय ही बातव-वान्तियों नेवा वर नार्वे हैं। धिंग नगार्च ही बार बांध्य न हो हा वह दुव्यों का विद्यालयों के बुग्धा लेवेगी जो नहीं रूप ही नीतिया पाल्य नहीं वाला वह दुव्योंने क्या विनायता है से कई कर गई है वह हारेयों के बच्चा लेवेगी नीतियाम जावत्व वन्तवाना वानुष्य कोने का नहीं है। तहीं हामा कि दुव्यायों नेवा तिन वक्षय वी जाव वांग्रिक वह नया ही है। त्तरं नहीं उठता। सैस्यू बार्नेटवने कहा है एक समय था बब में अपने मिनके स्थित् सस्स्य दिवस बीट कीरिक्ष कामना निमा करता था। पर वह बैद्या नहीं करता। क्योंकि रे मिक्क मुक्तुक स्वास्थ्य विकय बीट कीर्तियर वक्तमित्त गृही है। अदा वह हमेशा से यह कामना खुर्ती है कि उपकी निविक्ता स्वा वक्त खेरा देश करता है, अठे सस्मीका दुक भी उसका खुक है बीट बुटे बास्मीका थन और कीर्ति दोनों ही उनके सैट दुनियाके क्षिय दुक-क्य हैं।

#### रुपर्पेक्स विषयसे सम्बन्धित कविता

बर बादघाड डाकर समझ मुल्कों फिराताक्याह्रवा दो दित का नरसिया नजा र्म्-म् हुवा ता स्याहवा। मुख-सोर मुल्को मासका कोशों हजाता क्या हजा या हो फकीर जानावक रवो हवा दो क्या हुआ। पर यूँ हका को वदा इका मीर मूँ हमा दी नवाहमा। १ दी दिन दो वह चर्चा हुना भोड़ा निष्म हानी मिला। बैठा बगर होने उपर या पालकीमें का चढा। भावे का नक्कारे निर्धा पीकेको फीजॉका परा देखा दी फिर एक बान में द्वापी न घोडान गवा। यर में हमा की बना हमा भीर वें हवादा गया हवा? २

सब वैश्व विसन्दों शाब हो बीर किस पे अखिंतम करें? यह दिल विचारा एक है किय-किसका अब मातन करें? या दिम को रोवें बैठकर या दरही इन्ह्यको कम करें यांका मही चुकात 🛊 वय किसकी बूडी यम करे। यर वृंद्वचातो क्या हुवा नौर वें इत्राती प्याइमा। गर कुनशीर समामर्ग है ती वालमें भी धाद हो बस्तारमें भी हो सुधी क्याकर्गे भी धार हो। जानावणी भी बना के जंबायमें भी धाद हो। इम हाधमें मी चार हो बस क्षाक्तें भी भार को। यर मूँ हुआ। तो पना हुआ। भीर वें हवा दी प्याहमा?

[नुवरातीसे] इंडियम सौरिजियम २३-२-१९ ७

I saw him sensitive in frame,
I knew his spirits low

And wished him health, success and fame—

I do not wish it now

For these are all their own reward, And leave no good behind They try us—oftenest make us hard,

Less modert, pure, and kind,

### ३६२ जोहासिसवर्गकी जिट्ठी

[फरवरी २६ १९ में]

### जनुभतिनश्रौकी सूचना

### मरीबबॉर्व बाध्यावेश

स्वैदर्शे कमारेशके तम्बन्धां दक्षिण वाधिको विदिध वारतीय इमिरिके एक एवर्डन केंक्सप्रमाम प्रस्त किया ना। उठका भी विद्युत वर्षिकाने उत्तर दिया है कि उस इम्मन्य माराधीयोंको मुनावना रिक्तानेके आई एक दिन केंद्रिका माराधीयोंको मुनावना रिक्तानेके आई एक विद्युत्ति केंद्रिका के प्रस्ता कर कार्या के द्विता है। इस द्वारतिका कार जोगों के उर्प है है वार उनके कारका बतार मार्ग्न होने अमा है। इस तार्यों कारका वाद मार्ग्न होने अमा है। इस तार्यों कारकार्य केंद्रिका ना स्वित्त के प्रावादाय केंद्रिका ना सिंग्न के प्रवादाय केंद्रिका कार्य के केंद्रिका को प्रतिवृद्धिक केंद्रिका के प्रवादाय इसिंग्न केंद्रिका को प्रसिद्ध के प्रवादाय इसिंग्न केंद्रिका केंद्रिका को प्रसिद्ध के मार्ग्य कार्य केंद्रिका कार्य केंद्रिका कार्य केंद्रिका केंद्रिका

### धीनपाई मोजनगृह

स्त नम्बल्यमें बोद्धानिष्ठवर्षं नगर-मरिषवडी बोरखे पत्र क्षादा है कि उन्होंने वो वार्षिक वर निश्चित की है उन्हों विसद्भाव कभी नहीं की बायबी। श्वपुर मंत्रने किर वर्षे मिला है।

#### रेसकी अञ्चाविधा

भी कुराब्याको सकारी बाहीमें दिकीरिया नहीं जाने विद्या क्या और भी जेस्त नार्वे भारतीयरा जीवस्टन बाने हुए एक केंद्रवरटने अनुवान किया। इन सन्वयस्य मुक्स प्रवासी पर निया नवा है। जसारी बोरने जत्तर मिका है कि दक्की जीव की बा पढ़ी हैं।

#### मपा चुमाव

ं पिक्के सप्ताइमें ४८ माम वे चुका हूँ भ्रेप २१ नाम नीचे दिसे जा उदे हू

पार्कराजन — कर्नेस सैमान (प्र.) व्यूटाजन — सार गोक्सपेन (स्व.) द्रिफार्गन — ए॰ फ बेयर्स (क्ष. फ) बारसर्टम — बार के समझे (स्व.) मेरोलीना — नेन बारस्ट (क्ष. फ) अरानते — क्षांत्रिक्स (क्ष. फ) करेनेस्ना — नेन बारस्ट (क्ष. फ) अरानते — क्षांत्रिक्स (क्ष. फ) करेनेस्न — स्व. क्ष. करेनेस्त (क्ष. फ) अरान क्ष. करेनेस्त (क्ष. फ) अरान क्ष. करेनेस्त (क्ष. फ) की क्ष. करेनेस (क्ष. फ) की क्ष. करेनेस (क्ष. फ) की क्ष. करेनेस (क्ष. फ) अरान करेनेस (क्ष. फ) की क्ष. करेनेस (क्ष. फ) की कारस्ट — प्य. प्य. क्ष. की अरान करेनेस — एक वेयर्स (क्ष. फ) की कारस्ट — प्य. प्य. करेनेस (क्ष. फ) की कारस्ट वि. का. की की कारस्ट (क्ष. फ) अरान की कारस्ट करेने की कारस्ट करेनेस (क्ष. का.) की कारस्ट की कारस

[गुनचवीसे]

इंडियन ओपिनियम २--३--१९ ७

**को हा** निस्**य**र्ग करवरी २६ १९ "

चि छगनकात्र

में मलय पैकेटमें हमीकिया विवृत्तनकी पुस्तक छापनेके लिए मेच रहा हूँ। पुरा चरी छरी हुई रिपोर्टके आकारकी होयी विसे में तुम्हारे पास सामधीके साम मेन एमें पुनरावी नियमों और उनके नेप्रेनी नमुशावके साम को बोजों कुम्हारे पाछ पहुंछे नेने वा पू है, हुम्दे साम-नन्द गुनरावी सामग्री भी कापनी है। वो चुनरावी सामग्री नव नेन राग् च उद्दे राज्यमार मुक्ति वानवा था कारना है। वा पूरावा वार्षाकों ५ प्रतिकारी क्याँग कर्ष वर्षिकों मी करना है और करना है। यूखे पूरी खामगीकी ५ प्रतिकारी क्याँग कर्ष किया मेवी। सनुवारका कर्ष कोइनेकी वकरण नहीं है। यह मी बठावी कि पूर्व का क्यावन किराने पूर्वोंमें सायेगा। यह बृहस्पतिको तुम्हारे हायमें पहुँच सायेगा। मिर्ट पू मूने १ विकिएमें ठार मेव सको तो तारके क्याईका सर्च बठा थे। क्योंकि सायामी क्यांग पुत्त ( शिक्षपत थीर नव चका दा दाएड क्याइका बच्च बता बागिवाह काराना प्रणाह मेरे बहूँ वालोकी सम्मावना है बें है यू वे हुए कारकी निकास है कि है यू वे पूर्व चर्च कारकी निकास है कि है यू वे पूर्व चर्च कार बात की स्थापन स्थापन कारक है कि है कि यू वे कर कि पार्च के कार बात की प्रणाह की कार बात की प्रणाह के कार बात की प्रणाह की की प्या की प्रणाह की प्रणाह की प्रणाह की प्रणाह की प्रणाह की प्रणाह की भेव पहा हूँ। तुन्हें क्याई बारस्य करनेकी शावस्त्रकता नहीं है। वहाँकि प्रावेक बात ह्या<sup>ए</sup> चर्वोको स्वीकृतिपर निर्मेर करेगो। नुकराती सामधीको फिलहाल तुन्हें अपने पास रवण

चाहिए नवाहि महि हमारी वर्षी लोक्य हुई से वहाँ आने पह हिए हमा हिए हमारी कि हमारी वर्ष लोक्य हुई से पार्थ प्रदेश स्वित्य नोशितियार के किए से कुछ और सामग्री मेन पहा हूँ। दुन्ते मेर पर्य एनेरी कमारीक मुख्य मुख्य सेना ना। मैं हुई सामग्री मन पहा हूँ। मुस्ते नावस्त्र है हि दुरहाएँ नियाह नेदेनी प्राप्त नहीं मुक्तिय नहीं गुड़े दुन्हें दुन्हें तर मेनना पहा

বুদ্ধায় মুম্ববিকর্ম मो क गोबी

[संडप्न]

[पुनस्त ]

जपनिवेषियों बाके विश्व केलाका जनुवाद करनेको सैने किया वा घरे गुजरावी में

नांगीजी हारा हस्तासरित टाइप किये हुए मुख बंधेजी पनकी फोटो-नकन (एड एवं 18 ( 90x

र ने दी भनुष्केर गुक्तनीय नांगीबीक लाखरीय है ।

#### ३६४ गोगाका परवामा

इस परवानेकी सपीक्षम कई विचार उठते हैं। भी भोगा भीत गय इसकिए उन्हें बचाई रेनी चाहिए। मारतीय समानका भी हुएँ होना चाहिए। नेटाख मर्थ्युरी ने इस सम्बाधमें नकी टीका की है। नह हमारे मिए कामप्रव है। इसी प्रकार टाइम्स बॉफ नेटाल M भी सिचा है। यहाँकी सरकार भी हमारी सहायका करवी है। किन्तु इससे बया ? भी नौजाकी कितना सर्च उठाना पत्रा जिसके बाव बनका सामारण विमिनार बहास रहा । उन्हें तीन वकील रखने पढ़े और वे भी गेटालमें ऊँचे माने जानेवाछे। बल्पधिक चिन्तान बाद सम्बे धर बाना मिला। मनर-परिपदने को परवाना विवा वह न्यायवृद्धित नहीं किन्त केवल करके कारन । क्योंकि भी गोगाक परनानेका सकरमा पूरा हजा कि तरन्त एक गरीब भारतीय बेनीयर मकरमा चन्ना। उसके परवानके बारेमें भी वहीबाते सम्बन्धी बापति थी किर भी उसको परवाना देनसे इत्रकार किया गया। वर्षोक्ष बेनी न कोई तीन वक्कीस रख शकता या न आये बढ़ सकता था। इससिए एसे परवाना नहीं निष्ठा। इसका वर्ष यह हवा कि धनदान अपन परनाने बचा पायेगा। परम्भु यदि गरीब भर जाने ही चनिक कितने समय टिक पायेंगे? मनवान जारतीय यरीव मारतीय स्थापारियोंपर निर्मेर है। इस समय समये उपनिवेशमें इस विपयको चर्चा हो रही है। ब्यापार संच हमारे पशमें काम करना चाहता है। इससिए ऐसा सम्मव है कि हमारी जोरते याँव पूरी तयह अज़ाई भन्नी नई तो हम कानुनमें परिवर्तन करता सर्वेते।

इस विचारते बंधेनी भिज्ञानमें हमने कुछ मुताब तरस्य क्यारे विसे हैं। उम ठरीकेसे बारे उत्तिवर्धों हम हो-बुक्ता कर देनकी आवश्यकता है। कावेस बड़ा परिसम कर रही है। उसे जीर सी जीर कागावर वेस्वरासे मिकता वाहिए, और दूवरे मोरी तथा मंत्रके मुक्त सरकारित मिककर इस बस्त्याओं हुए करना चाहिए।

[पुत्रपदीसे ]

इंडियन औपिनियन २-३-१९ ७

र भी नोपांक ब्युष्ट सम्पन्नम् मण्डि पाणि भीर शिराम्य भी के शी नामी ने । रिकेट-मन्त्रम् मन्दिनसम्बद्ध महाराम तेनम् बरनेम् बनका भी दान था । वेसक्के कुट रिटोम्स्टो राजमे क्ल्फि पिरा कुम मन विद्या था एक हरानेने सार्च वरते हर क्लिने ब्या कि यह मराजिस्को भी काम और कम्म व्यास स्वीता था। यह स्वास्त्रित स्वीता करा

नुसारकि समय बात हुना कि मुद्दामंदे स्पेकि मितिरिका भी स्तेत समय क्या भूतपूर्व ग्राम्पीत्मे भी नीमादी सरामा तिन्त्रेका महिता देवर क्या था पींड वेंद्र क्यि थे ।

१ रेप्पर "अर्र्णा नाम" इंडियन अपिवियन १-1 १९००।

### ३६५ केपका प्रवासी कानून

केपमें नया प्रवासी कानून बन चुका है। हमारी रायमें वह नेटालके कानूमकी वरेबा बहुत कुरा है। फिनड़ास हम उसका सबसे बुरा हिस्ता यहाँ वे रहे है। अपेनी न जाननेवाण भारतीय केपका निवासी हो तो भी यदि वह केप छोड़नेकी बनुमति क्षेकर बाहर न वाने तो वह कौरकर नहीं का सकेवा। यांगी अंग्रेजी व जाननेवाछ भारतीयको प्रत्येक बार पत निकसवाना होगा । उसका बुन्क १ पीड देना होना। यह पास हमेसाके किए नहीं विनि जमुक करविके ही किए मिकेशा। यांनी स्वामी परवाना नहीं मिल छक्ता। किए कि राजपत्रम यह विवेधक प्रकाशित हुवा है उसमें बताया यसा है कि दिस व्यक्तिको कार्युस परकाता चाहिए उसे अपना छोटो और हुस्तिया देना होगा। परकाना दो क्षेत्रा ही होना। हरेन परिवर्तन नहीं किया था सकता वर्षोंकि परवाना केना कानुनका अंग है और उस कानुनके हाँई ए**ह**िगतही स्वीकृति मिछ चुकी है। छोटोबाडी बात गवर्गरके हाव है। वह एक स्वामीन नियम है। उसमें हर समय परिवर्तन हो सकता है। हमारी शय है कि कोटोके सम्बन्ध क्पके नेदाओं हो तुरन्त लड़ाई स्कृती चाहिए। उन्होंने यही मूल की कि विवेदक स्वीकृत होते दिया परन्तु वब यदि फोटोकी बात एह गई तो हम उसे धारी वपराव सम्बंते। केपमें वर्ष परिपाटी स्वापित हो वह तो उसके कीटे सब बगह धड़वे और उसके कारण बर्म-जावराने ठेस पहुँचेगी। आसा है, केपके नेता इस सम्बन्धमें डीस नहीं करेने। सम्बन्ध कानुक मस्य भागमा अनुवाद हुवने अन्यव दिवा है।

[बुबयतीये]

इंक्सिक बोपिनियन २-३-१९ ७

# ३६६ 'मर्स्युरी' और भारतीय व्यापारी

नेटाल मर्स्यूरी ने अपने २१ करवारीके संकर्म धारतीय व्यापारियोंके वारेमें वो टीमों की है वह बातने जीर समझने योव्य है। बसने आरतीय व्यापारियोंका पदा विका है की बेबीसाथ रिकामको करकारा है। किया नहीं नी बहु है कि हमें व्यापार-क्यों तोका है? सर्द्भी पहालेंसिय क्याकर क्यानी है। उसमें कहा गया है कि वीरिस्तर्यके व्यापारियोंको रहायों विका नया है को वे सीमाया समझें। उन्होंने सुबना प्रस्य हो बानेके वाकबूर वहायों टीक नहीं रखें में। हुबारा जूपना सिक्तेयर रखें। हुसरी बार सुबना बेनेके किए परिवर्षर

र नेदाक सम्बुद्धिन कुशन किया था कि वहि भविष्यंत्र बूदेवीन बन्दरीय व्यवस्थिती सहस् वर्षी बदरे हो क्यें बस्तीयीका परिवार करना वाहिए। करने किया " स्वयंत्र प्रकारी सकता करने की बस्त करने हैं का पूर्विति पूनार्थी और सकता साहिक काली करी-बनायान करने हम बेक्से के पहुंच हैं। परिवार्ग नासरक कर कर्यायन निकारका स्वयंत्र कर है कि पूर्वितियों करों नासर करने करने दिने मेरे कर विकारतार्थि काला करने किया सकतायान काल करना है।



सन्पूर्ण गांची वाज्यव

इस इस अंकर्से एक तासिका वे रहे हैं। उससे पता पक्षेत्रा कि प्रीवर्शनें वायोग समाजको कुक निकाकर अगलग १९, पाँडकी हालि उठानी पढ़मी। इस अर्फिकी किए सन्दनमें नारवाई पक्ष रही है। असमें इस तालिकासे बड़ी सहायता मिलेनी।

[पुचरावीचे]

316

इंडियन बोविनियम २--३--१९ ७

### ६६९ केपका नया प्रवासी कानून

करमरी १५ के केनके सरकारी यकट में भवा प्रवासी कानून प्रकासित हुना है। ससमें से भारतीयोसे सम्बन्धित क्यमाराओंका बनुवाद निम्मानुसार है।

#### प्रविवस्थित प्रवाची

विन कोर्गोपर निम्म जगवाराएँ कायू होती होंगी उन्हें "प्रतिवर्भित जगती सन्दें कर प्रदेश करनते रोक विशा वायेगा (१) ऐसा व्यक्तित को सन्द विकार कारण होजने किसी नी नामाने नहीं कितकर एवं उत्पर हरलाबार करके [जगसी निकारों के उप्पर क कर के (२) विसके मार्ट निवीहके सावन न दिवाद पत्रते हों (१) को सून व्य भोरी पद्यंत्र साथि अपराजींक कारण जवकिनीय हो उत्पा (४) को पानन हो पना हो!

उपर्युक्त करनाराएँ निम्न प्रवाधियोध्य सायु नहीं होंगी (१) विसने हिसार्से। स्थापेतक टुक्तीमें उन्हों स्थापेतक दोतिये काम किया हो (२) वपनितेष्य वसनेकी निर्विध नाम किया हो (२) वपनितेष्य वसनेकी निर्विध पामे हुए स्थितको स्ली या उद्यक्त १९ वर्षी कम चलका बण्या (३) विस्य नाक्तिमें वस्मे हुए स्थीति सोग उपना समितामी गोरे (४) के एक्तियाहै जिल्होंने उपनितेषमें निर्देश कितामित सामे किया हो सामे समिताम प्राप्त करनेके बाद निर्विधिय किये हों बीर उनकी बडिंक निर्वाध सामें हों।

#### राप्ते समयको साँच

उपनिषेक्षमें किसी भी बन्दरगाहपर उत्तरनेवाले व्यक्तिको अधिकारीको नह ज्योगे कराना द्वीचा कि नह प्रतिवन्तित प्रवासी नहीं है, और उत्तर्पर उपर्युक्त उपवासरों की नहीं होती। हर बायके बनुसार सोक्षद् वर्ष तक के बन्धे मा परिके साव प्रवास प्रवास करनेतर्के प्रवासित के केवन देवे मानिमोकी एक ज्या हुआ कार्य भरता होगा। वो म्यक्ति मह कर्म नहीं प्ररोग मा को मरानेके बाद भी प्रतिवन्तित प्रवासी जान पहेना वर्षे रोका वा तकेना।

भरोगी मा की भरतक बाब की [भागवशिक्तत] प्रवासी जान पहेनी वर्त राक्ता कर राक्ता कर राक्ता कर राक्ता कर राक्ता कर

एव ववासम्भव सुविवाएँ वी बार्वेगी।

#### मीपादी जनुमतिपत्र

बहुत्व बस्तरनेके किए उपनिषक्षये होकर बागेके किए वा कियो बादस्तक कार्यों हुक प्रभर करना हो तो एक पीक सुरक केते तथा वसानतके करने बीमीची एका वर्षण बगा करनेपर मीमादी बनुमधियन मिक शकेमा। मीमादके अन्यर औदनेशीकी समानत सन्तव को बागेगी। किन्तु नीयार बीत बानेके बाद एकम बच्च कर को बागेगी बीर की व्यक्तिको पिरप्तार करके उत्तपर मुकरमा बकाया जा सकेया। यक्तव या वाकी पदा देनबाकेका अनुमृतिपत्र छीनकर उत्तपर मुकरमा बकाया जा सकेया। प्रधान प्रवासी-अधिकारी २१ दिनका और उस विकासका सम्बंधित सहितेका सीयारी अनुस्तिपत्र वे सकेया।

#### भनुमविपत्रपर कोटी

प्यनिवनमं कान्नी वीरवे निवाम करनेवाछ पृथिपाईको बनुमिशान मिन सकैमा। उनमें बाहर पहुनेथी व्यक्ति और कौरणेयर उत्तरनेका बन्दरकाम आदि बनामा वाच्या। इसने भिन्न १ पीट सम्ब विचा नायेना तवा प्रत्यक बनुमश्चिपवार उसक मामिकका कौटी बीर हमरी बावस्यक पिनाकन तवा बानकारी किसी बावेगी।

[बुबरार्वाहे ]

इंडियन मोपिनियन २-३-१९ अ

### ३७० अलीगढ़ कालेजमें महामहिम अमीर हबीबुल्ला

जनवरी १६ को महासाहित अभीर अभीरक कोन्यमें यथे थे। उस अवसररर जनका बहुन ही मस्मान किया गया। उस समय उन्होंने वाचीशह खाकेबके विद्यालयों हे समक्ष को जनक दिया उनका अनुवाद हुन टाइस्ट ऑक इंडिया में वे रहे हैं।

#### दिया भीर तुःगी

आप लीन पुनक है। मेरे तक गृतिएया। लोगाने आपये गहा होया कि समीर से सामिय सुधी है। परनू में मुझे हैं हरानेत्य तथा मुझे नार्वल हाना चाहिए? में एक स्वान पूर्ण हैं। आप लागान का लिया है वे तथा नुमीले मुख्यलं हिम्मुझे कियेल सम्मन्ने में क्षी मही। तब तथा आप यह मान कि चूँकि में मुझे हैं हिमिल नियारे मुख्यले हिम्मुझे कियेल सम्मन्ने क्षी मही। तब तथा आप यह मान कि चूँकि में मुझे हैं हिमिल नियारे मुख्यले हिम्मुझे कियेल मान किया हिम्मुझे मान स्वान हिम्मुझे हिम्मुझे मान प्रदेश स्वान प्रदेश हिम्मुझे ह

#### िएस

बहुरहे नागाने अमीयह बतियह नियाह बात है हवाँना से नरह रेसन आया है वि बार्गासर निर्मात बता है। जारन नागान बुना-मानाशों मूर्ग स्वतन है जिन हमन बत नामैनाने नाम हमना होने दिया और नाम जान समझ बाराना कर सिहा हिया हमने निर्माल करता है। नाम सैन नीमा बहिजन विद्यादियात निर्मास हमा और प्रमान स्वतन्त्र प्रमान पर्मात करता हो। या नामा स्वतान हो। हमन औ नाम बीयह निर्माल बाद हिया बरों ने असी मूर्ग के क्या करता नामा है।

पश्चिमी चिक्षा में करापि ऐसी सकाह नहीं बूँगा कि जाप काय परिचरी सिका म कें बीन मैं तो बार-बार सिफारिस करेंगा कि बाप सोगोंको घरसक परिमय करके पश्चिम शिशा प्राप्त करनी चाहिए। किन्तु उसके साथ आप सीमोको इस्लाम वर्मकी ज्ञि पहुछ केनी चाहिए। मैंने बफगानिस्तानमें हवीविया कवित्र बोला है। वह रेने परिचनी शिक्षा देनेकी कुट दी है जिससे बहुकि विद्यार्थी पूर्व क्सस मुहस्रमान वर्गे। मैंने बाज जिन विद्यार्थियोसि बातशीत की उन्हें वर्म-बानकी वृध्टिसे परिपूर्व गरा।

कोंक्षेत्रको राज

मुप्ते चेद है कि मेरे राज्यमें मुझे शिकापर अविक स्थय करणा पहता है 🥫 छिए में अधीगढ़ कॉलेअको जिल्ली चाहिए, उल्ली सहायला नहीं दे सकता। जिल्हाक हो मैं कॉकेंबको प्रति मास ५ क्यमें बूँगा। मेरी सिफारिस है कि बाज बिनसे मेरे बार-चीत की है छन्हें जाप देश विदेशकी यात्रा कराएँ। आगे चककर दे जीन तक्क कि होंने। प्रति मास ५ स्पर्धके अधिरिक्त में इसी समय कॉक्टेनको २ वेता है।

रकाश्चिकश्चा सामिक

बसीगड़ कॉंक्रेबमें सम्मान प्राप्त करनेके बाद महामहिम समीर श्वास्थिरके महाराबाँके महा सितिम हुए। जाको महाराजा विश्विमाके महसमें ठहराया गया वा और लाक्नियाँ वनका बड़ी बुम-बामके शाब स्वागत किया नथा था।

[नवरावीसे] इंडियल जीपिनिकन २-३-१९ ७

३७१ तार एशियाई पंजीयकको

[बोहातिसर्व साचे रे. १९ थी

एशियाई पंजीयक <u>प्रिटोरिया</u>

100

रस्टनवर्ग मारतीयों काटा संबको मान्त सुवनानुसार पुक्रिय जनको बँदुनिनी निकात के रही है और अनुमारियन जॉच रही है। संघ को सनुमारियकोंकी जीवार मापत्ति नहीं तमापि वह नसतापूर्वक वैमुखियोंकी काप केनेका विरोम करता 📳 रस्टनमर्पमी सूचना ठीक हो तो संच क्याप केनेके कारण बताने और वह प्रण नन्द करनेके बारवासनकी प्रार्वेना करता है।

[बियास]

[बंबेबीसे]

इंडियन मोनिनियन ९-३-१९ ७

र मिन्नि रेक्निन अधिरिक्कन (मिन्निक भारतीन श्व)का शास्त्रा गाम ।

### ३७२ पत्र एशियाई पनीयककी

(बोहानिसवर्ष सार्च ४, १९ ७ के पूर्व)

[मशामें ] एतियाई पंजीयक बिटारिया महोदय

इसी क्षारीता २ गनिवारका भाषकी सेवामें निम्मनिनित शार भडा पा

राटनबर्ग भारतीयों हारा लंधको आता नुकाननुसार पुलिस वनकी अंपुलिसीट निनान के रही है जीर अनुमतिशक कोक रही है। समकी जनुमतिशकोंकी खोकपर आवील नहीं तथायि वह नफतायुक्क जेपूलियोंकी उस्त लैनका विरोध करता है। राटनवर्गारी मुक्ता डीक् हो तो लंग उपन नेनके कारण बतायें और यह अवा क्षण करनके आस्पतनकी प्रावेश कारता है।

इसके बार मेरे सवसी बिदित हुआ है कि ट्राम्पसामने पूगरे स्थानागर भी अंतुनियोके तिमान निरु एवं है। अने भी सीध्य ही उस्त नास्का चसर देनती मार्चना करना है।

> भागात मात्राचारी नेवन अस्टुस गनी

[बदमीस]

भग्नश विदिन भारतीय स्वय

इंडियन ऑपिनियन ९-३-१९ ७

#### ३७३ तार एतियाई पजीयक्की

्रिशासिनवर्षे यार्थे ५.१ औ

नेताब गाँउपाई पश्चीचन पार्तिका-नार्योत्तप रिगोरिया

ा १८५६ कोषा नार ६० आत्र विचार सब नोर्ट नियमण्ड नाय हुए समापिट मुर्गादर चन्त्रको प्रमुख और जीवसारियको हुए सम्बन्ध देउको स्थापन

देन्द्र), को बा दिनों हो जोका हम देशम है जाना देशम को आजिती हमा देशम है। एक्ट पूर्व देशमा अ कोड कार्य प्राप्त क्षार्य कार्य कार्य अपना (१९४४ हेसमा इंग्रह्म हैं)

104 समान मनुमन करता 🖁 दसों सँगुनियोंकी छाप छेना सनावस्यक अस्मन।

किन्तु धिनास्त्रको पस्का करनके सिए अँगूनेकी छापपर राजी। मह भी कि बिटिश मारतीय संबकी शासा शमितिको जोरवार स्वीत यस्त्री चिद्ठी किनी यह है कि वह दशों अंगुक्रियोंकी छान न हैने हे रिष्ट्र

इसके विधित्तत धिनाक्त अनुमृतिपूर्वोकी जाँच और प्रमाणपूर्वीके पंजीपतने की मिछनरके साथ हुए समझौतेके मृताबिक अधिकारियोंकी यवाधनित पूरी मदद करे। বিশ্বম

[अंग्रेजीचे ]

इंडियन ओपिनियन ९-३-१९ ७

### ३७४ पत्र छगनसास गांधीको

वि छ्यनलाल ]

[मार्च ९, १९ ४के पूर्व]

तुम्हार दो पत्र निके। में पुनसे पूर्वतया सहसत हैं। मुखे क्यी है कि इस बार दुन्दे तेयर पुष्ठ दिये। सी वेस्टको राजी करनेके किए में उन्हें किया पहा हूँ। गुजराती सम्पन्न बसरोंको पूरक करनेके नारेने तुम्हारी आपत्तिका येने पहछे ही बनुमान कर दिया थी। मैंने यह चुटि फोस्सरस्टमें वैश्वी। में कल वहाँ वा बीर मैंने फीरन बातलासका लि दिवा वा । फोक्सरस्टसे मैंने कुछ गुकराती और काफी अमेजी सामग्री मेनी दी। वाण है तुम्हें दोनों मिक वर्ष होंगी।

मैं बच और अंग्रेजीमें १ पर्चे बावनेका आरेख शाम जेव पहा हैं। कार्य कियाँ बाकारका हो सकता है परन्तु बन्दकते कम न हो। संहेगी और दन मैंसी ही हो<sup>नी</sup> चाहिए भैंसी कि सामके कागबोंपर किसी है। इसकी १ प्रतियों तुन्हें भी ए हैं एन कचाठिया बॉल्स ९७ फोक्सरस्टको सेवनी चाहिए। उनका नाम फोक्सरस्टके पाइकॉर्स बी वर्गकर को। प्रिटोरियाके किए भी चुन्हें वह शाम पहके मिक्स चुका होगा। है। क्तियू मैंने रे पींब केना स्थीकार कर किया है। रेक्स्पम तो सक्या होना ही। वह वह काम वैमार हो कामें क्य तुम जनहें ? पीड और सुस्कके किए विक्र मेंच सकते हो। उन्होंने तुम्बें एक सप्ताइमें या जसके बास-पास ही विज्ञापन भी मेवनेका वादा किया है। वदि व भेजें तो तुम मुत्ते माव विकाशा।

मुझे कंगता है कि इशिवियाके कुछ नियमॉर्गे गुम्हें परिवर्तन करने हॉने। भी फैसी<sup>ने</sup> ठीक ही मेरा स्थान इस सम्पन्नो बोर खींचा है कि गुकरातीकी समेशा समेगी नियमिती संस्था अविक है। इसकिए तुम जन परिवर्तनीको देख केना थो भेने किये हैं। मैंने <sup>17, है</sup>

र भाजनम्म वर्षिः

<sup>्</sup>र रक्ते क्लमें क्लाहिराके विश्वलके क्लेक्टरे तक है कि का पर वार्त ९, १९०० के हूँ निवा<sup>क्ट</sup> था काँकि का निवासन प्रविचल क्षोचितिककार व वालै तक हाँ दिया गया ।

३ नर पर करक्षण नहीं है।

4. मन्यर तल के नियम इन योनोंक जिहिए काट मिले हैं। ४८ के स्थानचर बुग्धरी दस्त दिवा है नियस कि वह मुन्दारीके वहचार हो आगे। इसी तरह संक्या २२ को भी वहण है। मैं नियमत्वर्गकों को मिले में वहा हूँ उनकी मारामें युव्य यह परिवर्तन प्रवास क्लाफी तरह देव सकोरे। भी पैन्छीने मृत्यरावी सामग्रीमें भी कुछ आवस्पक संघोषन किय है। दुम उन्हें भी समय केगा। उसके बाद पुन्हें मारे मूफ मैनलों मारामें दुम यह प्रवास कुछ मुक्त कर देवा। मंदीनों में में मारोक सक्त प्यानके मही विवा है पटन्तु में मानता हैं हि वह प्रवास किया मारामें मुन्दा होंगी। मेरा परंप प्यानके मही विवाह पटन्तु में मानता हैं हि हिन्द आदित्य मुन्द होंगी। मेरा परंप प्यानकेंग्न प्रवास छा छै। इसका तो सपोपन करता ही वाहिए। हरिखाक और पोरीमाईक किए गालानेकी प्यवस्थाके वारेंग ववाई कार वह यह वाह मारामें मारामें मेरामें मेरामें मारामें मेरामें मेरामें मेरामें मारामें मेरामें मेरामें मारामें मेरामें मेरामें मेरामें मारामें मेरामें मेरामें मेरामें मारामें मेरामें मेरामें मारामें मेरामें मारामें मेरामें मेरामें मेरामें मेरामें मारामें मारामें मेरामें मारामें मेरामें मारामें मारामें मेरामें मारामें मारामें मारामें मेरामें मारामें मेरामें मारामें मेरामें मारामें मारामें

में यो कच्छोदासको किन्न रहा हूँ। टोंगाटडे मोडुक्यावके बारेमें मुझे समाचार नहीं मिका। हरिसासके लिए मेनके बारेमें युक्तारी राय मेने चानी। साथ-राय मुहत्योका हिसाब येक हैं 'ए कुनाहिमाका नाम पाहकोंको सूचीये काट दो। चनका चित्रापन मी बस्य

कर यो क्योंकि उनका कारवार बैठ बया है। में पत्र वापस कर पहा हूँ।

एताविस्तरे कारवारके बारेमें एम के केनाईका पण यह छापना । बराबतान उस पणकी नदम उन्होंने मझे दिगाई भी भीर भैने बनसे बढ़ा था कि यह पण नहीं छप सकता ।

> तुम्हारा गुभविन्तक मो० क० गोमी

[मंडल] भी जगरपान गुप्तानकर मोनी [फीनिस्त]

दाग्प किये हुए मूल अंधेनी पत्रकी खोटो-मध्य (एस एन ४९१२) से ।

## ३७५ गरकानुमी

नेहान सरकारके यन १९ फरवारी न गढर में एक विजयिन मकारित हुई है जिनके मनूनार विजेता-सरकार अधिनियकों आपनी आर्था कामर करनेवालों आर्था कार्य करनेवालों आराजने क्यां करनेवाकों निवास अववा परिपादके सक्योंके तकरनायके जाते १२-१०-० मीडवी राज कार्य कर है। वृष्टि अवाले मारतीय ही एवं होंने जिनके नाम तीनकर कार्य कार्य ही प्राप्त कार्य करनेवाल करनी हमार कार्य करनेवाल करनेव

रे बडी रह राजि राज्यको दिश को को है।

सम्पूर्व श्रंती कारमन

[बंग्रेबीसे ]

IW

इंडियम मोरिनियन ९-३-१९ ७

# ३७६ अँगुसियोंके वे निवान

इमारे बोहानिसबर्गके संबादबाताने बदि सच हो तो एक बड़ी ग्रंगीर स्वितिकी बीर हमारा प्यान सीचा है। बान पहला है कि एथियाई सविनियम-संशोधन सम्पादेशके वीवत सा म्बर्गित हो बानपर भी परिवाह विकास सेसी कार्यवाही करता वा एक है मानो अध्यारेक्सर स्वीहृति मिल यह हो। मालूम होता है कि व्यवकारी विदिस भारतीयोंके बनुमतिपर्यो तथा पनीवनके प्रमानपत्रोंकी जाँच कर रहे हैं जीर साथ 🜓 उनकी दसों जेंगुसियोंके निसान मी के रहे हैं। इस जोर-जुरूम मरे कामके शिए कोई मुनाधिय सबय नही जान पहता। हमें सनमतिपत्रां और पंजीयनके प्रमाण-पत्रोंकी खोचके खिलाफ कुछ नहीं खहना है। दरमत्त्र हैं। इसे वाजिब बात समझत है और भारते हैं कि यहां अवेका अरिया है जिससे पत विदिध भारतीयों और एशिवाइयोंको इस उपनिवेशसे बील-बीन कर बाहर किया का सकता है मो बिना अनुभविपत्रके पद्दी पूछ आये हों। अयर बॉच एक बात है और उतकी नाहरें बिटिया भारतीयाँसे उनकी अनुमियाँके निधान वाँयना विसक्त बुखरी बात है। बिटिय भार तीयान सहत्र सहसावना और समझीतेके विचारते अपने अमरोब निरात देना कवन निर्मा है। विवरारियोंका इसमें सन्तृष्ट ही जाना चाहिए। भी हैनरीने बकामा है कि वेनुराहि निगान यदि ठीक तरहमें किए पार्वे तो वे धिनाक्तकी जनमोल क्सीटी है। इससिए समावने सब अंगुरित्याके निपान बैनको कहना उत्तका अकारण अपनान करना है। इस मामकेने इतनी शुरातासे क्यम बठानके निए हम बिटिस मास्तीय संपन्नी बनाई देते है। हमारे नंबादरातार यह भी गुषित किया है कि बिटिस मारतीय संघने सभी उपमृत्वित्योंको परिपत्र भेजन र अंगुलियोंके निमान देनेके निषक चेशाननी थी है और यह भी नुषका थी है कि ऐसे अपनान-क्रमक निवधना समर्थन करनेवाला कोई थी कानन नहीं है।

[अडेजीमें] इंडियन सोधिनियन ~1-१९ अ

१ बांगिने स्थानित स्थित पर गुण्या हा बर्लची मार्चना वी थी हेडिल सर्चना स्थीयर सर्विची वो । देलिय लेकेच्या विकेश कामूकल हार १९ ४ - ।

क्षानर भारत्या स्थित करायो क्षान्य कार्य क्षान्य स्थापन क्षान्य स्थापन क्षान्य स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

### ३७७ पत्र 'हान्सवाल लीडर'को

"बोहानिसवर्ग मार्च ६ १९ ७]

[सेवामें सम्पादक ट्रान्धवाक सीहर बौहानिसवर्वे महारम ]

इस उपनिवेशपर कीन सासन करता 🛊 ? सीर्पकसे आवके अकमें प्रकाशित आपके सम्मादकीयमें द्रान्धवासके बिटिय भारतीय प्रकृतपर सञ्च-प्रकाशित नीकी पुस्तिकाके विश्वपनके मानारपर अनेच अजीव असंगत निष्कर्प निकाल गये हैं। इनमें से एकचा सम्बन् निसपत्या मानस्पक्त है।

माप कहते हैं कि यहाँ जो बिटिय भारतीय है उन्हें जो राजनीतिक अधिकार और मुनिवार बज़ने देघम भी प्राप्त नहीं है असि बन्द करके यहाँ नहीं दे दिये वाने चाहिए। मैरे संदने बापके स्तन्त्रों कई गर्दवा यह सुचित किया है कि ट्रान्सवालके बिटिया मास्त्रीय समाजका इस उपनिवेशमें किन्ही राजनीतिक अधिकारों सथवा सुविधाओंकी माँगका इरावा नहीं है और वास्तवमें वह ऐसी माँग करता भी नहीं। ब्रिटिश मारतीय विसक्तब प्रारम्भिक नानरिक अधिकारमात्र काहते हैं जो निताला मिन्न है।

में भाषा करता हैं कि तच्योंकी उपर्वक्त गमनुबयानीको भाग चल्यीसे-जल्दी सुपारेंगे।

(बापका भावि अञ्चल गनी

[बंबबीसे]

विटिय भारतीय संघी

इंडिएन ऑफिनियन १६-३-१९०७

#### ३७८. अंग्रेजोंकी उदारता

नप्रेजींशी बारमै होनवारी जुस्मोंके सम्बन्धमें हमें प्रायः निन्दने रहना पहता है। ट्रान्डबानम फिर्स क्ष्म नोवोंका राज्य शक्त रूपमें स्वापित हुमा है, इस सम्बन्धमें विचार र्फरनगर अग्रेजीके बारेम अच्छा निवानका प्रस्ता हम पिता है। इसमें हमें हाँ हाता है। इच नीन नदाईमें हारे इससे अंग्रेजांनी दूहता निज होती हैं। अवनीमें औं बोलनवा सबपुत या दुष मो मी बहुँ नहीं है। कहाई गुरू हो जानके बाद जने जीनना ही उन्होंने जाना है।

नदादि बीच प्रमुति देण तिया कि इच शारनवाके लीग नहीं है। वे भी जी बटने योगे नहीं है। वे हारफर भी जीन गये। यदि वे निर्फ मुन्डीयर न होते तो सभी न हारते। मेंपेनोंगर इस तरहवी छाए वडी। इसव अतिरिवत चतुर नयेन प्रजाने यह जी देग किया कि

रपॅडि नाम बुद्ध करनमें मुख्य दीय महेबीका ही था।

निय पराने कहाईकी यो उसकी पिकल जुनावमें हार हुई। उसार वक जीता और उस्ते क्योंके हुएको एउनकी कथाम धींतनका निवार किया। उसके आज जनतस्व त्रोता और उसके धानी टुन्टवाकके मन्त्री हुए हैं। वे अब बिटिश नवा है। किन्दु ट्राण्याकर कर है। मिने क्योंको एउन-व्यवकामें बातिक किया जा सकेगा किया जाया। यदीव वजांको मन्द्र देनी वार्ट भी हवामें कैस रही है। उस मायाका मूख्य आज ५ प्रतिशत्त वह नमा है और वर्त-

बात भी हवामें फैल पूरी है। उच्च भाषाका मूच्य साल ५ अविवाद वह मया है और वॉर-ग्रीनमें बैस पहले उच्च छोन दिखाई सैसे में बैसे फिर दिखाई बेने कमे हैं। उनका उस्ताई की गया है भीर वे किस्से तसर हो गये हैं। उच्च होपोन हमारे साल चाहे बैसा बरताब किया हो फिन्दु उन्हें बोन्डुफ मिन्न है ही मानते हु कि से उसके मोग्य से। इसके किए उन्हों बनाई सी बानी चाहिए। बोबेनोंकी स्वादाता

क्य कोयोग हमारे धाव याहे थींग वरताय किया हो किया उन्हें को-कुछ मिना है हैं भागते हैं कि वे उनके योग्य हैं। इसके लिए उन्हें बनाई दी बानी थाहिए। अधेनीकी उत्तरात्त्री मह बड़ा उनाहप्य हैं वे कोग हमारे जाव पहते हैं इसकी हमें प्रवासता होगी थाहिए। समये हमें उनके भी केना चाहिए। उन्च उना बंधेन बोगों हमें हम्छ बाउने किए पिन्छों रते हैं? हम मानते हैं कि उनका महरा कारण हमारी बनाईका रंच नहीं विक्ट हमार्थ कमानायम हमारी मानतीं हमारी हीनना है। हम उनके मकाबोमों कहे हो सकते हैं इसरी

नामास विद हम करा करें को ने पुरस्त हमारों इन्तर कराने काफी। इसके मिए उससे कानकी नहीं हिम्मानकी नकरत है। यदि कोई हमें ठीकर मारे तो हम बैठे रहते हैं। इससे सामें नहीं हिम्मानकी नकरत है। यदि कामने नामा स्थासन समारात है। हमें हमारा कामानापत है। ठोकर नामान सामें सामान हमारात है। ठोकर नामान सामें सामान सामान हमें ठोकर नामान की उपले एक सामान सामान हमें ठाकर नामान सामें कर नामान सामें की सामान सामें की सामान सामा

पहें हैं। हम कोन जो ठाकर लाकर बठें एक्ते हैं यह निर्फ इंटके कारण। यदानीका मूठा यमका करके विषयात्व होकर हम वयनी मर्यांनगी लाने हें मीर व्यक्ती मीरवाको विचाहते हैं। यह नामर्थी हैं। वालीका खुस्थ न समझकर हम मन्ते होकर वैके वैवे विचयनमोनाने रन रहते हैं। यह हमारी नामर्थीका नमूना है।

वया नयं वनमाना र त्युद्ध हु। यह हमारत जानवाका नपूना है। केमने इस वन्नी समर्थीत स्वाचीर वंदे हैं रहत्वचर्में हम वर्ष्य मारे बन्नी बेसूनियोशी निधानी देने हैं नात्मा सामने हिम्मानके साथ मुक्तिनाम प्रवेश करनेके बताय चोरोंने प्रवेश करते हैं गई हमारी होतना है। ये निवार समीचर कानू नहीं होते हत्ता हम समाने हैं। केकिन ज्यादा मोर इं सर्वाम माहब्स करें सा स्वाचा होना सो साम सम्बद्धी मोगना पहला है। वह हमारी दर्श

देनारा हु। यो एक कानू नहीं होंगे दलना इस सम्माद हैं। केदिन ज्यारा लोग हर्ष ये जिला हमीपर कानू नहीं होंगे दलना इस सम्माद है। वह हमारी दण उट्टा बायरण करें या लगाना दोप सारे समानको मोगमा पहला है। वह हमारी दण है। दमिल्य हम मानते हैं कि वर्षेत्रांतों होए देनेके बताय परि इस बचना दोप देगें हो यानी पार लगा और जिल वर्षेत्रोंने बात दमोंको स्टायती सदास नीती है वही बेंदें इस हमार स्टाय स्टाय सीन देने।

[गुजरातीमें] इंडियन बोधितियन ९—३→१ ७

## ३७९ ट्रान्सवालके भारतीयोंको चेतावनी

राटानवर्षेके प्राध्योतीने हानकी काण देकर हाय कन्ना किये हैं। यह उनके किए
करमाजनक है। यहण्ड करकी कुर्राकृषि नहीं कैठती व्यवत्य कुर्याक्षी काल नहीं काण करकी का सन नहांचरके अनुवार अंगुंकियोंकी निगानी दनका गारण सर्टानवर्षक हुना है। इस्ति।
विदेश नारतीय समाजकी मुक्तान हुना वो खबका कर्नक सर्टानवर्षक भारतीयर्ग्वर करेगा।
हमें यह देगकर प्रकारण है कि विदिश्य भारतीय संघने दश क्षानवर्षों व्यक्तान करम उठाव है। वरकारके गार इस क्षानवर्षों पुकार की गई है कि स्वका वह करम एकरम पैर भानूनी भाषम होता है। भारतीय स्वितियोंकी प्रविन्योंक पत्र असे है यह क्ष्म भी स्वित ही उठावा गया है।

वारपं हा करावा गाया है। वारपं हुन बताहर्सके कारण द्वाचवामक धारतीय चवामको बहुत धावधातीय चमना वाहिए। तस्त्राम जो कार्रवाई की जाये वह शंबिक्ट और चंबत वृक्कर की वार्ता चाहिए। विकासित्सके करकर कुछ करनेकी वकरत नहीं। करना किन्नत और किन्तिकर जैव विचायतमें बहुद्द सिंह एक रही है थे द्वाचनके धारतीयोंको शावारण दिस्मत रनकर करना आये नहीं करना चाहिए।

[गुजरानीमे ]

इंडियम ओपिनियन १-३-१९ अ

#### ३८० मिलमें स्वराज्यका आम्बोलन

भगवारीम प्रशामित वार्षित मानूम होता है कि सिक्स स्वयाय — होम कत —
मानिक निए बार्सास्त निया जा पहा है। विभावाती बही-बदी बचाएँ बार्फ माँक सोकर से
स्वार तालत-मुक हायम तैनके प्रशास कर पहे हैं। इस तालपम करनके टास्म मानावार
पेत्र एक सक्त लिएस वहा है कि एम हुक्व प्रशास कहा करने है। हवारे विभाव में
में हुक्व नो बन्द कहाला सम्मव नहीं है। विधियाम हुए सोम बहे बहाँदि ह। उपसे
पिपाश नाध्ये नामर हुआ है और यह हुक्क्य पति तम्मे समय तक भवनी पही तो हम
नैमार्न ही कि बहे पह है और यह हिक्स माने प्रशास ने मानिक में मीम भी नामें
पत्री ही एम अरेब पट्टे हरदाय दे बेंदे। समेन अराके रिवाब में मानिक मी नीम नी नामें
पत्री लगा प्रकानता भी जन्मी है कि सीम भागी सीमेंद्र रिगा मानेनो हैयार है।
पीर्ति लगा सामा करना पत्री नाम नही है। यह नियम में सीम भाग बात पर में भी साम है

[प्रतर्शने ]

इंडियम और्शिन्यम -१-१ अ

र राज्य मनसर ब्राह्म विशेषको "पृत्र देश <sup>प्</sup>र दे दे दे दे ।

६ वे सम्बद्ध महिल

१ कसर बस्त को (१८८१-१९१०) विभी िया मानेज निश्नाह (१८८१-१९-७) ।

### ६८१ परवानेका मुकदमा

पीर्ट बेस्टरफा मारतीय वरकालेका जो मुक्तका एवींका स्वायास्क्रमें पना वा वर्ग पहला है ज्वमें इसारी हार होगी। फिर भी जत्वी हुमें नवराना नहीं है। ज्व मुक्तिकें हारा इस कोर नहीं सरकारको बता सकते कि परकामा कामुक्ते भावारार मारतीन समानते किसी भी प्रकारते स्थायत न होगा। भी योगाके नुक्तिकों जीव दो स्थायात सिनी समी वायेवी। स्थायकी स्थायत स्थायक केलक स्थाय न करे रवसक बत्तरा मानता चाहिए। वी रेखें कॉलिन्डने कहा है कि जनर-भरियों स्थाय करने दोस्य नहीं है। हुमें स्थापन स्थापना माहिए। वी रेखें कॉलिन्डने कहा है कि जनर-भरियों स्थाप करने दोस्य तकते हैं। हुमें स्थापन स्थापन मानि मोह नहीं है। परसू इस बातने हैं कि बही आप पित कच्छा विशेष करते हैं है। इस्प बाने वी हुमा कि वे स्थापने सर्वेश स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन करते हैं है। इस्प बाने की है। हुमारी निर्मेण राम है कि यहाँकि कोनोंको बचलक बड़ी स्थापन स्य

[पुनच्चीहे]

इंजियत बोपिनियत ९-३-१९ ७

### ३८२ जेम्स गाँबके

भी नेत्र मोतके विकासके किसा केवर और वैशिस्टर होकर और है। वनको हैंगे सन्मान सहित स्वास्त करते हैं। वह दिन उनके मादा-पियांके किए वहें हवेका बीर मास्त्रीय समावके किए गौरवका है।

सी गोंडरे बीर उनकी वलीने बपनी बस्ताने लिए बैद्या खाहण किया रक्षिय साम्मिने वैद्या खाहण बोने ही मादा-पिदानोंने किया होगा। व्यक्तिंत बपने करके-करिकारी वर्णने क्रिया होने कि पह प्रस्कत्वन कर कमनी खारी प्रमित्त कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर वाहरूकी बनुखार यदि अधिकार गायोग मादा-पिदा नकें तो मारवीय धंपावके बन्तन देवीने हैं-सन्ते हैं। विसानी निक्कृत जावसक्ता है वह हम खब नामते हैं। केंक्रिन धर मायवार्क बनायर पनाना इस पीने ये जा सारी है।

नपुर्धार पनारन वार राज्य प्रभाग हुए। स्त्री तेम्ह मीस्टी प्रकृत को जीट जाये हैं किन्तु नुननेजा समय बन या प्या है। विश्व ती एक सामन-मान है। यदि प्रस्ते साथ कार्या, वृहता वालि यादि पूर्णेका समित्रका सीयोत्त तो वह सिसा रूपी प्रती है बीट कार्यों वहके सभी-कार्यों नुक्कान प्रमुक्त है। सिमाणी कोर्य पीस क्षमान गोही नेकिल संख्ता कारण और वैशानिय करणा है। तम स्वीर्ये

र देविक "मीराखा परमामा" एव ३६% ।



# टान्सवाङ्ग्ये भवगतिपत्र

भो कौप ट्रान्धवाक्रके विना अनुप्रतिपत्रके रहते हुँ उनके सम्बन्धमें एक मूचना प्रकारित हुई है। उसके बारेमें में विक्रके सन्ताह किस चुका हूँ हैं उस सम्बद्धमें संबंधे हारा प्रका कि बानेपर भी पैमनेन उत्तर दिया कि जो सोग पुराने इच प्रमानपत्रीके भाषारपर ट्राप काममें रहते होने सरहें ३१ मार्च तक अनुभविषत दिय बाधये और ३१ मार्चके बाद को दिया मनुपतिपवके रहते वाये जार्येगे चनपर मुक्त्यमा अक्षामा जायमा। इससे किसीको मह की समसना चाहिए कि जिनके पास उच प्रमाचपण होगा छरहै अनुमितपथ मिछ ही जानवा। सम मोर्गोको जी ये सबूत केने होंगे कि इच अमाचनक मनता जुबका है और प्रमाणक रमनवामा व्यक्ति स्वाह गुरू होनके ऐन पहुळे ट्रान्धवाममें वा और सस्ति वहाड़ि वार्डि टान्सवाल छोडा वा ।

इस राज्यके सब्दावाचे प्रत्येक व्यक्तिको यो ट्रान्सवाकमें हो वंदे वने वैसे दूरण सनुमितिपत्र के केना चाहिए। किन्तु इतुना याव रत्त्रना चाहिए कि सर्वहारको अनुमितिपत्र न मिके तो वड अपना पंत्रीयगपत्र उन्हें न दे।

### दान्तवासका ज्ञानकवर्ग

नगरक बोबाने जपना मन्त्रिमध्यक अब पूरा कर किया है। वे स्वयं प्रवान नानी हुँ हैं। बनरक स्पद्ध क्यनिवेश मध्यो हुए हैं। भी श्री विक्रियर्थ प्याय और बानमानी हैं। थी इस राजस्त मन्त्री हैं। जो एपिक फाफिरोंके त्रविनिधि हैं जीर भी हैं मी संक्रित कोककार्यके सन्ती है। सर रिचर्ड सॉम्पोसनने कोई भी पर केनसे इनकार कर दिया है। बार पकृता है इस मिलमण्डकमें भारतीय समायको श्री ही विक्रियमं तथा श्री समद्वकी व्याप मानस्थकता पढ़ेगी। नम नेवाना है नगा होया है।

### यशियाई शासारका कन्न्य

इसी सरकारी यबट में बस्पीके सम्बन्धमें कानून प्रकाशिय किया यहा है। उपरे नात पहुंचा है कि बची बस्तीकी बात शुकार नहीं नहीं है। इस कानूनको प्रकाशित करनेमें उद्देश बहु साकृम होता है कि एशियाई किमानको जैसेन्द्रीय बचन चालू रहा जाने।

ग्री मामद सामेखी क्यादिया सी जानद शक्ति कुगाहिया विटिश भारतीय शंग सीर इसीविया स्टबानिया संत्रुनिक सक्त्य और सूरती मस्त्रिक मूतवस्ती हैं। वे स्ववेश क्षानेके किए महति रविवारको वर्व है। भी मानद साक्रेगीने वस्पावेषके सम्बन्धनें को टक्कर की गई, वसमें बासा मान दिया था। जर्में भी मामद समयू, भी एम पी फैसी भी धालामाई, जी ईसर मिनी भी बूडी बाबनी करीम भी पूलाम मुहत्मव कहोरिया वर्नेटहको नीरवे बावत दो वह थी। भी फैसीकी भोरसे तोनेके अफिट साथि सेंटमें थिये गये। सूरती मस्जियमें भी बुन्सेके दिन जनका सप्रिमन्तर किया तथा था। कुल-बार पहलाये कये थे। श्री जायब रावेजी दक्षिण जाविकार्ते बाहर वर्ष पहले कार्य थे। उनकी एक ४२ वर्षकी है। वे १ वर्ष बाद स्वरंध वा दे हैं।

र वेजिल "योगानिसर्गनी निवी" वर ३६२-६३ /

सम्मन्तः हे २ मार्चको वर्षेन कोहेंगे। जोहाभिसवर्षसे वर्षन वाले हुए उन्हें सस्तेमें बहुव-सी बनहोंके बाम कल हैं इसलिए वर्षेन पहुँचनमें कममब इस दिन कम वार्येगे।

#### बारवर्टनके भारतीयोंको सुचना

बारवर्टन करतीके सम्बन्धमें ब्रिटिस भारतीय संपत्नो सरकारकी ओरसे पत्र मिसा है! महौकी बरती कारपाकिकाको सीपी बागेगी और वनस्पाठिकाकी ओरसे २१ वर्षका पट्टा मिक्र सकेता।

#### पृक्षिण वाफिकी समितिके क्रिए विशेष सर्चे

विटिय मारतीय घव तथा जारतीय विरोधी कानून निषि समितिकी बैठक रिक्के रिवरारको भी हानी वनीर नामीके मकानपर हुई। नहीं बहुत-से सबस्य उपस्थित हुए। यी रिफ्डे कानके किए उन्हें अधि आहु वो कोड़ीकी राक्ष मी बाती है उत्तमें बृद्धि करके मीठ माह १५ पॉक कर रिये बार्स और उसके किए उन्हें १ पॉक बीर में वे बार्सी- यह प्रसाद बैठकमें सर्वोच्चिके स्थीकार किया गया है। स्थितिको १ पॉक बीरमीक निष्पय किया परा वा। उत्तमें बो १ पॉकडी वृद्धि की पर्द यह उपित है। भी रिच बैचा बागरक स्थिति सिम्हुक हुनारे ही कानके किए सिकासकों पहें तो १ पॉक बैकर भी बैचा बारती पाना मुस्कित है। यदि भी रिच स्थाय होते तो दस्ता थी नहीं क्षेत्र। उनके कानकों कान-कारी कर अरित स्थात निक्की जाती है।

#### जनरख भीया

यम्पल बोचाको खोंडै एखपितने उपनिषद्य सम्बेखनमें वामेक सिए निमन्त्रण मेजा है। मेहा बाता है कि बनरक बोचा बायम तो उनका अंग्रेज प्रका सम्बंध स्वागत करेगी।

#### [पुनचतीसे]

इंडियन बोपिनियन ९-३-१९ ७

#### ३८४ सार्वजनिक समा

स्वापारिक परवानी और मगरपालिका सम्बन्धी मताविकारके प्रश्नोपर विचार करनेके किए संम्यारक राजिकार के महानेक माराविकार करनेक हुए वे । बक्तकको समाविक क्षेत्रमें यह सभा बढ़े वही बान पहार्थी है। ऐक्तट्रीकर र का समावे "मोगर्सीकी मेंचा और करने स्वाप्त होने वृद्धियारी क्षण्यपूर्व "कहात है। इसमें व्यक्तियोक के मोगर्सीक मीगर्सीक कार्यकर स्वाप्त होने वृद्धियारी कार्यकर्त सहार है। इसमें व्यक्तियोक समाविक मीगर्सीक समाविक समावि

पत्र के समार्गीत डारा लोच-समाक्षण दिन हुए मयत भाष्य आर स्वास्थान करने पत्र मा नत्यों सारा विरोध ठेडा यह जाना चाहिए। स्वायारके व्हेटन प्रश्नर जो सम भीना उन्होंने यद हिया उन्हों बहुकर स्वायमंत्रन दूसरा नुसाव नहीं हो नक्जा। समृष्

भी बाउर मृश्मान गिड बिना रे कि बिनैक्सीण वानिर्वाचित्र वर्गनिर्दा कम जिल्लाका हरण्य माना है जगात कुछ भी ज्यादाकी सौंद उद्दर्भ ही है। पास क्यि स्य राज्य प्रकारको मारतीय समाजकी परवाना-मीतिन कर टोल रूपमें एसा गया। इसम की सन्देह मही कि बीजूस संदूत किमी उपायमे इस करिनारिंग मुकाबका सन्ताप्रजनक रूपने वही हिए इस

दूमरा प्रत्मावे हानते वरवाना-नावन्यी मानवादा वीराच की नहरा है कि नगरपानिता-मनाविचारक हात हुए अब जारपैपाने स्तानी मोर अन्याय सम्मा पुत्रा है सब नगरपान्तिस-नगायिशास वर्षि कर हा कारी हानत न जान और यी चित्रनी बननर हा आयेगे। बनहर हर्ज भारतीय करवाताओं को नगरपासिकाचे सदस्य कुनके अधिकार होते होते बनानकी सावस्पद्रनापुर और विद्या समा।

पीर्मी प्रस्ताव श्रीपतिवशिक्ष देशमन्त संबंधी पूर्व बराव की है के दानों समायोंके अध्यसकि स्थित यह क्रिक्स अभ्यो है कि वे असनमें स्थित व कास-बागक रामतीया कुँव विकास । हमें बादा है कि की गार्ट, वी रे नर्म विचारको आवमी है ह्यारे मुसावपर विचार करने और वार्रकी भारतीयोंकी प्रतियोगिताके कटीके त्रवालके बास्तविक विकारता वर्षे उत्तिरा निवेधियोका सम्मान प्राप्त करेंगे।

बियेजीसे }

इंडियन ओलिशियम १६-३-१९ छ

# वट५ लॉर्ड सेल्बोर्नका सरीता

इत्स्वरामके एक्कियाई-विरोधी सध्यादेशके बारेंचे लॉर्ड देखोर्न हार्य स्ट्रिंग परा क्लीक अन्यपानक पांधवाई-विरोत्ती अध्यापेतक वारेवें सर्वे केलोते ग्राप मेना गया अपिया अब मिला है। हमको त्रेवपूत्रक कहना पहला है है हमको सामास्य न्यास्त्रकारणा अन्याप्त न्यायपरामनाके वासनुव हा वार्ट सरिवेन वरनेके एक क्रि 

भागा महत्र करनेके बनाय एक बरायातपुर्व व्यक्ति हर हैन सभी इस इन्स्वासलों अलियहरू द्वियादसीकी कवित बाइने को हमी क्षि द्वान्यवालमें अनिधारक परिवादयोंकी कवित बाहते करें। रूपों की कि कियार के कहना होगा कि परावजेटाने अब कराव्यके समर्वनमें केंप्रवाद के ही कि र गहना होया कि परमणेडाने अस बस्तामरे समर्थन के स्तान से कि होते हैं। नमी भी है जिसे होत्सवातका भारतीय समाज बार-बार पुनीजी है पूर्ण हैं। हो हो

र क्रम स्वार्थे विदेशभाषामा सरिकाके क्रान्ये एक्स वर्षे हैं है है हैं जन्मेर स्वार्थे विदेशभाषामा सरिकाके क्रान्ये एक्स वर्षे हैं है है हैं जन्मेर स्वार्थे क्रान्ये , जन्म क्षांत्रचे विकेशनरावामा जारिकायके व्यान्त्रके रोगर वर्णने के से की हैं एक नजन्मीर तरकारिक वक्कोरको उपनेश को को थी। बारे वर्णने वर देन से बे देन ही "का कार परितास का ठाउं..."

ा रात्र का दिने कार कि क्षित सार्ची हा पर देवे। कि अपने "अस्तिकक्षेत्र नुसरित सार्ची हा देवे।" कि अपने "अस्तिकक्षेत्र नुसरित हार्ची कार्यक्री का अन्य गरिनोय कर रिते आहें कि विश्वित सम्मेंको रहा ही हते । मान्यांत्र प्राप्तेत् ति । अस्यत्र कार्यात्र सम्बद्धाः स्थापत्र स्यापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स पानिक कि प्रभावत के प्रमुख के क्षेत्र के को भी है। पानिक के प्रभावत कि कार्यों की अपरिकारी क्षेत्र करिक क्षान हैंगा है।

2- 181 at 5 26,445, 22 6 1

सासीक करमें उस रिपारंका उस्केंब किया है, मिसे थी वर्नेसने समूत सटपर मारवीय सामियोंसे पूछताकों बात तैयार किया था। यह रिपोर्टेस व्यक्तिक स्मीक यही पढ़ा क्या है कि हुन मारवीय सामियों है स्मार्टीय सुरार्टीक अनुमतिवानों के सहारे द्वार्त्याकों से अने करनेका प्रयास करते है और द्वार्य वासकी सीमारर रहुँगते पूर्व ही जम भारतीयोंक उस प्रयासकों सफल्या प्रक्रिक किया का स्मीकी सीमारर रहुँगते पूर्व ही जम भारतीयोंक उस प्रयासकों सफल्या प्रवास देशके क्षार्क कर दिया बाता है। कुछ भारतीयों हारा दिया का नृत्ती विकास के स्मार्टी किया समा है। किर भी यह प्रकारकों का मिरार्टित कभी दन्तीया सफल्यापूर्व प्रवास कर सिंदित का सारवा प्रवास के स्मार्टित के सारवा प्रवास प्रवास का स्मार्टित के सारवा प्रवास प्रवास का सिंदित प्रवास के स्मार्टित के सारवा कि ऐसा प्रवास की सिंदित प्रवास के सारवा के सारवा का सिंदित प्रवास के सिंदित मारवीय स्मार्टित के सारवा कि है। स्मार्टित का प्रवास की सिंद मारवीय सिंदित का सिंदित मारवीय सिंदित का सिंदित मारवीय सिंदित का सिंदित मारवीय सिंदित मारवी

हुन देवते हैं कि इस सम्प्रके बावनूद नीई संस्थानिक खरीतेको केकर दुरम्बवाक लीडर म एक उत्तेवक केक प्रकाशिक किया है। बीडर गम्मीरासपूर्वक पुक्रता है कि विकास मास्त्रिकारी गारतीयाँकों हुम्मत्व वर्षणी या गोराँकी? बीर यह सब इसिस्प कि बाँड एकिनते सरकारी विरोध हुम्मत्य वर्षणीया गोराँकी? बीर यह सब इसिस्प कि बाँड एकिनते सरकारी विरोध हुम्मत्य कांग्रेस संक्षण बारिकार्य हुम्मत्य करनेकी ऐसी कोई कारिया करें तो उत्तका मुकाबान बावन्यकरण होगेयर खुन बहु कर मी किया बागा चाहिए। किन्दु हुम नीइस दें तो उत्तका मुकाबान बावन्यकरण होगेयर खुन बहु कर मी किया बागा चाहिए। किन्दु हुम नीइस त्रीक्षित हमारतीयाँकी बीधन बारिकाग हुम्मत्र करनकी कोई महत्त्वाकांका नहीं है। हम जपने सह मोतीसे बादोध करेंगे कि वह सब बन्दाकारी सामाणिय यह वो पिटनामक्रमने कॉर्य एकिमान्के सामने दिया था। बीर हम विस्थार विकारे हैं कि स्वर्थ पत्र बाने का सोमा कि नीई एकिमाने बमारियके विषय अपने गिरोबीविकारका प्रयोग नवी किया है।

[बंद्रेजीस]

इंडियम मोपिनियन १६-३-१९ ७

#### ३८६ मेटासकी सार्वजनिक समा

दर्भनम बुद्द जाम समाका विकास हम कत्मन है एहु है। उस विकासकी आर हम सब गाँपका ध्यान आरुपित करते हैं। हमती बड़ी समाका होना और निम्मनिम पोवंति पोर्तिनिक्षोको जाना सार्वेग मिनवर्गकों कमन-मीमता प्रकट करता है। सबा हारा स्वीक्त किये गये प्रसावकित प्रमान बड़ी सरकार जीर स्वाचीय नरकारण हम दिना नहीं रहेता। किये हम सेता हेना चाहिए कि इनके बाद जो काम करना बाकी है वह विदे नहीं होना से स्वा हुआ प्रमान निम्मेंप हो सार्वेगा और हमारी स्वितंत सारित निकट कर कुर्पेन निर्यंत्री-मी ही सार्वागी।

र रेक्टिर " नर्सरत्यत्र और व्यविकारी " यह ४९ से ५०० ।

र देखेर #सारशीत समा" पृत्र ३८१-८९ ।

163

भी बाउद महम्मदने शिक किया है कि विवेकशीस उपनिवेशियोंने भारतीय भाषारियोंको कार्य कम जिल्लोका हकवार माना है, उससे कुछ भी ज्यावाकी भाँव उन्होंने नहीं की है। समा झप पास किये गयं पहुडे प्रस्तावमे भारतीय समावकी परवाना-विवित्तवम सम्बन्धी विकास्ताने ठोस स्पर्ने एका नथा। इसमं कोई सन्देह नहीं कि मौजदा कामनमें संसोधनसे कम कर किसी चपायसे इस कठिमाईका मकावसा सन्तोवसम्बद्ध क्यांस भारी किया का सकता।

इसरा प्रस्ताव हासके परवाना-सम्बन्धी सामकोंका परिवास वा । सारतीय समावना कहना है कि नवरपासिका-मधाविकारके होते हुए वब भारधीयोंको मगरपाधिकाजीके हार्वी बोर बस्थाय सेसना पहा है, तब नगरपासिका-मशाधिकारसे बंबित कर दिवे जानगर तो उनकी हास्त्र न जाने और भी कितनी बदसर हो जामेजी। बतएव समामें नेटासके बिटिय मारतीय करवाताओंको नगरपाधिकाके सबस्य चुनलेके सथिकारसे संचित करनेके प्रश्नात बचानेकी जायस्थलागर कोर दिया गया !

दोनों प्रस्ताव जीपनिवेशिक वेश्वमक्त संबक्ती पूरा जवाव देते हैं और क्तमधे हैं कि दोनों समाजोके बन्दलांके किए यह किलमा बकरी है कि वे आपसमें मिळकर रहें जीर प्र काम-बसाऊ समझौता बुँड निकाले । इसे बाखा है कि थी पाईट, जो हमारे खबाल्से एक मर्ग विचारवाके आदमी है हमारे सुझावपर विचार करेंचे और मारतीयोंके प्रवास हवा मारदीमोंकी प्रतियोगिताके कंटीके सवाकके वास्तविकः निवटारेका मार्च प्रचस्य करके की निवेधियाँका सम्मान प्राप्त करेंगे।

विवेतीचे |

इंडियन बीपिनियम १६-३-१९ ७

### ३८५ लॉर्ड सेल्बोर्नका सरीता

ट्रान्सनाकके एक्तियाई-विरोधी कम्यादेसके वारेमें कॉर्ड देखीनं हारा कॉर्ड एकविनकी भेवा नवा वरीवा अब मिला है। इसको खेरपूर्वक कहता पढ़वा है कि परममेख्ने अपनी धाबारण स्थापपरायणताके बावजूद इस सारै सरीतेमें अपनेको एक निप्यत सातन तथी सभारका प्रतिनिधि प्रकट करनेके बनाय एक पशपातपूर्व व्यक्ति प्रकट किया है।

अभी इम ट्रान्तवासमें अभविकृत प्रशिधाइपाँकी कवित बाइको सँगे। हमको दिना हि<sup>न</sup> विचाहरके बहुना होगा- कि परमञेष्टने उस बक्तव्यके समर्वनमें कैदामान भी सामी ज्यारिकी नहीं की है जिस ट्राम्पनाकका जारतीय नमाज बार-बार चुनीती ने चका है। साँहें सेम्बोर्टन

१ प्रथम प्रशासने विजेशानस्थाना अधिनिसमक्त अधारायोह संगार जारांत की वो बीर साचीर क्य राजामीर संदर्शों इस्टामडी मर्भमा दी भी थी। असे शर्मे यह गाँव दो में थी दि स्मूली

" का महर परिकृत कर दिवे वाचे कि निर्मित कार्योकी एका ही सके । " २. दूरा क्लासमें "नाम्बाकिशके भुमारोमें निरिद्ध बारतीय बरस्तामोंकी मराविधार देश को मन्द्रियों की का करनेड़े कि मात्राण सरकार प्रश्नेता की गई थी । जैरान करनांक्ता विदेशकों सर कानियाँ नर भी विदेश करणीगीयी अश्वतिकासे वीच्य करनेका प्रशास दिया कर या ।

। फेरर कार ६ वच्छेनती पर ६ ।

हम देवते हैं कि इस सम्यक्ष्य वावजूद कोई सेक्सोनके वारीतको केकर द्वारवास कीजर ने एक उत्तेजक केक प्रकारित किया है। कीजर गम्मीरसागृष्ट पुरुशा है कि विकास वादिकारी गारतीयों है कुमूत्य वर्षियों या नोरंकि? और यह यह दर्खिए कि साई एक्सिनने सरकारी विरोध होनेरर भी स्वास करनका साहक किया है। इसके बाद कीजर कोशान होकर कहा। है कि यदि मारतीय यश्चिम साफिकार्य हुनूसत करनेकी ऐसी कोई कोशिय करें ता बढका मुनावका सावस्त्रकरा होनेरर कुन बहा कर मी दिया कामा वाहिए। किया हम कीजर को विकास दिवा है कि ऐसे कियो राजक्षी उपयोधी करना मार्थ पृथ्य पहेंगी नमार्थित विदास मारतीयोकी बांदिक सारिकार हुक्सत करनेकी कोई सहस्वाक्ष्य गर्दी है। इस सान्ने यह मेनीड सानूरीक करेंदी कि यह वह बन्दाको सामार्थ कर करने पाय क्षार कराने सह प्रमाने दिया था। और इस विवास दिवारों ह कि उन्हों राम क्षार व्याप है।

[संगेतीसे है

इंडियन जीविनियन १६-१-१९ ७

#### ३८६ मेटालकी सार्वजनिक सभा

दांनमें हुई जाम समाना विवरण हुन बन्धन के रहुई। उस विवरणकी बोर हुम सब रागोज प्यान जातीय करते हैं। सन्ती वही समाना होना और तिवर्शनम सोवास प्रतिविद्याना जाता वायेग प्रतिवर्धने सम्बन्धीनना प्रकट करता है। सभा द्वार स्वीकार रिप यस प्रमानारा असान वही सर्वार और स्वामीय सम्बन्धर हुन दिना नहीं रहेना। रिम्मु इस देता देना थाहिए कि इसके बाद जा काम करना बाको है वह परि मही होगा तो दसा हुना समान रिधार हा बायदा और हमारी चित्रति साहित तिन कर कुन्में रिस्तिनीमी हो जायती।

र देखिर समाप्तत्वत्र अर्थे दम्पीतको स वृष्ट ४९ से ५० ।

<sup>%</sup> देखिर असारातील समा अस १८१-८६ ।

ऐसी धमार्थों काव हमेशा बहुत काम रहता है। उनके सावारपर सरकारको र्य किनने पढ़ा और समय-सम्यप्त उन्हें तंग करना पढ़ेगा। तार भी मेवने पढ़ेंदें। इन छारे कामोंके सिए बनकी सावस्वकता है। हमें यात रबता वाहिए कि इस समय करियके गर्य सेसा विक्कुल नहीं है। सारी रुक्त सेकम उनार भी गई है। इस स्थितिमें वड़ी कमारें केता किन्तुल नहीं है। सारी रुक्त करने कालेशी सावस्थकता वड़की है।

काण का वा है। स्थावध्य ना बक्द्र का करतका सामस्यक्ता यहूं का है।

मुद्र पी नास्यक्ता की पीटण मुद्रम्मकों को केतानती है।

सरावक हम क्याने पर-बार प्राक्त महीँ रखते मुद्रीबत उठाये किना हमारे किए पाछ नहीँ है।

सरावक सह है कि यदि हमें वही-बही उचाएँ करके खाल उठाया हो तो जो जनवरका करके करणा है ये देते केता तो पढ़िया।

[पुजयतीये]

इंडियन बोपिनियन १६-३-१९ ७

### ३८७ 'इंडियम ओपिनियन'

कुछ हिर्देशियोंकी बोरते पूजना निकी है कि हमें गूकराजी विभागमें पृति कार्णी चाहिए। उनका कहना है कि इंडियन बोरिपीनयन की कीमत बच कोमोंको सानूम होने की है और उपको तैयानोंकी चेतना भी होने क्यो है। यह पतको स्वीकार करके हमें की स्वाप्त करिन्न पुरुष दे रहे है जारित कार्यक वक्की रिष्कु एक देने। बाता है रह पृत्रिको प्रोरम करिन्न पुरुष दे रहे हैं जारित कार्यक वार्ष देवन को दिवस की प्राप्तियन की चिन्नित रेपी मही है स्विद्ध कार्यक्रामीकी पुरा बेतन एक दिया जा यह। उनसे बेदनासिनका कुलनाईक की है। स्वीक्त यह उपाण्यात्म कुलनाईक

[नजरावीसे ]

इंडिक्न ओपिनियन १९-१-१**-**१९ ७

## ३८८ जोहानिसवर्गकी चिट्ठी

#### मध्यादेशकी मीक्षी पुरितका

कोर्ड सेस्सोर्न बोर कोर्ड एक्सिनके श्रीक ब्राव्यानेको सम्बन्धने थो एक-स्वसूतर हुआ वर्ष सकत्री नीची पुरितका कनकर जा गई है। उससे माजून हीता है कि सीर्ड एक्सिनने पार्ट हो एक पक्तकी वार्टे पुनाकर जनमानेस स्वीकार कर किया सिक्त जब उन्होंने विस्तरण

धिरदमण्डमभी बात सुनी तम उनकी बांचे चुनी और उन्होंने कम्पादेश रह कर दिया। किया नोर्ड सेम्बोर्न जब भी जपनी बातपुर बड़े हुए हैं। वे अपने बबावमें कियते हैं कि सीर्ड एकनियने बारतीन धिरदमण्डमभी बात सुनकर सन्हें हुए कमजोर कर दिने हैं।

सम्मादेश पाछ करनेके जहेदमके शासान्त्रमें खाँडे शिक्षोंने शिखते हैं कि मारतीय धनान्ते बहुतसे स्पन्तियोंने कुठे जनुमसिपनीके आधारपर प्रवेख किया है। इसके समुद्रमें उन्होंने भी बसेंबडी रिसार्ट दी है। थी भवेंबने किया है कि उन्होंने स्वय कुछ सारतीसंकि झूटे अनुमति का देने हैं। कुछ दो मेंगूनेडी निधामी मिटा देते हैं। इस कवनकी कुछ बातें सफि धी, हैं फिर भी इसका बसे यह होता है कि मक्स तरीकेसे लोग प्रवेश नहीं कर एकते मीर सिंद है प्रवेश करता बाहें तो उन्हें रोका वा सकता है। इसके बकाबा कीई सब्बोनेके पत्रमें और भी कुछ बानने मोध्य बातें हैं। कियनु हम उन्हें बादयें देखने।

मा हुए जानन बाय बात है। जिन्हु हुए उन्हें बाय बखार हुए जिसा है कि बाहे जो हो इस पुनिवारण कीवर और स्टार ने टीका करते हुए जिसा है कि बाहे जो हो मारवीय समाजका पंत्रीयन किया बायेगा और कीवर वो पहुरिक निकता है कि गौरे सहकर मी अपनी पूरार पूरी करेंगे। सपने शीकी पुनिवारका बचाव बेनेकी तैयारी की है।

### **भनुम**तिपत्रका सुकड्मा

सूठे अनुसतिएकोंक सम्बन्धमं कभी कभी ओहानिसस्यों मुक्तमं सागर होत रहते हैं। अभी जभी कुछ सोम पकने गये हैं। उन्हें येच सोफलर बानेकी हिदासत की सई है। इस प्रकारिक सानेबाक सामिक करण बूतरे भारतीयोंको बहुत करट भोगने पहत है।

#### क्षमरक बोया और उनके मन्त्री

बनरल बांचा और उनके मन्त्रियोंको विटीरियाके लोगोंने मौन दिया था। वसमें अनेक वान्नक कोच उद्दालिक वो। बनरक बोचन बपने मायगर विटिय बनताका बामार माना और स्मीतार किया कि सर्थशने रिज्यको नायशेर बोजर कोची हुए वह केर वही जाएता साता और स्मीतार किया कि सर्थशने रिज्यको नायशेर बोजर कोची हुए वह रहे के को समाह एकबर्डकी बकावार मना बनकर रहें। अनरक बेचाने यह भी कहा कि हालकालका नाम नहुर प्रकार हो। या है। बद लायोंको चाहिए कि उन बातोंका मून बाये ताकि वैश्वकी समुद्धिक लिए करम उठावे वा सके। बोजर मीय स्वयं सुनके रहा और हुएरो मुनके रखना बाहुई। व वालियोंनर न्यायन्त्रिय रुमें से ताल-मानिकोंको परेपान नहीं हम्यो। उनके लिए इच और वेशेंस एसं इच माया और वालियान कें।

यह भारत उद्दार एवं सीम्य है। यदि इमीक अनुनार आपरण किया गया ता क्ष

मन्त्रिमण्डलके शार्यकात्रम सब सुगरी रह सकेंगे।

[नुगरातीचे ]

इंडियन अरेशिनियन १६-1-१ **७** 

#### ३८९ पत्र छगनलाल गांधीको

जोड्डानिस**वर्ष** मार्च १८ १९ ७३ वर्गी

चि सगरकास

भाग तुम्हें रामायणके पन्ने मेण चहा हूँ। इनमें बावी धरफ को बॉक्ड़े दिने पने है दे पुट-संक्या सूचित करते हैं। तुन्हें अवकाश मिले तो पढ़ जामा। मैं क्रक एतको स नया हूँ। जो चुनाव किया है यह ठीक जान पढ़ता है। फिर भी कुछ कहने नीम 🗓 ही सचित करना।

इसके पूक मूकने मिलामा । हिरुवे आविके सिए मेरै डारा धेवी ड्रई प्रतिपर निर्दर यह रहना। या आपो उत्तका मूळ मेथमा। पुस्तकका बाकार हत्वावि निरियत करके झापता। और वहुट-कुछ टाइए काममें ना बाये १ठना कम्पीय होनेके बाद ही छापमा टीक बात पहल है। फुरकर काम आर्थिक किए जावसमक टाइए बचा रखना। और सामग्री बोर्गानीमैं भेषता जाऊँगाः

एक हवार प्रति छापना ठीक मानता है।

मोहनदासके बासीर्वार

[स क्ला]

मांभीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकक (एस एन ४७२ ) है।

३९० तार 'इडियन ओपिनियन'को<sup>९</sup>

[१८ और २५ <sup>मार्च</sup>

१९ ७ 🗷 वीची

सेवाम #:पिनियन फ्रैनिक्म

इस बार हमीदियाकी साप्ताहिक रिपोर्ट सब छापो। कक महत्त्वपूर्ण बंदेवी मूत्ररात्री हिप्पचिम्री सेनी है।

तांची

इस्तिनितित अंग्रेजी बच्चरी प्रति (तम एन ४७२१) हो।

र पराग की वर्त टीमने बात कोता है कि बहु रूट हारीमाकी मात बुना था। इस स्पन्त किंदि नहीं है। नहीं को जिस विकितनों हाहा नहा है ज्यार नागर नाम संपर्दनी केम्पापाने बानवारी क्रमनंत्र्य है। इन बानवारी क्रमसंस्थारें शंतीतीकी नात्रक बानवर्गीं हैं क्रमोद्र बल्लार निर्देशित की वर्ष की ।

### ३९१ सार जे० एस० वायसीको 1

**बोह्यनिसंबर्म** माच २२ १९ ७ र

चि एस बायकी दवन [

दाडव तमा अन्य व्यक्तिगोंको कापकी सलाहते में पूरी तरह एकमत है। [गांची ]

[बंबेबीसे] नेताब मर्क्युरी २७-१-१९ ७

### ३९२ एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेश

एपियाई कानून-एकोधन अध्यादेवकी १८८५ के कानून ३ का नखायन करनेवाके विषयकक मसविदक रूपमें ट्रान्सवाल विचानसमामें पून पेरा किया गया है और वही उसका वीतरा बाचन स्वीइक मी हो चुना है। पुछ सपनी क्योंकियोंकी कोड़कर यह मूस बच्चादेशका ठीक प्रतिकर ही है। टाल्पवाकर्ने परिवाई-विरोधी आन्वास्तके सुबधारीको क्रम वर्षाई देत हैं कि व इस सामकको एक बार फिर बार-शोरसे आय कानेमें कामवाब हा यम। वाब ही हम उनकी बदमुत कियाशीलनापर भी उनका बचाई देत हैं। विद्या भारतीयोंको वनको दस क्रियाग्रीसताका अनुकरम करना चाहिए। हम जुस विसस मन्दर करत है कि हम इस विभवनके मत्तविदेका दालावासमें रहतवाल भारतवासियोंके लिए चुनौतीके क्यमें स्वापत करते हैं। उनको यह दिलाला नैना है कि ने किम बालुके बन है। सब कोई नई र्गीम देनदी जक्तन नहीं है। कोई और तर्फ बाकी बचा ही नहीं। विध्यत्तक मनविदेश मामान्य-सरकारको जारनीयोंकी एका करनेकी शक्तिको और इस बानकी भी परीचा हो

 नश चान्त्र चीवर्श वंदीका विदिश्यन क्या था। या विद्यु गोरीमी बाक्स स्टब्स अवस्था प स है स्ते हैं।

रै अस्तर्राक्त केन्द्रराज्य रेस्त्यागीक निमाणमं बानं करमध्य निय हो इक्षर अस्त्रीण कोशिरीकी साची कामेक किर मरत सरकाको अवस्थित अनीक्षा कर हो थे । रेकार्गाक केंद्रशर नेताक सरकाको नवन है बाँद व दि मानीय प्रतिकृति दाल अच्छा व्यवहार किया अपेच्य और काम समान्य ही आलेक बार व नेशान व्यवहा मान राज्य मेह दिव करेंगे । बेदाल करतीय बांधेयक अविकारी मार्च २२ थी. हानेवाची सर्वेश्वीद समार्थे मेंत केरेक किए सारे । क्यु सरव जी बाक्सीनं योगीजीक गाम बार साम बोदानितर्को नेता. "नेटाकन <sup>कर</sup>रेरी पानी कारक किए जलाह किला जानेमें लक्ष्यर्थ जातीवाँकी बाव असत्वर्ध तार्गलीय संशा क्रेडी र चार सरमार, बीरन क्यार और औरकेवा मरे बात वह जननव किए जाने हैं कि कार देना ही हा हो. है रेता रम कें। बूछ बहुन वा बानके पहने में बापड़ी राथ क्याना पहाता हूँ। हैरी समझ है दि फिलाक क्रे देशी प्रश्नादश क्षणकेत्र म वर्षे । अकारा क्याँ अनुस्त्र ही क्या काल्यन रहरर हेरा सन्त्र है । हैंसा नारने होता जरून हैं। "शनार वांचीनीन उन्हेंना तर दिए । जी तनामें करन सरकारी जनुस्ताची रेक्स की की।

166

जामगी कि मारतीय संगाजमें अपने तस प्रसिक प्रस्तावको<sup>र</sup> जिसे स्टार ने बनाकान प्रतिरोष " का नाम विया है, कार्यान्तित करनेकी कितनी समता है।

[बंग्रेबीसे ]

इंडियन जोपिनियम २३--३--१९ ७

#### ३९३ मलायी बस्ती

बचा कि इसारे समाधार-स्तम्बाँसे विक्ति होना बोहानिसवर्ग नगर-परिपदको मक्तरी बस्दीका अधिकार बहुत कस्थी ही मिळ बायेगा। इस मंजूरीकी एक सर्व यह होती कि नवर परिपद बस्तीके निवासियोंको उनके हारा बनाये गये मकानाका मुखाबबा देशी और दनकें विषक्त मकानोके ववकेमें चनको दूसरे वाड़े भी देगी। पहची नवरमें यह व्यवस्था स्वाप्तु जेंचती है। किन्तु इसपर आगे विचार करनेपर इस सम्मका पता चक आगेमा कि मुजानवेर भूमिके पट्टे या बगानकी हानिक सन्तन्त्रमं कोई भूगतान सामिक नही है। बीर परिसर्क वर्षमान हरासोंका बहुतिक पता व्यापा है बाड़े देगेका वर्ष है बस्तीके बोबॉको स्विक्स्प्र स्थानान्त्रित कर देना। यहारि मकायी वस्तीके बावेदार बस्त्रम केवस मादिक किएमेंग्र ये तमापि पुढ कुरू होनेसे पहले तक बाड़ॉपर उनका अधिकार उतना ही सुरक्षित की नियमा कि फीडडॉपैमें क्ष्म नागरिकोंका जिल्होंने बाड़ॉपर करती चर्तीपर क्षम्या किया वा किसर मकायी-बस्तीके निवासियोने। इसकिए वय हुम क्ष्य भागरिकीके साथ किसे पर्य प्रता स्पनहारको पुरुष्पा कछ स्पनहारसे करते हैं जो सकायी बरदोके निराहिसीको एउँ एरहाएँ मंजूरोके सावहुठ सरमनता निकेता तब हुने इस बातका पूरा बनुतन हो बाता है कि उँऐ समझो होनका कर्ष नमा है। यदि रंगहार कोम बोबर राज्यमें प्राप्त कपने दिस्ती अधिकारको कानुनन सिक्क नहीं कर सकते तो धनका स्थित अविकार, बाह्ने कितना ही मवबूत नहीं व हो बस्मी हुई परिस्तितिमें बस्य ही कर दिया बाता है। क्या काँड सब्योगे एक बार कर यह कहेंगे कि गजराजीकी बस्य ही कर दिया बाता है। क्या काँड सब्योगे एक बार कर यह कहेंगे कि गजराजीकी बस्द विदिध बात वा बातगेरर भवादी दस्तीके निर्वाधिकी विकारोंगर वाधिक क्यों बाका बावमा बावस्यक हो गया? क्योंकि वानेसारीकी वर्त मकानोंके बरक्रेमें वी बार्ग नाली मुजानजेकी गुच्छ रक्तम उनके वर्षोके एव जवान अविकारण जिसके फलस्वरूप सङ्कि अधिकांश बाहेबार अपने किरायेबारोंसे किरायेके क्यमें स<sup>ाह्म</sup> सामरती कर केते हैं और से जक्का सामीशिकाला शायन है, सर्वारत सुमायना है। समरती है। समर्ग उर्कको और भी बस्त देनेके सिन्ध हुए शीमी बार इन उपकी हुए हैं है कि राज्यित सुगरने इस सर्वीके निवाशियोंको बस्तीय यो बोहानित्यपरि है। गीज पूर् ५ मीम दूर है हटानेका की भी प्रयत्न किया छसका छम क्षेत्राके पिकके हिमाबतियोंने सर्क नतापूर्वक विरोध किया और में विभावती में दुल्खनान-रिमत श्रुव विटिश्न समादक प्रतिनिधि।

[बग्नेगीसे]

इंडियन ओविनियन २३-३-१९ ७

र कीचा अधान देखिए कक 🖦 पुत्र ४५४ ।

# ३९४ दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति

इम वपने पाठकींको सकाह देते हैं कि वे श्री रिक्का इस सप्ताहका पत्र ध्यानस पहें। पीरिण और उनके द्वारा विकासकत्री समिति थो काम कर रही है, उसका मुख्याकन नहीं किया वा सकता। श्रीरिण वड़ी उसग एवं होसियारीके साथ काम लक्षा रहे हैं। और मिर नटाठ नगरपालिका विश्वयक रव हो भागे फीडडॉर्पेके भारतीयोंको हरणाना मिल माग्रे तमा नेटाब परवाना कानुनके जुस्मसे माजिएकार राहुत मिल वाम तो इस सवका क्षेत्र भी रिच बार बिलय बाफिकी ब्रिटिश मारतीय समितिको देना चाहिए। समितिके बिना थी रिचके किए काम करना सम्मव नहीं है और न भी रिक्के विना समिति कोर पकड़ सकती है। थी रिचते फिक और होसियारीमें मुखाबका करनेवाका कम्बनमें बाज ता बूसरा कोई नहीं है। सर मंत्ररणी वर्षेरद्व सुम्रक्तित्वक कोग हमारी पूरी सहायता करते हैं। कैकिन बन्हें एक जगह कानवाका और उतकी निमयनीयें काम करनेवाका मन्त्री न हो तबतक बहुत काम नहीं हो धक्या। इन दिनों हमें रूपमण प्रति सप्ताह रायटरके वारोंने पता बच्छा रहता है कि समिति वायरक है। पिछले सप्ताहकी सबर है कि बाम समाके निर्मावके आवारपर समितिने सार्व एसमिनको सक्त पत्र किसी न । इस सप्ताह हम देखते हैं कि कॉर्ड एम्टहिककी भारफत कार्क सप्रामें चर्चा की गई है। क्रोकसमामें भी दूमारे कटनेके सम्बन्धमें प्रश्लोचर हुए हैं। यह इसे दूतरी बगह दिये गये विकरण एवं तारोंचे बाखूम होगा। यह एवं काम समिति और मी रिवरे प्रश्लोंका थरू है। इतनेसे ही साथ मानम ही बाता है कि वे बवक धम कर रहे हैं। धनिविको किस प्रकार चाल एका का सकता है और वह किस प्रकार ज्यादा काम कर सकती है, इसका उत्तर भी रिक्ते दिया है। भी रिक् किबसे हैं कि २५ पॉड एक बर्फे फिर काफी नहीं होये। उन्होंने जो हिलाब भेजा है कह हमने हमरी उसके दिसा है। उससे मासून हो बाबेदा कि कर्ष किल प्रकार करना है। थी रिक स्वयं तीन महीनेमें २५ पीड केरे ने करिन उन्हें समितिने ४५ पीड केनेकी जनुमति ही है नर्गोकि उनका घट-नर्प २५ पॅडिये नहीं चक्ता था। यी रिचको बो-कुछ विया भावा है वह बनका बेधन नहीं है। भी रिपका कार बाबार मानके देना जाये थी है और माशिक्षेत्र कमका मही हांचा। निन्तू भी रिप पैनेक मूले नहीं हैं। वे पैकेले किए काम नहीं करती। उनमें कमा है, इसलिए काम करते हैं। मांच उनकी परिस्थिति अनुकुछ हो तो ने एक पैदा भी नहीं का। स्तितिके सर्वम हम बेसते हैं कि भी रिपके दें और एक पैतनिक देकरके ५ पीड

 है कि वे पूरा प्रयरन करके समिविको बनाये रलनेकी व्यवस्था करें। नेटास भारतीय कांग्रेस्टे १२५ पाँड पिसे हैं। जो ५ पीड सेने जानेशाके हैं उनमें से उसे २५ पाँड देने पाहिए। ट्रान्सवाक्ये दूसरे १ - पीड मेजनेके सम्बन्धमें जैसा निर्णय किया है उसी प्रकार नेटाबसे वी पींच अक्रम जाने चाहिए। यह कांग्रेसका कर्तव्य है। इतनी रक्रम मेत्री जानपर हैं समिवि पुरी वाक्तवे काम कर सकेंगी।

फिलहास केप टाउनधे मक्द मिसनेकी सम्मावना कम है संचपि वहाँसे मबद प्राप्त करनेके हेतु प्रवत्न बारी है। केपके मारतीय वन्युओस हम विमती करते हैं कि विव वे सामूहिक क्सते पैरो न मेज सकें तो जिनसे जिलती बने उत्तनी एकम इमें मेज हैं। हम हह राज समितिके पास मेव बेंगे। यदि केपके भारतीय यह मानते हों कि उनकी स्थिति बच्छी है तर मी चुँकि इसरे हिस्सोंमें उनके माहयोंका कच्ट है उन्हें हाथ बँटाना चाहिए।

[युवरातीचे ]

इंडियन जीपिनियन २३-३-१९ ७

### ३९५ मेटाल भारतीय कप्रिस

नेटाल मारतीय काग्रेसने सार्वजनिक स्था<sup>९</sup> करके बहुत ही बच्छा काम किया है। प्रसटरके तारीसे इसे मानून हो चुका है कि श्वीमितिने उस शार्वजनिक समाके निर्वेगी मामारपर तुरन्त काम शुरू कर दिया है और खाँदें एकरिनको एक सक्त पत्र क्रिका है।

इसके लिए इस कांग्रेसके मन्त्रियोंको बचाई वेते हैं।

मत्त्री और अस्थक हर समितिके रखवाले माने वादे हैं। यन लोगोंने सार्वविक समामें बितता उत्तराह बताया है जतना की जत्याह काई कांग्रेसकी तिबिके बारेमें में बतकाना बाहिए। इस समय कांग्रेसकी हाकत यह है कि तथे सभी बैक्से तबार रहम केनी पत्री है। उसमें भी वाजब मूहम्मव और भी उसर हावी सामरमे अपनी अमेन्द्रियत बसानत वी है। उन्होंने यह बहुत ही सच्छा किया। क्षेत्रित तथार रकम क्षेत्रर काम्रेस काने समय तक काम नद्धी कर धकती।

परवानेका काम बहुत बड़ा है। उसमें बहुत दैसा कर्ष होया। परवानेका कानून वर्ष वानेके क्रिप्र नवर्षस्य प्रवासकी जानस्तकता है। क्यमें पेसे श्री चाहिए। जटा परवाना जोर नमरमाकिका-विधेयम सम्बन्धी कमाईके सिए कविसको सुरस्त ही वन इक्ट्ठा करना वाहिए।

इसमें बीक हुई तो इस मानते हैं कि इस पक्रताना पढ़ेगा।

कारोशने पाला करना शुरू किया है वह इस जानते हैं। स्ववैद्यासिमानी सारतीलीकी इसारी राजाह है कि वे जानी बोरते जितनी सवस वे सकते हैं तत्कास वें।

मन्त्री और अभ्यक्षमें हमारा कहना है कि रक्षाका सबसे पहला काम यह है कि वे कारेटकी मानिक स्थितिको बहुत मजबूत बुनियादपर रख है। हुएँ विश्वास है कि मिर्द है एक महीना पूरे उत्साहसे काग करेगे हो कृतिसकी स्विति सवर वायेगी।

[न्बरातीयै]

इंडियन जोपिनियम २३-१-१९ ७

t चेक्सि "सर्लेजन्ति सना" प्रक ३८१-८५ ।

### ३९६ मझेरिया और भारतीयोंका कर्तव्य

बनैनके माधारास सकेरिया बहुत-से कोनोंका क्षाल कर रहा है। युगा है कि समसैनीके स्वयं किनोरेपर करामय है। शासीबाँकी कार्ये बक्ताई का चुकी है। अगर-निगमने मुख्य कुनैन देना कुरू किया है। एक परोपकारी गोरेने समीको स्वयं देनेका कार्य सपने विममे सिया है। करते मास्तिक करा के पूर्व है।

इस बरस्पर भारतीय समाजको पीछे नहीं पहुना है। हम समझते हैं कि नेताओंको माहर निक्रवकर बर्चर नाकर रोगियोंका पता कमाना बाहिए और बचा भी देगी बाहिए। मेगाँकी स्वक्ता प्रवादेक किए तथा तास्पार मोगाँकी स्वक्ता प्रवादेक किए समाजन माहिए। कोस्पक केस्टर म्यूपितको स्वादात देनेके किए त्यासामा पाहिए। कास्पक केस्टर म्यूपितको स्वादात केरेके किए त्यासामा पाहिए। कास्पक निक्रवक करणा माहिए। कास्पक निक्रवक करणा माहिए। कास्पक निक्रवक करणा माहिए। स्वाद्य केस्टर म्यूपितक केस्टर क्यापितक स्वादात है कि के बाह्य निक्रक कर बीमारोका पता माहिए। स्वाद्य केस्टर मानिक क्यापित क्य

मिकेगा भीर ने बहुत छएकार कर सकेये।

वो भोग छहु। यहा करना चाहते हैं उनकी चानकारीके किए हम निम्म सुचनाएँ वे ऐं है ? रोपीके किए छोडा मोचन २ बॉक्टरकी हिवायतके बतुबार कुनैन १ बस्त साफ हो इस बातका स्थान के वो देवे साफ कर वें ५ सीक हो हो हर बारका स्थान के नों है पन में स्थानक माम कर वें ५ सीक हो तो हुए बर वें ६ शोमी स्थानक माम करवानों में सोनेके किए कहें ७ विचारित न रहें ८ पावाना साफ दं। उत्तर सबी मिटी अववार यह हातें।

- पासाना सफ रखं। उत्तपर सूत्री। महाअस्त्री राख डाल। इत सूचनालीका पालन मुननवाली किया जा सकता है। यह देखा गया है कि नहींपर एक बार मंत्रीरिया बहुत था बहुंपर वसीतकी शीकन साहि हुर कर देनेसे सबसे सौर हो।

गवा है।

[गुक्चतीचे ]

इंडियन ओपितियम २३~३-१९ **७** 

### ३९७ अनुमतिपत्र विमाग

भोल्यरस्टके अनुमाधियन शास्त्रणी मुक्यमेका विवरण हमते वाण्यत्र विचा है। यह पहुने ग्रीम है। उसी सद्ध सेन प्रमुखका मुक्यमा बहुतनी वार्य वेगाला है। यह जाननकी वार्य है में दिन बहुत के हैं। वे उन्होंकी नांत्र में करते हो। वे उन्होंकी नांत्र में करते हैं। विवर्ण महान्यात्र में क्षित्र में महान्य करते हैं। इसे स्वयन्त करते दिवाह देश है कि वह बार्य नेपूलित है। व्योधिक बात वह व्यक्ति करावत्रमें कहा हुआ तब ज्यामानीयने उसके मुक्यमको नेपूल हुआ तब ज्यामानीयने उसके मुक्यमको नेपूल हुआ तक उसमानीयन करते मुक्यमको नेपूल करावत्रमें कहा हुआ तब ज्यामानीयने असके मुक्यमको स्वयन्त तहास वह विवर्ण हुआ ति वह वह विवर्ण हुआ तेप नेपूलित करता तहास है। विवर्ण करते मुक्यमको स्वयन्त हुआ विवर्ण वहास है केप वहा है कि बहुतेरे लोग हुई निप्तिकार करता विवर्ण कर्मालित करता विवर्ण करता

\$93

सम्बुल रहमानका मुख्यमा भी इतना ही सहस्वपूर्ण है। वह वात-महत्राःवार्धिनी वनसी वैकर भूट जामेगा। फिर भी गदि भी वर्तेसका बधा होता तो वह भी एह बाता।

हम समझते है कि इस सम्बन्धमें यह मेटास बारतीय कांग्रेस कोशिस करे तो सुवनते हो सकती है। यह बात बर्जनमें हो एही है इससिए उसके समिकारकी है। वह भी रिमन तम मेटान सरकारसे पूछ सकती है कि छोग किस अधिकारसे बहाजॉपर नाकर बांच करते हैं।

[पनचतीरे]

प्रॅडियन मोपिनियम २३--३--१९ ७

### ३९८ इस्लामका इतिहास

स्पेस्टेटर विकायतमें प्रकाशित होनेवाके प्रसिद्ध समाचारपनीमें से एक है। फ्रिस टीवानी इटलीके एक वड़े केसक है। बन्होंने पूर्वीय जानाओंका जन्मयन किया है। बानका उन्होंने इस्लामी इतिहासपर पुस्तके कियाना चुक किया है। वे उसे वाच्छ धार्गीमें कियाना पाहने हैं। प्रवम मांग प्रकासित हो चुका है। संस्का मुख्य १ पॉड १२ बिक्सि है। संसमें ४४ वर्ड नाकारके पुष्ठ हैं। छसकी समानोचना २२ विसम्बरके स्पेक्टेटर में दी नई है। छसने दे हम निम्न सार्यक्ष है यह है

प्रित्य टीजानोने पहले यावमें पैपम्बरके पहले क वर्षोंका इतिहास विमा 👫 इसम इम पैग्रस्वरको राज्य-भवन्वक विवासक और चेतापतिके रूपमें पाते हुं। उनकी यस्ति विनोदित नक्ती काती है। सहवियोंने उनका नहत विरोध किया। किन्तु वैयस्वरने बनकी यन्तिको सरम कर दिया। पैगम्बरका ठाठबाट चाहे बनाया न पहा ही उनका जोर बहुद था। उन्होंने जो-कुछ किया वह हुधरे किसी वर्स-शिक्षकने नहीं किया। चानीस नर्पके बाद अनुहोंने वर्मकी पिका देता चुक किया। उनकी सहाई स्वावेकी नहीं परोपकारकी थी। अपनी भूत्मके समय वे वर्ग राज्यके सर्वाविकारी थे। उन्होंने दुनियानी वाक्त भोगनेवाके वर्मेंकी स्वापना की। सह बनकी वैतिकता और सहानवाका परिवास था। अरबोंको सामाजिक जीवनका भाग गद्दी था। उन्होंने उन्हें उपका भाग करावा बाँर उन्हें एक राष्ट्र बनावर ववर्षस्त सदाक् कीमका रूप विचा । एस कीमने विविध राष्ट्री पर हुकुमत की और मुखलमान कोग बाब की गवापि निवानिका देखों में पढ़ते हैं एक 🗗 क्षा और क्सके रमुक्को मानते हैं और ऐसा माननेवाके दूधरे कोवोके साव भाईवारी रखते हैं। सह माईवारा किस प्रकारका है और इस अमानेमें मुस्कमान कीम की कर सकती है इसपर अधिक इस्लाग जान्योलनकी छानशीन करते हुए हमें बार-बार विवास्ता पहला है।

क्र पर हमने सार मात्र दिया है। उधका बहुत-सा हिस्सा जिसमें विरोग है इमने जोड़ दिया है। परन्तु अग्रेजी भानमेनाओंसे हमारी विफारिश है कि वे जब पूरे सेवाडी पर्ने।

[ प्रवस्ति होते ]

इंडियन कोविनिबन २३-३-१ ७

### ३९९ मोहानिसयर्गकी चिट्ठी

#### क्रमरख कीया

यहाँ जनरम कोचा सबकी जवानघर है। उनके भाषणका सब जगह बहुत हो अच्छा अभाव पड़ा है। टाइस्ट में बहुत सुक्तर केचा किचा है और चनरम बोधाको बहुत क्ष्वा बहाया है। वैसा उन्होंने कहा बैसा हुगरे भी कह सकत थे। किन्तु कड़ाईमें विषय पानके बार को व्यक्ति उदारतापूर्वक बोकता है उदयर बंधेब गवा बहुत मुख होती है। मतमब यह है कि भारतीय समाजको बहादरी बतकागी है।

बनरफ दोना और उनके मन्त्रियमण्डसना जैसा प्रिटोरियामें बधिनन्दन किया प्रया वैसा है। सही भी करनेकी हसनक हो रही है। कहा जाता है कि तारील २३ को कामेंटन होटनमें बिसनदन किया जायेगा।

के एक सम्माननमें सामिल होनेके किए दिनायत जानेवाले हैं। हमने यहाँसे क्यांनी सन्तन समितिका मूचना दी है कि यह जनरक बोकारे मिके और उनके सामने सारी हकीका देश करे।

#### द्रास्तवाक संचद

भंगत २१ वारीखको बैठनेवाली है। वह चया करती है यह देखनेके लिए सभी कोग बादुर हो रहे हैं। वह लग्धी सवीच तक नहीं चलेगी। सिर्फ दी-सीन दिन बैठनके बार स्पणित हो बाबेगी।

#### रेलकी ठककीफ

रैनको वक्तनीख यही अब भी चानू है। थी जन्मान स्विधिको वो ठावनीक हुँ उस मरायस उन्होंने प्रशासको पत्र विका है। वंध और प्रशासको बीच पर-व्यवहार पत्र पहाँ हैं है नदरे ठवा धानको प्रिटोरिया और बोहानिखारिक बीच पत्र-वेदानी माहियोंने मारधीयोंको पूर्ध पूर्व निक्ती चाहिए। प्रशासको सिवा है कि हुए समय वा नियम चानू है उत्तम परिवर्गन वहीं है। तक्ता। इस्तर लगने किया है कि वो स्पत्रमा स्वीकार की गई सी वह तो कुछ नियक पिछ सी। बार स्वतन्त्रमें बड़ी श्राप्त के से है हमनिय रीक्रका नियम एक किया पत्रा करही है।

#### क्षमागीमा-पेकी रेख

रैनामाबा-को रेलार वही दुर्वटना हो गई है। एक बरार वह जानने यात्रियोधी ग्रम्तुनि हुई है। मुनकार्ये हृत्य-विधानने भूतपूर्व मण्डी डॉक्टर जैनिसन भी सामित है। नया गीनकारण वन जानने व तेवामुक्त होकर विधानन का रहे के। यह धारा अर्थावन पट्टे ही रेने मौ अर्थावन अनुसार विधानन पट्टेंचने पट्टे ही तुर्वेत्रमाने जनती मृत्य ही गैं। उनती सामको शित्रोदिया स्वारत वकारणा गर्था है।

### **बुर्यंदना**से

पुर्वताये बहुत-से विचार पैवा होते हैं। ब्रॉक्टर बेमिस्तरके साथ क्या होत में परे। इक कीम आहत हुए। कुकीं फेंक गुरूपात दूरा बा। स्वयं क्यास २ व्यक्ति परे के ऐसी करताएँ होया हुआ करती है। केकिन हुम निक्क्षीके नवेगें स्वते पूर है कि कुछ रेंक नहीं पार्ट। क्यापनमें सीक्ष कहे हैं

> समझ समझ रे मनुष्य मनमें भौतसे कर

कालको जिल्हा कर सर्योजि तुसे बसकर खाड हो जाना है।

### **जैगुद्धियोंकी छा**ए **हेगा**

में सिल चुड़ा हैं कि यह काम रस्तनवर्षि शुरू हुआ है। वह धंवते पान रस्तनसंगी समाका पत्र बामा है। सबसे किया है कि जिससर सोगोंडी मेंगूनियों समाई माँ वाँ वर्ष कानज समाका पत्र पानेपर क्ला दिया त्या है। इसके किए रस्तनवर्ष सम्बारका पान है। हुएसे अगहींके भारतीयोंको साववान स्तृता है कि वे बन जेंगूनियों कभी न नवारे। अमेलकॉर्ड कामस्ति।

स्मत्यकाण भाष्यकाल भाष्यकाल प्रकार क्षेत्र प्रकार प्रकार

# मसापी चला

नकाया वरणा सत्राची बल्ली कीहानियवर्ष नगरनात्रित्रको नीतिनेके करवापर्ये शरकारले निगा है कि नगरनारियर द्वारा नवुक गरीके स्थाकार किये जानपर गुरुण दी स्वाची पट्टा है दिया

१ सम्बद्धानामानं मण्डी स्रोतालयो अवस्ति । स्राथानिक सर्वास्त्री

अरचारिते बर बाल्सी अर्थ क्षेत्री जे सम्बन्ध

क्षा प्रशासी विद्यो " वृत्र प्रशास दर ।

वागमा। उन सतोंमें एक यह है कि मलायी वस्तीके निवाधियोंका सदि परिपद निकास के को उन्हें दूसरी संस्थ वबह दे बीर उनके बनाये हुए मकानोंके बदले पत्रों डारा निश्चित मनादा है।

दर पर्तका वर्ष यह हुआ कि बहुत वर्षीते क्षेत्र जिस जमीतको अपनी मांत बैंग है पर्दे वन वायराव्या मुश्तवज्ञ कुछ नहीं मिकता। तिके प्रकारीकी बाव बा कीमद्र निरिच्य की वायनी बतता ही दिया जामणा। वर्षात्र ५ और दर्श और तरम प्राप्त होगी। इस म्यत्रच्या करानी बत्ती निर्मिक्त आवते हुण्यस शुरू वरम करनी चाहिए। सन्मन है, दुष म्यत्रच्या होती स्वरकारक बीच इस्टारामॉनर हुलान्दर हो।

### अनुमतिपद्य

हुएक्टरायमें को कोध कथी यह यह है किनके पान पुराने पंजीधनगत है और जी नहारें गुरू होनेक देश पहल हुएक्टराय पोड़कर व्यव गये व जन स्थागको अनुमनिष्योंके नहारें गुरू होनेक देश क्टराय पहल कर यह गई है। माच ३१ के बाद किमीको अर्जीगर गुनवार्य नहीं की जायगी यह यह द्याना है।

[मूजरानीमे ] इंडियन सौचितियन, २३-३-१९ ७

# ४०० एशियाई कानून-सशोधन अध्यावेदा

देन बच्चादेगर किरम नागवाल-सम्बद्धे रहीहन होनवा सीहा जा गया है। यह भी प्राय-बच्चाय की ही है जैना निकास बच्चादम या जो पर हा बुहा है। यूरेंगरे मोगानी बहानुरीका पर मन्ता है। वे भोग जिस नामकी हामक कि है दग पूर्व करने ही कारत है। हम मान देश आपनानुत्र ज्ञान तर है। यह सम्बद्धी नमीगांश नामय है। यदि नागांशाकर भागतीय वर बानवा मिन निवाह है। यो नकई बचना नहीं है। वहीं सम्बद्धा क्या बानुत्रका रह कीमी या नहीं यह हम नहीं बहु बचने। हम जबसम्बद हम प्रायक्त भागोंय यू पको कार्य हो है कि सा सबेस महिनातीय महान वार्यवा स्वरूप बचने। नकती अपेशा नामेनी बाँकर नास्याक्ता है।

[नुबराई ने ]

इंडियन मोरिनियन, २३-३-१ उ

# ४०१ तार ४० वा० बि० मा० समितिको

भोहातिसमर्पे मार्च२६,१९७

[सेवामें] रक्षिण वाफिकी विटिश मारतीय समिति: ---

करून परिचार्ष निषेपक ट्राम्थवाल संबदको दो बैठकोमें पास। बिटिय भारतीय तमस कारांकित। स्वतीसको गबटमें प्रकाशित। समावको संस्वके सामने पुन बर्गका कोई सबस्य मही। समातार पैरस्कानुनी अरमारके बारोपसे पूर्ण स्वनार बौर वह बस्तक अप्रमाशित। संस्वी स्वानक सामायके बल्पर मारानीयीक रवें

का। यही मत अकवारोंठा भी है। मरांसा है समिति प्रारतीयोंको बामम

विशास र

गमोनियल स्रोधिस रेक्डेस (सी आ २९१/१२२)

### ४०२ पत्र सर विलियम वेश्वरवनकी

[बोहातिसर्व] शर्व २५.१९ व

बिय सर विध्यम

थपमानसे बचावेगी।

डॉन्टर बास्डईल्डिक कैनकि बारेनें जापके पत्रके किए में बाएकर कुछन हूँ। यह पर आएमि निवेदन करनक किए लिए राज हूँ कि आप उन जम्मादेशके बारेनें मो नई एनफी सामन फिर मेंग किया गया है जुड़ मिलन किम्मारी कें। बदर गयान है कि देशिया में इस मामनेवर बेना क्यार नहीं किया गया जैना कि होना चाहिए। इस परिवाद यह हमारि नाराफे स्थापक और पद्मार इसार मुरा कैसा-जीमा नहीं सेने।

हागा कि जारन के प्रचानक और पंत्रवाद हनका पूरा केसा-जोगा नहीं सेने। दारान बदें वहिता के भी करका एक पत्र जाती सिना का। उन्होंन निगा का कि प्रदिक्त काले के किए एक दियोग समिति नियुक्त करनेता दिवाद दिया जाय को वे उन्हों नहुरे नद्वाद प्रदान करण। अदि आप कृषणुक्त कालके नैस्मीकोर्ग मुसाद वे नहें कि ऐसी

नीर्मात बेराजा बाल्यानीय है तो परा संयोग है यह नुजाय श्लीकार कर दिया जायना।

2. मो वर करह दिको का नामे ६५ मानीर दरक बच्च व्यतने सक्तानित्रक करोड पता ।
वर पर कर्मकारी का अंक मी दिया।

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिस भारतीय समितिके भन्त्रीको मन सुमाव बेते हुए किसा' है कि बनरक बोबासे एक सिस्टमध्यक्ष मिके और इस प्रकारर विचार-विमर्स करे।

> भापका विश्वस्त मा० क० गांधी

सर विशियम वेडरवर्ग वरोशट [इंग्डैंट]

टाइप किये हुए मूख अंग्रेनी पणकी फोटो-नक्छ (की एन २७७९२) सः।

# ४०३ पत्र बाबाझाई मौरोजीको

श्रोहातिसवर्ष मार्च २४, १९ ७

विष थी नौराजी

में धर विभिन्नमके नाम अपने पश्यों प्रतिक्रिप आपके देखना सिए धाव में ब रहा है। मेरा निश्चित विचार है कि दिवा को प्रति घण्याह प्रमुख करने इस मामछ्यर विचार करना वाहिए। हान्यप्राप्त आनुष्ठ भी किया बाता है उच्चा सभी जपतिव्यों में समुद्राप्त किया बाता है उच्चा सभी जपतिव्यों में समुद्राप्त किया बाता। और विद्या सम्परिपक मुक्ये निहित प्रजातीय विचारण एक कार प्रति क्षा गया हा भारतीय आवश्यात्रका सम्ब ही बायगा।

नापका विश्वस्त मो० का गांधी

[संक्रम]

भी दादामाई नीरोजी २२ केनिवटन रोड

संख्त एक 🕏

दाइए क्यि हुए यह अबेजी पत्रकी कीटो-क्कल (वी. एन. २७७९/१) है।

#### ४०४ पत्र छगनलास गांधीको

[बोहानिमक्त्री] माच २५, १९ अ

विश्व स्थाननात

पूर्टे यह बातार गुणी होती कि प्रीप स्त्राह हमारे पास इंडियन भीतिनियन को प्रेडियोरी कभी यह जाती है। आज अगर गुणत १ प्रतियों नती होती हो के मह सर नार्डी। इसनिए क्हाबित यह जन्मा हाता कि जानाथी स्लाहये यही २ प्रतियों प्रता

रं यर १९ शरणन वर्ती है। या देवीर विकास संबंध ।

र्स्पोकि उनकी बहुत-बड़ी माँन वयश्यम्भाषी है। तुम चामू अंककी भी सगभन २ धर्मन प्रतियाँ और मेज सकते हो। मैंने हेमचन्त्रको हिवायत ही है कि वह यहाँ बानेवाकॉस प्रतिवाँ पहचानेके बावेपर चन्ये स्वीकार कर के। वृधि में बेची नहीं था सकेंगी हो में चाहें रहाया। फिल्हास तुन्हें इस नातका स्थान रचना चाहिए कि जितनी प्रतियोंकी माँग होती है उनसे सम र मा २ प्रतिमी ज्याना भ्रापी। बानामी सप्ताहकी मीयमें तम्हें २ बबरय ही सामिक करनी पाहिए।

> तुम्हारा सुमन्तिक मो०क गांधी

टाइए किये इए मूल मंडेकी पक्की फोटी-नक्छ (एस एन ४७२४) से।

४०५ टान्सबास भारतीयोंकी आम समाके प्रस्ताव'

[भोहातिसमर्प मार्च२९,१९ ७]

प्रस्ताद - १ वि

ब्रिटिश भारतीय संबंधे तत्वाववानमें वायोजित ब्रिटिय भारतीयोकी यह समा नमता-पूर्वक नई टान्सवाम संसद हारा एशियाई कानून-संशोधन विवेयक पास किये बानेका विरोध करती है नर्वोकि एक्ट विजेयक अनावस्थक और ब्रिटिश भारतीय समावको अपमानित करनेवाका है।

बिस्ताद — २ **ो** 

विटिश भारतीय संबद्धे तत्त्वावधानमें नामीजित विटिश मास्त्रीमोंकी यह सभा भारतीमोंके भैरकातृती रूपसे वढ़े पैमानेपर बानेके बोपारीयवको नामंबुर करती है बीर शासन दमा बनताके पूर्वप्रकृते नदीपके किए जिस प्रकारका स्वेच्छापूर्वक पंजीयन १९ ४ में बाँडे मिसनएकी सनाइपर किया गया या उस प्रकारका पंजीयन अध्यक्षके भागमर्थे अस्ति वससे करानेकी वैयार है। इस प्रकार व्यवहारक विशेषक्की सारी वक्तरते असके सन्तापनमक स्वक्तके विना ही पूरी हा जागेंगी।

विस्ताय – व 🏻

विक प्रस्ताव २ में येश शक्त विचार स्थानीय सरकारके बारा स्वीपन न किया जाये ही इन तुष्पड़ी विनापर कि विटिश भारतीयोंका विवाससमाने संबंस्थोंक चुनावन कोई हाव

- र वे बस्तान मार्च १९, १९०० ही मार्चश्रीक समामें दान किने को वे १ का स्वयमें दानसम्बद्ध समी बंब रेंड ब्रोनेडिंव बर्रीला वे । असावेंडि अलंबिंड, करमास्ताः वांधीनेते तैवार दिने वे ।
  - कर क्लान दाडी पारित अर्थाने रस्त का ।
  - चेंचेक्टरबंध नम्पन सहस्रम बास्य अन्तर्राकृत ।
  - ४ कोशानिकार्वेके माहिरसास व कामा साहा सलावित ।

नहीं है और उनका समाज बहुत छोटा कमजोर और अस्पर्सस्यक समाज है यह समा साम्राज्यीय सरकारसे पूज सरकाजकी प्रार्थना करती है।

# [प्रस्तान – ४]

विटिज भारतीयाची इस सभा बारा स्वीकृत प्रस्तावोको तार अथवा समूरी ठार हाए स्वानीय सरकार, माननीय उपनिवेश सचिव परम्याननीय भारत-मन्त्री और भारतके परमयेख्य परनेर बनरककी सेवामें छेड करनेका सविकार अध्यसको रहे और है।

[अप्रेगीसे]

इॅडियन मीपिनियन ६-४-१९ ■

### ४०६ विषेता-परवाना अधिनियम

विकेश-तरवाना अविनियमके जन्यतेय एक नियमके अनुवार मारी धूमक मामू माराके है। उदान पर स्वार नियम के विकास मार्ग कर स्वार के विकास कर स्वार के विकास कर स्वार के स्वार स्वर के स्वार के स्वार के स्वार के स्वर के स

र नोदानित्रकरोद्ध समाम मध्यक कार्रित गणकोर प्राप्त सन्ताचित ।

समूचे बांबी बाधमन

भाषा पहा है। तिश्वन्येह हमारा निभार है कि कावेश सबतक वेश सामकेको चठायी पहे सबतक कि यह सुरूक हटासा नहीं भाषा।

[बंदेबीसे ]

¥

इंडियन बोदिनियन ३ -३-१९ ७

### ४०७ ट्रान्सवाल एशियाई अध्यावेश

ट्रान्यवाजके मारतीयाँकी वो स्थिति यत शितानारमें वी वही आज फिर हो पर्द है। जाज सबकी दृष्टि इस्पर है कि ट्रान्यवाजके भारतीय क्या करते हैं।

उनकी मेरिकिमापर चोरे भारतीय निर्मंद है। बोड्रान्सवाधर्में होमा वही समस्त बसिम वाफिकामें होता सम्मव है।

#### गरे विना स्वर्ग नहीं विकता

आग गरे विना स्वयं नहीं दिवाता हुए शहायतक अनुसार यदि ट्रान्सकर्क भारतीय वेल आतेके महताबार दुवताते नहीं वटे पहुने तो स्वरंग को बैठेने। अधिकार तनक हुम्परे ही आयोगे हतता ही नहीं बक्षिण आफ्रिकाके अन्य पारतीयोको भी अधिकारीते हुम्प योगा परेता।

सदि दुल्लबालका मारतीय चमाल खेलके प्रस्तावको ठीक उत्पूष्ट नही निमायेग यो वह बुक्कर बाटनेके समान होगा। भी हुँसी बहायेंचे हुने नागर्द और बरोजे कहूने दवा समझने क्येंने कि हुमपर जिला। भी बीझ बादा बायेगा हम उसे उसा तें। इसके समाना मारतीय समानके जिलाने या बोलगेपर जिलकक जरोधा नहीं खेला।

#### यदि यह विश्वेषक शस ही गया

यदि यह वियेगक पाछ हो बाजा है तो प्राम्यसम्बद्धी स्टरूगर तेजीहे जान और भी
विषेग्य नगानती और गारतीय तमान एक-एक करने जारे विकास रन्य दो हैहेगा। वर्षित्व रियर उपित्वेग्यों कानुमा है ने द्राम्यसालमें लागू होये और उठके बाद स्व स्थानीमें वेद्या दिया जानेना। सभी स्थापारियंग्यों बाजारों में हरामा लोगीको मकामी स्थापि तैयद् मील हुर क्लिप्पूर सेन देशा करतीके नाहर भू-स्थापिरको निकास दिसकुल म देशा वर्षेय बाजें नाजम पुन हो मा है। जन में मारतीय समान नेकने मस्तास्य हरता है वो हम मही समान कि प्रार्थित एक मी बाजें उठकी गुनवादी होगी.

यदि इस बार लाख नई थी फिर न जायेगी। विसे हुए बणनमे युक्टरनेके समान इस

रियो बारको बुध मही मानदे।

#### भागावेशका विशेष करमेके अन्य कार्य

ये मधेपचनीप दियं जा रहे हैं

 व्यापारको बारा गयी नोगॅकि बनुवनियत रथ हो आवेंने और बांच करके नवे बन्दारात्र किये वावेंगे।

- २ वह अनुमृतिपत्र आफिरी सिपाही अवना अन्य किमी भी सिपाहीको दिगामा पहुंगा।
- अनुमहिद्यत्र म दिलानवासेको परवाना गही विकेशः।
   अनुमहिद्यत्र दिलानपर भी किमी व्यक्तिको राज-भए तहलानस वण्य गए एउनका
- पुनिमको अविगार है।
- ५ आर वर्षश्र बच्चका भी जसके पिठाका पंजीयन कराजा हामा और वच्चका इंग्लिमा देश होगा।
- ६ यह सारी मुनीबत शूर अनुमतिपत्रवार्णों या विता अनुमतिपत्रवार्णों नहीं उराणी पृणी। वर्षाच्य उत्तरों ता ट्रान्सवाल छावना होगा। चिन्तु सच्च बनुवनिपत्रवार्णाण यह
- मुमीबन बठानी है।

  u सभी विधिवारी यह वह चुक हैं कि नय अनुमतिषणपर दर्मा वैमुनियाकी छाउ
- देनी होती।

  ८ हम पहले को अंकूनकी निधानी दे चुके हैं उनमें और जब जो कानून बन रहा है
  दिसन बहुत कन्तर है। क्षत्र इसने अंकूनकी निधानी स्वेच्छान की थी किस्सू उस धातको
- मन पानून अनिवार्थ बना रहा है।
- हस बाबनक जो अँकुनेकी निमानी देव का रहे हु वह कानुनकी पुन्तकोमें नहीं है.
   स्मिन उपका असर आवेषिक नहीं हाता। परन्तु वय बानुनका नसर समी अगह हागा।
- १ महिकार अनजान व्यक्ति हम वानुवेदी पह थी उसके अनपर प्रमान पहचा कि मह वानुत जिल काक्षकि लिए है के चौद, बाक और ठप हाल वाहिए।
  - इस बानुनकी पानाएँ देवल जराममपेता छायापर ही लालू हो गतनी है।
     इस बानुनका पेत करनका बारच भी यही बनाया गया है भारतीय समाजक
- अपूर्ण पारा गान्त ल्योबेस मारणीयांका द्रान्तवालस प्रविष्ट वरण इ स्वर्शन् वे गुनरगार है। १६ यह बानून वह प्रस्त पैदा करता है कि मारतीय समाव सभ्यानका पात्र है या
- पुष्प है। १४ माँड इस पानुनयो बारतीय गमात्र स्वीयार वर्ष केना है की परिभाग यह होगा
- ि तर समयो भारतगरीक गारात भारतीय गारीर पर लगा है वा शासाम यह हाता वि तर समयो भारतगरीक गारात भारतीय वहीं हालमा पर्वे आय ठा उतन भी जेगतिकातात मानाव भीन जाया। हतता उत्तरसायिक हुल्लामान्यै भारतीकार करता है। देभ यह बानून बच्छ परिचार्य लायाय लागू हाता है। वेच निवासी बारिट या
- ्र पह बाजून बचन लागा लागात्वा तात्र हो। है। वेच निवासी बाजित वा बागीना लानू नहीं होता। वाली व लीता जालियी बालीय बायावरी हमें उस सहसी। पेर बालीय दिलों क्यों बोलों वाली बलाई हा। यहने बायदी बल्यावर्ती हो बाद बाहे देशावर की बोद सहसा दिल्यु बालीयमें हर बाह बाजियी निवाही करी बास वाल बाहकर मेरापर सोवद। बर्योच् बाली बोलन बनाव बालीययी दिल्यी हरूनी होते।
- नेपास प्रदेश । स्वाह जापी बारण स्वीत प्राणायणे (स्वीत हलारे गी)।
  भी कहार तीर बारण भी त्या वा स्वीत है। उपरेश संस्थारी स्वत अभी शर्र प्रश्ने कहार नाश्चा वाहित कि तथी दुर्गण भागके कहार क्या उस अभी शर्र है। कि बात से अनगर बहेराव बाह संस्था का सम्बन्ध है। हिला या के हिला है। भारे दिनों या महीशों अन भागना हुए तृत स्वीत है। विका त्या नाम भीत मार है कि हम नेपाका जाम सक्यान व बनावी है। इसके महिला हमान है कि सा हिला

# विभागसकी बहायर महिकाएँ

वे महिकाएँ को बढ़ाई कड़ रही है उसके सम्बन्धन अभी भी तार माते रहते हैं। बनमें से सभी महिलाएँ भूमीना न देकर बेक बातों है। उन्हें बबतक समिकार प्राप्त नहीं हुए इससे ने पस्तिहिम्मठ नहीं है बन्जि मानती है कि स्वयं उन्हें भन्ने अविकार प्राप्त न हों उसकी मेडनतका फल उनकी सहिद्योंको तो मिस्ना।

जैसके प्रस्तावके सम्बन्धमें कोई यह न माने कि सभी धारतीय जेल बावेंने तभी वह भी बायेगा। परन्त निष्ठे दिस्मत हो वसे जेल बाना है। उपर्युक्त महिलाजींसे सबक केना है। बचपि ने नहुत कम है फिर भी जेल बाती है और इसके हारा दुनियाका ज्यान इस विषयको कोर सीवती है।

हम अपने सभी पाठकाँस बिनाझ निवेदन करते हैं कि तन्त्रों हमारे इस क्षेत्रको हरनमें अंक्रित कर रचना है भीर बहुत सोच समझकर काम करना है।

[नगरातीय]

Y R

इंडियन भौपिनियन ३०-३-१९ ७

# ४०८ केप तथा नेटार कि भारतीयों का कर्तव्य

का तवा नेटालके भारतीयाँका इन समय यह कर्डम्य है कि वे समायें करके ट्रास्त्रशासके भारतीयोंके प्रति हमप्रती स्थलत करें। इसके अविधित्त उन्हें प्रस्ताव करके बड़ी सरकारकी भैक्ता चाहिए। उन्हें हर जबह प्रस्ताव करके चरकारको नम्नतापूर्वक तिनना चाहिए कि कानून समुक्-अमुक प्रकारने बायाचारी है और यह रव कर दिया बाय गर्मी शैक होना। इतना बार रखना है कि टाम्मशक अध्यादेशके समर्थनमें हर ववहणे गोरीकी ओरमे तार्ड एमिनिके नाम शार मने गये हैं। भारत हर जनह गुम्नीरनापुर्वक और इंनते किये जाने पाहिए।

[गुजरागीते ]

इंडियन जीतिन्दन १ -१-१९ अ

# ४०९ छोबिटो-वे कानेवाले भारतीय

पूर्विगाची आधिकाम केवके उत्तर १ - यीकपर क्षेत्रिनेन है। वहीं भी स्टोन नामक 
क्षित्र नेत्र प्रात्मीय प्रदूर्विकों के जाना चाहते हैं। क्षेत्रिनेन्मों एक प्रोत्न कम्पूनी रेफ बना 
पि है। उत्तर चाम करनें किए आरतीयोंकों के जानका उनका स्तार है। मैं ह समान उठा 
है कारायोंन प्रमान सम्ये गोत्माहन वे या नहीं। वर्षन सम्बन्धा वंत्र (उनीटरी अमोतिएमन) 
के बच्चन तो कुछ ह्वीक्टों प्रमानमें लाये हैं उनके विष्य जा भकान विचा गया है वह बहुउ ही 
कारा और पता है। वह ह्वीक्टों जाती हों हो हो हम जीवना है कि भी स्वीत्र मबहुउ ही 
कारा और पता है। वह ह्वीक्टों जाती हों। भी स्टोननों मारत चरकार और मब्दून की भी मिक 
मूर्ति है। हानिन्य बन उन्ह चारायों समानकों वहावतानी अपेशा नहीं रहेगी। पराह हस 
वगहरकत हम समस केना है कि भारतीय ममान ऐस कायम मम्मित नहीं दे सकता। उनसे 
नारपत होनपर विची कर नहता है। हमें यह नारावार मिना है कि नोबिटोनोंकी 
नारपत होनपर विचीक कर नहता है। हमें यह नारावार मिना है कि नोबिटोनोंकी 
नारपत होनपर विचीक कर नहता है। हमें यह नारावार मिना होने। होने। किन्तु यह 
वारक्ष करने साथ कानेजाल मनिवानोंकी जनमनाहत्वर दिसर रहेगा।

[पुनवदीस]

इंडियन शौपिनियन, ३ -३-१° उ

# ४१० जोहानिसबगकी चिटठी

# पशियाई अध्यादेश

हाम्लगारणी को नमारने परिवार्ग अध्यारणाणी या रिनमों बैना नितम्बरले का उनी स्वारण काल कर दिला है। ताधीर २ को अध्यादिम विधानस्वारण वा विधान गया। उनी रिन या प्रभाव उनके तीत आकार हुए और बहु तुम्म हो विधानस्वरिध्यन में से दिया नया। वहीं भी मारिनारे कहनन वह नात्पार्थ पूछताछ करनके हेनु २२ ताधीर तक मुस्तवी रसा गया। केरिक यह निर्देश होता ही नाता वायागा एक एत्यन नात्म्य वया तमझ नकत है? २२ सारीमाडी विधानस्वरिद्यन जुण तम कर दिया। प्र

#### संघका भार

विषयन इन प्रकार नाम हामा प्रनवा निमीको स्थानम भी लयान न या। इस बानवे मानम होत ही नपने नुस्तन नीज निमा अनुसार नार विधा है

मेपरो पर रमकर बरन शब हुआ है कि एतियाँ विषेत्रक समाने पाम किया जा चरा कैसेर सम्भव के कि साम परिचास भी पास हा जाएगा। सब समानाईक

रे रिक्रिय स्वितिकार्क स्वयंस्तरका इतिहास अप्याप १५ में १९वी बहुने हैं दि "निव्यदस्त यरी वर्षत्र्यं मार्च ६१, १९ ७ दो वह ही तेरको स्वयंत्र वर दो व्हें " : Y Y

प्रामेना करता है कि जनतक हमारी जापति न सन की जाये निवयकपर आने विभार करना स्वनित रक्षा जाये। संव आपको स्मरण विकासा है कि परिपदका काम मताबिकाररहित कोषोके हिताँकी रक्षा करना है। भारतीय समाव बकाबार है, किन्त उसे मतानिकार नही है। मारतीय चोरीसे बड़े पैमानेपर बाते हैं इस बातको संग विसन्तन स्वीकार नहीं करता। सभी नयस्क मारतीयोंके पास नाम और निसानीयस्त बनुमतिपन है। जिनके पास बनुमतिपन न हों सन्हें सरकार बन भी निर्वासित कर सकती है। हमारी प्रार्वमा है कि उपर्यक्त आरोपकी बाँच करनेके किए एक बायोपकी तियुक्ति की जाती जाहिए। इस समझते हैं कि विवेदक सर्याजारी और जनावस्थक है। संच परिपवसे स्वासके किए प्रार्वना करता है।

बह तार परिपदमें पढ़ा बमा किन्तु कथका नतीजा कुछ नहीं हुआ। बद वह विभेमक इस्तासरके किए लॉर्ड एकगिनके समझ गया है।

विवेचक रैंद्रा करते समयके मायण उपनिवेध-सचित्र भी स्मर्थन कहा कि इस सम्बन्धमें ट्रान्सवाककी सारी गोरी प्रवा एकराय है। मास्त्रीपॉक्ता प्रवेक स्कृता चाहिए। वे बहुत वही संव्यामें वा रहे हैं। उन्हें रोक्तेका बच सरकारने प्रवल किया ना इसकिए सकाई हुई। वो विवेचक बाव देव किया गया है वह भूदपूर्व परिवदमें पेस किया का चूका का। इसमें केवल भारतीयोंका पंत्रीयन करवानेकी बात है। १८८५ का कानून है ठीक नहीं है। इसकिए इस नम विभेमकसे वह बोप हूर हो भागेगा। बड़ी सरकारने पहला निषेतक शामकृर किया इसका कारन यह था कि करें पुरानी परिवरने पास किया था। वन हम देखा रख्यों है कि यह कर्तनुतिकें पास किया था पहा है। इस विशेषकों पास हो बालेपर दूसरे कानून कराने होंगे। से बाहमें देखा थापमा। अभी सो हमें यह बानना अकरों है कि इस देखन पहुनेक अधिकार किस है। इससिए यह विवेयक जान ही पास करना चरूरी है।

बॉक्टर काउबने धमर्थन किया। भी बोबेन जॉन्सने बहा कि खारी नगरपाधिकाएँ मह कातून चाहती है। गोरींकी प्रका करना निजकुत्त चकरी है। इस चित्रमकको हमनी जनते पेस करनेके किस् भी स्ववेने सरकारको चन्याय दिया। भी वेकसने कहा सारे किसान मार सीमाको मना देना चाहते हैं। यदि वे नहीं गये तो किसानीकी चमीनें मी कौन सेंसे। हान्य बासम बोरे यह सकते हैं किन्त भारतमें नहीं यह सकते। इसकिए नहींसे बन सीमोको निकासना ही चाहिए।

अनरस चोच-बरगरने समर्थन किया । तर पत्ती फिट्यपैन्किने समर्थन किया और विवेयक काम होनेपर परिचरम भेज दिया गया।

#### यरिवसीं/

भी कटिसने कहा यह विधेयक दो पान होना ही चाहिए, किन्तु विकायतमें यह बयान न हो कि परिपदने विना विवाद किये विवयक बाध कर दिया है दससिए परिपदको दिवार त हो। क पार्ट्यम प्रवार विचार क्या गायवक गाय कर प्रवाह है प्रीक्ष परिवर्क किया के इन्होंके किए एक राठ जिनती नाहिए। यह विवेदक बहुत ही वक्षी है। ये क्या कृत्यक्त क् वह सट्या है कि हर महीने एक तो मारनीय विचा अनुसविवयके ट्राम्यवालमें प्रवा कर्स है। इन्होंस्य बंधिय व्यक्तिकाको बाँद वारोक वस्त्रम च्हना हो यो यह वियेदक गाय होता ही चाहिए।

भी मार्टिनने कहा ज्यापारी वर्गरह सब इस विवेयककी मीग करते हैं और हमें पाछ होगा पाहिए। भी रोंग्नो दियोयक रेस करनेक सम्बन्ध बचाई दी। भी वर्षेत्रने कहा विवेयक उचिठ है। मार्ट्यामांकी बाविट ठीक गड़ी है। वे सिर्फ बपना ही स्वाब देखते हैं दूसरी बोर नहीं वैपने और उनके बरोब शिव मार्गकी परिस्थिति में अपिथित हैं।

#### वासकारीकी टीपा

मीडर इनी येक तवा लगर ने निम्मानुसार टीकाएँ की हैं

भीडर का कहना है कि कोई एकपिनके लिए विधेयनको मंत्र करनके सिवा कोई पारा नहीं है। फिर सी अब्होंने पिछके विधेयकको रह करने बड़ा प्रथम बड़ा कर दिया है। बंद व हस विधेयकको कुछै मंत्र कर सकत ह यह समझें नहीं आता।

रैंड बेनी मल का कहना है कि नये भारतीयोंको रोकनेके किए विवयक जरूरी है। सनितर उसका पास होना टीक हुआ। विन्हें ट्रान्वशक्से स्कृत है उनकी स्पिति अच्छी होनी चाहिए।

स्टार का फहता है कि सर रिचर्ड सोकीमन खबर काये हैं कि नई संबंद यदि विचयक स्वीकार कर वे तो उसे मंजूरी मिन बावेगी। इस्रक्रिए अब यह विचेयक पास होता ही वादिए।

#### विकासतमें टीका

टाइम्म समाचारपंत्रका कहना है कि द्रान्त्रवाल वेवतन विषयक पात करके वहाँ मसदी में है। बनने बड़ी तरकारकी अनुविवासोंका दिवार नहीं किया। अनुवार दलके म्होद स्ववारका भी कहना है कि यह विवयक स्वीकार नहीं दिया बाता चाहिए था। निम्मुण का महता है कि विवयक पात हुना यह पनन हुआ। वैकित वह जनरस बोबा सानवाले हैं दिवार नोई एनदिन उठका कुछ हुन निकाल नकने।

# इमार्थ समिति भागत

विभावनके तारींचे मामून द्वीता है कि हमारी गमितिन नंदरमें विश्वसके विरोधमें हमेंचर गुरू कर दी है। इ. अनैसको कैस्टन हॉममें समितिकी बचा पूर मारत संदक्षी वैरुट हानी।

#### संबद्धी पंजन

विटिश जारतीय गंच और जारतीय-विरोधी बानून निर्मित हासिनारी बैटक रिएके परिवारको भी पुचारियाके महासमें हुई थीं। उत्तक बाद नीमसारको हमीरिया स्नामिता निर्मारको बैटक हुई। पुछ विचार-विभागेके बाद पीनों बैटकाने मान्यीरमापूर्वक निर्मेय विचा कि उत्तके निर्मेयार कटक च्हा जाने। दोनों बैन्कोम जिल्लीरमा सनिविके मानी भी हाजी र्रोक क्योरियार कटक च्हा जाने। दोनों बैन्कोम जिल्लीरमा सनिविके मानी भी हाजी

रम बैनकों बुकरान दिन्दू नानायनीके चान भारतीय विशेषी बानून काकायी जान्होरकों रूपन्य दिव यह को वेदे थ बतका एक चेट आगो हुता और भी जरीजार्ग आहुआँके पात की पत्रम बत्ती यी बद भी नित्र गर्ग। बत्ती हुए गीव यह हुए हैं। हुए गोपीरे पान कोंगे रूपन की है उनकी नक्कीय भी जा थी है। Yet

# पैचेकी भावरूपकता

पैक्षेची बावरवरूता इस समय अधिक होगी यह समझमें जाने वैसी बाठ है। इसपै वपहोंकी समितियंति अभी पैसे नहीं मिके इस सम्बन्धमें सम्पन्न बैठकमें बहुत वर्षों हुई। इसिंग्य बाइरी समितियांको स्थानमा करके संस्था ही पैसे पहेंचाना चाडिए।

वाभ तमा

सुक्रमार ता १ को नाम क्षमा करनेका गिरुवय किमा गया है। उनके सम्बन्ध सुर बनह सुक्ताएँ मेनी गई है। बीर यह पत्र किमते उपय अनुमान है कि क्छ छमामें बहुट स्रोप वरस्थित होते।

[गुकरातीस] इंडियन झौपिनियन ३०—३—१९ ७

४११ तार' लॉड एलगिनको

विटिश मार्र्डीमिक नारेमें उत्तरसायी शरकार बौर स्थानीय शंसके प्रसम कार्यसे बिटिल मार्र्डीय कार्यस्ति । बिटिश मार्र्डीय खंकका निषेदम कि सब्दे पैमानेपर कोई मैरकानूमी जाडनन मही। शस्त्र सानेपर स्थ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेता। मरोदा है इस बीच निषये स्वनित रेसा कार्यसा।

[विमास]

[अंग्रेगीसे]

ईडियम मोपिनियम ३ −३-१९ ७

<sup>धनवन</sup> र न्र-१८७ ४१२ सार³ द**्या**० क्वा० न्रा० समितिको

रुः जोड्डानिसमर्ग शार्ष३१९७

[सेवार्से] वैद्याग नाम्बिकी विटिय मारणीय समिति संदर्भ

रायन्त्र सार्वमितक समाधी कार्यमाईकी पूरी स्थिटि मेन पहा है। नाप प्रमानित तमक्रीतेको न तमामें तो स्वय्यीकरपक्षे किए द्वार ये। स्वानीय नरकारणे सार विनेत्र सरकारकी वेशमें बदानमें इनकार कर विया।

[विश्रास]

[अग्रजीनै ]

गत्रोनियन बॉफिन रेगर्डन सी को २९१/१२२।

र बर भूनो दिवासका वै सर्वेषिक मार्वे इ सी व्यनिकार था। सर्वेश्वनिक तथा भोद्रानिकार्येने २९ सारिकारों स्वी ।

ार कार दरश है कि दली स्वयंदा यक बार से बोलेंग्री की भेग गया या । 3 वह तर तक बच्चू रिक्ते शरशानिक वंशी बंदनकी में अन्योगक शर्वा दिया था।

# ४१३ जोहानिसयर्गकी चिटठी

[शरील ४ १९ ७ के पूर्व]

#### भाग समा

स्म विराट सार्पविनिक समाका विवरण मैंने लक्ष्य मेवा हैं इसिन्ए यहाँ हुए कहनकी बावस्थकता नहीं है। समाका क्या परिणाम होगा इसका बनुमान नहीं समामा जा सकता। इस सम्बन्धी एपटरकी मारकत बावे मुख्यों विकायत साथ मेवा है। उसका २१ पाँकते क्यारा वर्ष बाता है। उसमें करीवन ४४ सम्बन्धी हैं तर ह विकायतके सभी समाचार पर्योग मेना गया है। इसके सवाबा एक तार विकाय साफिकी बिटिय भारतीय समिविक नाम नया है।

उपिनिध-सन्तिषको सभाको सबद यो है और संबने सिक्टमनकको लिए मुकाकातक। समय माना है। उसका ज्योद्य यह है कि सारे प्रस्ताव उद्यमित्रेय-सन्तिको समय पेस किये नार्वे और उन्हें समझाया सामे कि व बुसरे प्रस्तावमें किये गये नियोदनको मान्य करें।

जोई एक्तिनको सेवनेके किए वो तार भी स्मृत्यको सेवा पचा वा उद्वे मेननेचे इनकार फक्ते हुए वी स्मृत्यते किला है यह एंक डीवे तार सेवता बाह्या हो तो उपके किए व्यक्तिय-विकास मनाही नहीं है। इस जकारे साक्त्य होता है कि नई सरकार मारतीयोंके पाव न्यास नहीं करना बाह्यी। इसपर संबन्धे कोई सेक्शोनेको क्लिकर पूका है कि वे तार मेन पर्की या तीने संब ही तार सेने।

#### रेक्की वकसीफ

मुख्य प्रवत्यकर्ते र्यवके पवका उत्तर विसा है कि ८-३५ वर्षे सदेरेकी विधेय पाड़ीमें माध्यीयोंको सिर्फ [गार्कके] बावमें ही बैठनेकी सनुमति निकेमी।

#### विद्योरियाचा क्रिप्टमण्डल

चपनिषेत्र-सचिव भी स्पट्सने बान समाके प्रस्तावके सम्बन्धमें सिप्टमण्डक्से निक्रमा स्वीकार कर क्षिता है। सिप्टमण्डल सा ४ को प्रिटोरियामें मिकेगा।

[युवरावीसे]

इंडियम शोपिनियम ६-४-१९ अ

रे चेर्निर "बल्परार्णेक चारनोचोंडी विराह समा" वृत्र ४११ वृत्र ४

# ४१४ कठिनाईसे निकलनेका एक साग बोहानियनोंने उस किन सारवनासियोंकी वो सार्वनिक सना हुई भी उससे पठा करवा है कि ट्राग्यनकों रहनेवासे किटस सारतीय किस कामने एक कठिन संसाम कर रहे हैं।

कार्यवाहीका केन्द्र विन्तू निस्तान्देह बुसरा प्रस्तान था। जिसमें समाके अध्यक्ष और ब्रिटिस भारतीय संपद्धे प्रवान भी अनुस गनीका निशायत वाजिब सुप्ताव सामिक विया गया था। यदि ट्राप्ट-बाक सरकार मारहीर्योको राजी करने और स्वितिपर सभी विध्वकोर्योसे विधार करनेकी कुछ भी इच्या रखती है तो वह उस प्रस्तावको केयमात्र भी हिचके विमा स्वीकार कर सेगी। भारवीयोंने राजनीविज्ञों बैसी नरमीसे स्वयं ही अपना पंजीयन दुवारा करानेका अस्तान किना है। उनके पास जो दुव्दे बस्तावेज हैं वे उनको भी बूस्टे बस्तावेंडसे बदलनेको तैवार हैं जिसको बीनों पक बापममें मिसकर स्वीकार करेंगे और कानुनी बाध्मता न होनेपर भी बन्होंने कुछ ऐसी पावत्वियाँ सहन करना मंत्र किया है जिनको सरकारने आवरमक समझा है। यह दूसरा प्रस्ताव भारतीय समाजकी सद्यावनाका प्रसाय है और साथ ही एक नामुक तमा कठिन परिस्थितिहे बाहर निकलनेका मार्न मी है। यदि यह राष गर्ही है कि ट्रान्स्वारू-मन्त्रांक्य वाक्राज्य-मरकारके ताथ मुठभेड़के किए बावुर नहीं है तो हमें बड़ा आरबर्य होया। उमे भारतीय मुप्ताबाके क्रिए इत्तज होना बाहिए। और भारतीयोंको मी वस प्रस्तावधे बरा जी वरतेनी जरूरर नहीं है। उपनिवेधमें वर्तमान विशेवको व्यानमें रखते हुए, इसते वनको बेंगक एक बार फिर कंटवायक कार्यवाहीते नुबरनकी नीवत का बाती है, या भी चनके क्यि उनमें से पुनरना काजिमी है। नवनी मुजींसे बढाय हुए इस कवमसे मारवीय समाजकी सान हमेगाके सिए वड बायेगी। और सारे जारतीय सवामोंके माधूम निपटारेके किए रास्ता सा≸ हो जायेगा। इसके जलावा मारतीय धनाज जितने धानदार तरीकेते शुक्रेगा इस आप्रियनक निवेगकपर गाड़ी जंजूरी मिनलेकी झालतमें और भारतीय समाजके मिए पिछले नितम्बाके चीचे प्रस्तापको समग्री जामा पहनाना आवस्यक हानेक कारच ससकी स्थित जननी ही क्याचा नवबन्न हो आवगी। नेटाच ज्वचटीइकर ने हमें इसके सिए आड़े हावों लिया है कि इसने उसके सम्बॉनें

पंत्रीयन करानेको बेक बागसे भी बुरा समझवा है, तो उसके किए अन्तिम उपायको समझाना कोई गफर काम है। यह बाद बेफक साहै है कि बनिया स्वपाय नवसन करना है, विवास बाय हम्मानें से ही मुनासिय सहा मानवारी है। कि सियं मानवारी एसी हमानें रेवा होती हैं या उपाय मानवारी मानवारी मानवारी है। कि सामझानें मानवारी मानवारी है। कि उसमें सा तरीको मानवारी को कि उसमें हम तरीको मानवारी है। कि उसमें सा तरीको मानवारी के किए मानवारी हमानवारी के किए मानवारी हमानवारी मानवारी हमें स्वपाय के को हम सामझानें को सिया मानवारी हमानवारी हमानवारी

[बंगेनीसे ]

इंडियन जोपिनियस ६-४-१ ७

# ४१५ ट्रान्सवालके पाठकींसे विनती

[गुजरातीस ]

इंडियन मीपिनियम ६~४-१ अ

र देचार लडक्साकड धारतीवीकी विराय समाल वह प्रदृश्कत ।

# ४१६ द्रान्सवासकी आम सभा

नेटाम और देन जननिवेक्के मार्ट्यावॉक्टा इस समय का कर्यक्य है, यह इन सम्बा चुके हैं। उन्हें बविकान्य प्रमा करके सहानुमूखिके प्रस्ताय साथ करने चाहिए समा उन प्रस्तावोको [बविकारियोक सस्ता | विकासन प्रेयना चाहिए।

[गुबचवीचे]

इंडियन जोलिनियम ६-४-१९ ७

# ४१७ मेटासका परवाना कामून

हार्डियमें भी औठ हुई है वसे इस जीत नहीं मानते। वेचारे प्रामंकी शामेदारीकां इस्परामामा वीहमा एका तमी तसे पर्यालका हुवस मिका। इसे स्वास नहीं ब्यू उन्हें । स्वीम स्वादास्त्रमें बात बहु मौद्या कम हतते और भी नविक्र परिया सीत यह दियां वादेया तभी परवामा विभेगा। यह तो इसीविष्ट हो तकता है कि बोर्डको स्वीमनीय समा प्राप्त है। हार्डियक पुरुषपेते यह साथ सिक्ष होता है कि बोर्डको स्वीमनीय समा स्वामी मेर्ट कार्ड स्वामा करते हैं।

[ युजरातीचे ]

इंडियन ओपिनियन ६-४-१९ ७

र समूर्व विकास किय देशिय "याच्यानके मध्योगियी निरास सवा पत्र ४११-२३। ९. देशिय "केइ क्या नेवल (के भारतीयों) का वर्णना" एक ४ २-१।

# ४१८. ट्रान्सवालके मारतीर्योकी विराट समा

### धम्पूर्ण विवरण

एपियाई कानुगर्क एम्बल्यमें प्रस्ताव स्वीकार करणके किए २९ मार्चको जोहानिएवर्गमें नेरी विवादरम प्रार्थियों के एक दिराट प्रमा हुई थी। उसमें बाहरी स्थानिक प्रीरितिष भी सेन ये । यटी पियटर ट्याटल जर बानार्थ बहुत- सार्थिकों के एक बाना पड़ा था। विदिश्य मार्थिक एम्बल प्रमान क्यार्थिक एम्बल प्रमान प्रमान प्रार्थिक एम्बल प्रमान प्रार्थिक एम्बल प्रमान प्रमान प्रार्थिक एम्बल प्रमान मोर्थी पार्थ हो कहा के प्रमान मोर्थी भी दूसक हाजी वजी थी मोहनकाल कहेरिया। स्थेमां परिमान प्रमान प्रमान मोर्थी भी दूसक हाजी वजी थी मोहनकाल कहेरिया। स्थेमां परिमान प्रमान काणी पीया। होककवाई भी ए स्मान्य कर्मक करियल भी पूर्व एस हुवादिया भी हाजी बजी पार्थ क्यार्थ परिमान प्रमान प्रमान भी बीच परिमान परिमान प्रमान प्रमान

#### स्वागत

हमारे समानक महत्वपूर्ण कार्यपर विचार करलके किए बाय हुए प्रतिनिविधों और नोहानिवधांके मार्टाधोंका स्वायत करलका बाय दुवाए मेरे सिर माना है। निव कांनुसको कीई एस्तिमनो सनमाग रह कर दिया पा उन्हें वहाँकी गई संगरने किरते पास किया है। जब हमने विकायती विचय प्राप्त करके मीने हुए बरन प्रति निविधोंका स्वायत किया तती हुम नीमाम्यत कमने नहीं पा हम तमी जातने य कि पह दा हमारे कामका आरक्ष्य है। किर भी हमने किसीको यह गंका नहीं हुई वी कि यह कामून २४ पंटेके जमर किरते पास हो जायना और ऐसा करले किए वास् पार्मीको स्थानन कर दिया जायेगा। बानु सार्ट्याकों स्थानत करात अन्तरीति वात नहीं है। परनु सरस्य मार्टके ममर ही इन बार्ट्याकों स्थानत किया नहीं हो का

### विभेगक क्यों पास हुआ ?

यदि देगपर बाधन बादि होती नो बुग नगर सारों क कि पुनराके किए गीमजाने कोर्ट बाहुन पान किया जाना चाहिए। कियु इन नगर सी निर्दे निह और बस्टेरी कार्द नैना प्रमंग ना।

र देश्वर "मेशनिवर्णनी विद्री " वृष्ट ४ ३-०६ ।

# गोरे भीर गेहुँएँ

पुत्र और २५ गीरे हैं। उन्हें सब राजकीय अधिकार हैं। वे विका नाना

हर महीन बाते पहते हैं बिचये पनकी सबसा बढ़ती वा पही है। बूदारी बोर १४ बन् मारपीय है। उनमें बढ़ा जाता है मिर माह १ आरपीय बढ़ते है। क्रमर निष्में बन् सार दानी महारसे अवल बीक्तनीक गोराँकी रक्ताके हेतु विमा बनुमित्यक के बानियों मारपीयाँकी रोकनेते किए यह कानून पास किया गया है। इस प्रकारका काम करने बाते तो निरिष्ठ ही ऐसे कोग होने चाहिए विनके अन हमारे प्रति विरस्कारि मौठ प्रीय ह। सामारक्तर यह कानून तीन पहीने तक कोणीं सामगे निवासि मिर प्रदात किन्तु रसी बात काल को निवासिक वालीं सामगे काल करनेवाल कानून के हिमायितीयों इम्म्बाबनों बीर भी तीन सी बारपीयोंक बुवानी स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्व

# नडें संसद कीशी !

अपने विवायकोंको में चान-वृक्षकर केवल योरोंकि हकोंके रक्षक मानवा हूँ। विमानसमाने सरस्य दो साफ हो वैसे हैं। यह माना बाता है कि विभात-परिपर कार्त छोगोंके विस्त बनलेवाके कानुवांको रोकनेके किए बनाई वई है। और कुछ स्वस्तांने कहा भी है कि इस विवयकता भाषन एक राउके किए स्विधित रखनेकी माँग इसकिए की गई कि उनपर उपर्युक्त किमोदारी है। किन्तु मुखे लेक्के शाम कहना नाहिए कि वह दो केवल बहाना था। जिल विशेषकर्त वार्रेज यह स्थीकार दिन्या का चुना है कि वह सरात्त महरात था। जिल विशेषकर्त वार्रेज यह स्थीकार दिन्या का चुना है कि वह सरात्त महरदार्ज और उनकारीति शरा हुना है उच्छे शहर कोग एक राउने केंद्री परिचलत ही सकते हैं। परिचय जिल लोगोंक हकति रखाके तिस्य निमुक्त हुई है उनकी भावनाओं और विचारोंको एक रातमें किस प्रकार बान सकती है? यदि परिपदके सरस्योंका चुनाव हमने किया होता तो क्या वह ऐसी कापरवाहीसै विवयक स्वीकार कर सकती नी? हुम कोगोंने जपना पक्ष प्रस्तुत करनेके किए विचार स्वपित राननेकी भी विनम्न साँग की भी उत्तका अनावर क्या वह कर एक्टी भी ? ऐसा कहाँमें में गर्मशीपर नहीं हूँ वह सिद्ध करनेके लिए मैं इस विभेयकके निर्माता माने आनेवाले भी पटिसके राज्य मही सबस करता हैं। सन्होंने बहा अधिप इस विवेयन के आनते मुने प्रसम्बद्ध है किए भी भी मार्टिशने जो इसे एक रावके विष् स्वनित रसनकी माँग की उपका में समर्थन बाता हूँ। बादि शहरे हो दिन दिना हुक वह दोशों उपमार्थों में ह विभेग्न पान हो बादे तो हुन अपने विरोधकाँके हार्थीन एक वनरदम्न हनिगा चौर सेंदें। आहें उन्होंनने इस नियोधकाँ नार्यमुद किया इसका कारण हत्वा वृद्धिय नहीं बस्टि इसकी कुछ बाराएँ की। किसने सहस्य कह सक्तेने कि उन्होंने इस विवेदनकी भाराजाको अच्छी तरह पड़ा है? यह विशेषक अत्यन्त आवस्यक और परभीर है। यह देत शोरांका रहेगा या बाजींका यह प्रका इस विशेषको उत्पन्न होता है?

#### भारतीय विचार नहीं करते ?

क्राना मा विश्वसके बक्का देव हुए थी। वर्णनाने बहा कि हम भारतीय एंट है। बहुच् देनते हैं। नोर्टोके दिन नहीं देनते। उन्होंने यह भी वहा है कि हमारे अपेन निव उन्हिन्सती परिस्थितिक वीर्टीचन नहीं हैं। यो बहुच्य थी वर्षणने हमारी बोट हमारे वंदेव मित्रोंकी बास्तविक रिवातिके सम्बन्धमें बजान प्रवसित किया है। उनकी जानकारीके किए मैं पुनारा कहता हूँ कि हम गोरॉकी स्थिति बानते हूं और जनके विभारींसे एकक्प होता बाहते हैं। इसीकिए हमने अपने राजकीय अविकारोंको छोड़ा है इसीकिए हमने वाति-मेर रहित प्रवास और स्थापार सम्बन्धी अधितियम स्वीकार करतेकी वैमाधी रिचाई है। यदि कोई कहता है कि यह तो हम अपनी निवसताके कारण स्वीकार कर रहे हैं तो यह विस्कूल वैरवाजिब होगा वयोकि यदि हम बाहते तो इस सम्बन्धमें सदाई तो कर ही सकते में और उपनिवेश एवं भारत-कार्यासमको तंग करके उनकी मुसीबर्वोक्ती भी बढ़ा सकते थे। मैं थी अपने समाजके किए खावाधीकी माँग कर सकता हैं क्योंकि कोर साचार इप हम अपनी स्थितिको समझ सके मौर इसन बढ़ी भरकारको तम नही किया। फिर, भी परवेस हमारे मिनोंको नही पहचानते। यदि ने पहचानते होते तो जान सकते ने कि हमारे मिन्नोमें बहुतेरे तमे-तपामे जनुमनी बीर प्रसिद्धिआन्त पुराने सरकारी कर्मेचारी है। वे क्रोप बिना विचारे एकका प्रस करापि नहीं के सकते। सर क्षेत्रक विभिन्न सर विकियम बुक्क सर रेन्द्र केस्ट वैसॉपर नहीं के सकते। सर क्षेत्रक विभिन्न सर विकियम बुक्क सर रेन्द्र केस्ट वैसॉपर पहारातका ब्राह्मेप करनेवाला व्यक्ति वहीं कहना होगा उनहें नहीं बानता है। सुविक्यात जवारवजीय सवस्थीके नाम केनेकी मुखे बावस्थकता नहीं है। उन्हींकी बढ़ीकर हो परिपद तका विभागसभाके सदस्व निर्माणित किय बसे हैं। बिस हेतुरे उन्होंने ट्रान्सवालकी योरी प्रवाके प्रति अवपेक्षित तवारता दिवाई है उसी हेत् त्युत कर्तुत प्राचनात्र निर्माण करते हैं कि बंध पारतीय समानके साम स्वाप करें। उदको और साथ ही हमारी राध्य स्वराज्यका वर्ष है अपने उसर राज्य करोरी विकास हो सिनके गांध मताबिकार नहीं है उसर बरवाचार करनेता विवकार। स्वराज्यके इस अर्वको जपनिवेद्यवास्त्रे कोग मूक वादे है और संविद्यानमें काके कोपोके हकाँकी रकाके किए रचे गये बन्वकाँको पश्चन नहीं करहे । इसीकिए घर रिवर्ड साँकोमनके समान व्यक्ति भी कहते हैं कि ये बन्वन बरायनाम है। उत्तरवायी बरकारके प्रारम्भमें ही हमारी यह स्विति हो नई है।

#### र्थ सम्बोर्ग

विस्त प्रकार उपनिवेशको स्वान्तका शिल वानेचे ह्यारी स्वान्तको हान्यत्वां हुमें मय क्षा रहा है उसी प्रकार का हम कोई सेस्वोनेके केला एको है उन हुमें परपाइट होती है। हुमें बाधा थी कि अझाई गहुके वो कोई सेस्वोने हुमारे हुमोड़ों बात किया करते में है अधिक अच्छा गीका शिक्तेयर, हुमारी और विध्व रहा करेंदी हिमाय मुझे नामरसाहित कहना चाहिए कि उन्होंने न्याची (ट्रस्टी) की रायह व्यवहार करनेके नाम एक ही पत्रकी हिमायत की है। अवको सम्बुच्यि सेखनेके नजाय उन्होंने मेरीका पह किया है।

#### रिक्वत सी भारतीयका धर्म 🛊 "

नीजी पुरितकाके जनके केवामें थी हुई कुछ बार्तीका ही विशेषन करता हूं। उनके पास मुटे अनुमतिशयवालीकी बार्त पहुँची है। उनके आसारपर कन्तुने हमपूर बकोमनीय और दुःखदायी आरोप क्ष्माया है। वे कहते हैं। यो पूर्वीय कोमोके सम्पर्देश बावें हैं, वे बानते हैं कि पूर्वके कोग रिवदत वेकर अपना काम निकास केना वर्ग-विश्वस नहीं भागते। एसी परिस्थितियों बनुमतिपन बांचणेशाला अविकारी यो लाकणों केंद्र बाता है उसे लाकणों पहनेका कभी अवस्यर हो नाहीं गिकना चाहिए।" पूर्वके कोरोकी रिस्ता रनेकी आसर्के विश्वसें में कुछ नहीं बाताना। किन्तु इत्ता को बानता है कि कोर्टेड-कोटा भारतीय भी समस्रता है कि रिक्यत देना अच्छा काम नहीं है। मुखे उन महायक्की यह बाद दिका चेना चाहिए कि १९ १ में बोहानियर्वमंग एधियार्द कार्याज्यके अविकारी रिस्ता केरी से बीर बिटिस नारासीय संचकी कोधियर्थ में बिफार्ट पकड़े नये बीर बार्ड क्ला कर दिया गया था।

# क्या विभेगक मास्त्रीगोंके क्षिए छामपह 🐉

कार प्रेरनोर्न कहते हैं कि यह कियेगर पारतीय समावके किए कामहायक है। परन्यू हमने सिंद कर दिया है कि इस विवेयक्के हारा मारतीय समावको हुए मी मान नहीं होगा। मेराक्य यह कि कहा-व्यक्तिर सात कर करावता में मारीय हमार क्षाय बाता है वह हम उनवर क्या सकते हैं। वे कहते हैं कि हमारा वह कथन नापित है कि विवयमते काफिरोंकी सुनमार्ग हमारी हाकत हकती हो बाती है। में दिश योहरा कर मही बात कहता हैं। काफिरोंको हमारी तरह पास नहीं कैना पढ़ता। काजिरोंको करने बाककोंका पत्रीयन नहीं करावा पढ़ता।

# त्तर छैपसपर गारीप

ियर जम्माने नर केरेल विभिन्नपर भी नारोप कनाया है तथा पानी और वच्चाने तियर पास नियमनामें उपमान में उन्होंने जो बाद कही उत्तरर दीना की है। मिन्दु सी नामीने वह अनुकरी एक डोडीन्सी जून करी समय कुमार सी भी यह बादमां है दिस्सुन पचा गये हैं। बच्चीरा पनीयन करवाना है इसमें तो कोई सक है ही नहीं। बीकि सह भी जान केनेजी बात है कि मीदे द्वाचवाच सरकारका बन्न समय तो नह सीट्योगां भी वंगीमन करती।

# क्या यहुतेरे भारतीय विशा अनुसरिवजके बाते 🕻!

गाँई छंचानिके केपाँगे और बहुतनी बातें बढ़ती हैं किसू बतना विवस्त म यहां नहीं से मक्ता। किर भी मुझे एक बात यहां कह सेनी पाहिए। भी दे किसी मा प्रस्त के सा प्रसाद के स्वाद प्रस्त के स्वाद कर के किए मिंदी है कि सुनेत भारतीय होते के मुस्तिनक्षीय कोई है बहुत प्रमाण हम उसमें उन्हों नाम निवं बच्छते किए देने हु स्वीं अपराज यह नामें हैं है सी अपराज मुक्ति के साम जिल मोगाँव जम्म पर प्रसाद के सी अपराज माने कि सी अपराज माने हैं से अपरी हमाने के सी अपराज माने कि सी अपराज माने हमाने कि सी अपराज माने हमाने कि सी अपराज माने हमाने हमाने कि सी अपराज माने हमाने हमाने साम के सी अपराज मित्र हमा है और १२२ सामें उसमें उसमें साम सी सी अपराज माने हमाने हमाने हमाने कि सी अपराज माने हमाने हमाने हमाने कि सी अपराज माने हमाने हमाने हमाने कि सी अपराज माने हमाने हमाने हमाने हमाने कि सी अपराज माने हमाने हमान

किन्तु सिक नहीं पहें हैं। इसिक्य यदि भी चैपनेकी बौच सही हो यो बनुसिट-पत्ररित और मुठे अनुसित्यवसके बौधतन २१ सनुष्य प्रतिसाह भावे व । किर मी भी कटिस कहते हैं कि सूठे अनुसित्यवसके एवियाई प्रतिसाह १ के हिसावसे आते ने ।

# हमारी बढ़ाई क्या है!

### गोरींपर क्या बीती थी ?

यह राज्यति कृगरने मोरोंको याच विकल्पनानेके किए बाध्य विचा या तह के कीम बहुत उत्तीवत हो यये के उन्हें तीक विदानका को उपाय स्वर्गीत राज्य पितने — करकी राममें — कोना या उपाये कोर विकार नाक्रिकामें नूम नाम गई की । करमें राष्ट्र पितने — करकी राममें जा पात्र विचा विकार नाक्षिकामें नूम नाम गई की । करकी तुक्तमा वा रहा वा उपाये तुक्तमा वा रहा वा उपाये तुक्तमा हमें कही विकार पहार तिया वा रहा है। दूवरी वात यह कि हमारी स्वेच्या उनके विकार करनी वरण के राप्य भीवक प्रथम या व्यव्यक्ति है तो विरूप्य ही राममें हम्लयन करनाकों के वाच कि हमारे विचार रामके वाच्या रामकि विकार व्यवस्था वरण करनेका कोई वारोग है हि नहीं। द्वान्यवाक [सरकार] के वारित रामिनेदनमों निकार है कि हमारे को वृत्तिवालों हक भी राप्योप ही ही रहना होनेदन मी वीचा कि वीच कह कुछ है गारी हम को या वह करायनपरिवालों हम प्रथमका वानून वीचीय परीमें यास हो यास है भीर वस के वस विवार की उरणार वीचित साथी है।

### भएमानके साथ नुकसान भी बहत है

किर इस जी अगर्पति जलने हैं वह केवल माननाको तेन पहुंचानेपर ही भूती है। विवेयकमें हमें बड़ा नुकतान हो रहा है। हमारा यह अनुसव रहा है कि एक ही वर्षपर 

### मेटाकका उदाहरण

नेटालमें स्थापारी कानून यदापि कांध्रे-मोरे सजीपर सानू होता है फिर मी उपने [बाके कोगोरि किए] बहा बरवाचारों रूप के किया है वर्शों के उन्हमें भी कानूनका सबे एक होता है और उपके राजन्यकों बचन हुएरे स्थित दिने परे थे। स्थाल सह वा कि पुराने स्थापितिक स्थित राजें हैं हरकार नहीं किया बाजेंग। बच्च कराय सह वा कि पुराने स्थापितिक स्थित राजें हरकार नहीं किया बाजेंग। बच्च कराय स्थाप हो गया और कानूनवर जनक बाब हर प्रकार हो यहा है कि कोई मायीय स्थापारी जब मुर्गिया नहीं कहा का सकता। यहाँ सप केयम क्रेसा कुछ नहीं हमारित साह हमें भी बचन विशे वसे वे किन्दु वननीके दिवा हमें कुछ नहीं मिला। हमिण्य हमें सनक का वा पाइए कि पह विशेषक हमें मुल्के किनारेपर का कोहरा है।

# मैगूठा विषा तो भैगुक्रियौ क्यों कहीं!

मार्थिक पहा भारत है कि जब हुए जुर्वीय संपा पहारे वह जब जबरस्तरीये दल में मुक्ति जहां भारत है कि जब हुए जुर्वीय में मुक्ति जा जाये तह जब जबरस्तीये दल में मुक्ति जा जाये तह जब जबरस्तीये दल में मुक्ति जा जाये तह जह मार्था हुमारी कहाई के कल में पूर्विय जाये हो है। हुमारी कहाई के बहुत पहा प्रस्त में प्रस्ति है। दूसरी जोरें जोरें में एक है और तम्ब पूर्व का आपना मुद्दी मार्थी । किन्तु वन्हीं कार्योश मंत्रियों कर दिवा आप तो हुम विक्रुम नहीं करेंगे। मिलवार्थ पंत्रीयनके कातृत्वको हुम विक्रुम मंदिर प्रस्ति है। वार्य दहा है कि हम सम्पानिक कर दिवा समस्त्रीय मार्थित हो। परिच प्रस्ति है कि हमार्थ एक प्रसार्थ में परिचेश पूछ प्रस्ति के कि पार्थ है। भार्य प्रस्ति हमार्थ परिचेश मार्थ मार्थ मार्थ परिचेश मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ परिचेश मार्थ परिचेश मार्थ मार्थ मार्थ है कि हमार्थ एक प्रकारकी हम्मार्थ हमार्थ है। परिच हमार्थ है कि हमार्थ एक प्रकारकी हम्मार्थ कहा है जि हम विक्रयक्ष हो तहर्य है। भी परिचान हमार्थ कर हमार्थ है। भार परिचेश मार्थ हमार्थ है। परिचान हमार्थ हमार्थ है। भी परिचान हमार्थ हमार्थ है। भी परिचान हमार्थ हमार्थ है। भी परिचान मार्थ हमार्थ है। परिचान हमार्थ हमार्थ है। परिचान हमार्थ हमार्थ है। भी परिचान मार्थ हमार्थ है। भी परिचान मार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ है। स्वर हमार्थ हमार्थ हमार्य हमार्थ हमार्य हमार्थ हमार्य हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्य हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्य हमार्य हमार्थ हमार्

आपकी भोरते में प्रार्थना करता हूँ कि हम सहायता देनेको तैयार है और इससे नथा विवेयक पास किसे जिना ही उपर्युक्त दोनों उद्देश्योंकी पूर्ति हो सकती है।

#### निवेदम

भोंडे निसमरके समयमें ऐसा किया गया था और कोंडे निसमर तथा कैन्टन फाउसको मारतीय समावसे सन्तोप हुआ था। मेरा निवेदन निस्न प्रकार है

(१) सरकार समी बनुमितपत्रोंको एक साथ वांधनेके किए एक दिन

िमियुक्त करे।

(२) धर्मी जन्मतिपर्योपर या ठो उपनिषेध धनिवकी मृहर स्थार्थ जाये या इत स्थाय को जन्मतिष्य है वे यदि सम्बे हों ठो उन्हें बदकरूर रे विशा जाये। जन्मतिष्यमं क्यान्या जिल्ला जाये यह भारतीय समावणी सम्बद्धि केवर ठहराया जाये।

 इस समय अनुमतिपत्र और पंजीयनएन को बस्तावेज रखे जाते हैं। मारतीय समांजको उनके वक्के एक ही बस्तावेज विया आम।

(Y) वासिन सक्कोंको भी जनुमतिएव दिया जाये।

 (५) कोई श्री मारतीय अनुमतिपच दिखाये विना व्यापारका परवाता न प्राप्त कर सके।

(६) विकार प्राप्त भारतीयके वाककींको भी अनुभतिपत्र दिभे आर्से।

 मुह्ती बनुमित्यन विद्यानी उपनिषेश समिव ठीक समझें उत्तरी अमानत केकर श्री दिये जायें।

धर्ममूंक प्रमासीमें सभी मार्गापमींका समावेषा हो बाता है। यह सही है कि हमाँ में किसी-फिटी सर्वका निर्माह सका हो आरसी-मोंकी सम्मतनाहुकर निर्मर खुदा है। बैंचे किमा ममूनियनके स्थापारका परवाता न सेना। किन्तु उस सम्बन्धमें हम उत्तराई प्रमान कर रहे हैं कि वह हम कोनीमर मरीसा रहे। यह तम भी ज्यादा समय कमोबाला नहीं है। व्यापिक सरी प्रकार निर्माण मित्र प्रविच्या हो आगा नाहिए। बीर से प्रकार से से स्थापन से से स्थापन में से साहिए। बीर से प्रकार से सिंह हमरे कामोबाला नहीं है। व्यापिक साहिए। बीर से प्रकार से ही बीर साहिए। बीर से प्रकार से ही किए हमरे कामोबाल आवस्तराई।

#### सावेदम

यक्त जून्स करें, बहूं-बहूं निवंतीकी शहायताके किए बीड़ जाना बड़ी सरकारका प्रतस्य है। सक्की सामितने कुछ प्रत्यात तैयार किय है, स्वत्य इस समझ स्थान सामित कुछ प्रत्यात तैयार किय है, स्वत्य इस समझ स्थान सामित है। साथ कर जरियत हुए हैं इसिक्स में साथका की सार मानता है। तूर इसारी सहस्य साथका करें और साथकारिकों ऐसी बुद्धि है कि है हमारे साथकार साथकार

चपर्युक्त माथण भी नाणांत्रात साहने संख्वीमें पढ़कर शुनाया। इसके बार भी भनीने पहला प्रस्ताव प्रस्ताव तिया।

### पक्का प्रस्ताव

विटिंग भारतीय संग डाए बामिनत यह संवा पृतिकाई कानुन-संघोषन विवेपन्ता सर्वितय विराय करती है और मानती है कि वह विधेयक वैरवकरों है तथा भारतीय सर्वावयर नर्कक स्थानेकासा है।

# भी [हासी] वसीर थली

बह प्रस्तार में खुशीन प्रस्तुत करता हूँ । इंग्डेंड आनेवाल शिष्टमण्डलमें में भी या । शिक्तमण्डलको लड़ाईपर अब पानी फिर बंधा है। कोई कह नहीं नहता कि हमें बक्रमार नहीं है। हम उर्देव कानुबन्धे अनुसार बन्धेबाओं है फिर भी हमरर पुण्य हाता है। या मोग मुझे अनुमतिग्वासी अबचा बिना बनुवनिग्यके प्रतिक्र हो गई है उन्ह बचानके निप्प हम पहन नहीं हुए है। उन नोपींची सरवार अहाँ निपान बाहर बच्चे पटन्तु उनके कारायके निप्प नगबे नालींगे सबा हो यह ग्याम नहीं वहाँग थगा। नई संगाने नहा नवा है कि अपराची भारतीयोंका निवान बाहर करनेके निष् मौजूडा बानून पर्यान नहीं है। यह बान उचिन वहीं है। सरफार बने येगा बाहून बनाय नि विमा अनुमनियनक कोई भी व्यक्ति व्यापार, नौकरी या करी नहीं कर नरेंगा। इम प्राप्त हा नाव वा नीनना भारतीय बनुवित्तवत क्वित दामकारणे दिए पायमा ? चिरुमपात हा स्वयं वा तब [यहाँन] इस प्रशासनी बजी भेती वर्ष वी कि विस्टास्पानके गराम मार्च्य गमाजा प्रतिनिधन्त नहीं बरने । इस समार्थे नमी सीसीर मार्गीर है नद बन्दान नाय हुए प्रतिनिध है। यदि बोर्ड थी ध्यत्ति हुए विष्टमस्वाने स्टिब हो ना उने इस समय बोलना चाहिए। नोई मेम्बोर्नने हमार वो आवश्रम रिया है कर गण्ड है। जिल विकायको लाँहे छण्डिको नासमूर विवाद उपीको जिले महा िया गया यह अपवर्षनी बान है। अध्यक्ष अहोत्रवने बज़ा है कि वियोग चौबीन चंग्ने भारत तान हमा। में भरता हैं कि नद वेड अपने नगर बाग हमा। विस्मि मेनी क्या जानी न्यांवर्गां का बैंडयी? जॉट नेती बान है तो महाराती [रिक्टारिका] की भारता और महाराजा एडवर्डना नान्या बसवी लील दिया बार । मह विश्वस नीर नान हो जार्र है तो हम मनान मनानम नित्न को व अवरापी माने अवरो। सी भ्याप हम नागावा पुणी चहना सम्बोधित को बह नामानदह है। स है रैसे का सब कार नामन रिवरण नामका मन्त्र बनामा यात वह। प्रकार मात्र भी हैंग नाबाम कारो था। वर्षर कर कामर काम हो। जावे ना में इस देखनें क्रमी नहीं शर्मा। देनें

कानून पास करनेकी सपेता सरकारके किए उचित है जि वह हमें इस देशसे निकाल है। सी ईतिस मियों

सी अभी हारा पंच किये वसे मस्ताबका म समर्थन करता हूँ। इस सब कीय जीवन समयपर एकच हो सबते हैं यह अमरताको बान है। से मानता हूँ कि कोई मैक्सार्व आरम्प्से हो हमारे द्वितियांने साह हो। से सामता हूँ कि कोई मैक्सार्व आरम्पसे हो। से सामता नाता और जब दिहीने समान मानता है। इसारे नामपर कोई साम जब्दीन पुत्र किया। जब दम्ही क्योंको राज्य बायम बीच दिया। जब भोगोंने यह विकास किर पात दिया। जब दम्ही क्योंको राज्य बायम बीच दिया। जब भोगोंने यह विकास किर पात दिया। अमें दम्ही दम्कार कर दिया बचा वार्ती क्योंकर दे के कि इस्ताक्षर करते हैं। दियान वार्ती कियों स्थापन से किया करते हैं। दियान का नाता करते हिंग द्वारों के मुनित्य हमें सही कुनवाई की साम्रा करते हैं। दियान मानतान हमारे साद अस्तों मानता है हमीके हमार कहा नुनवाई की साम्रा करते हैं। द्वारों अमुनविज्यों पर भी कैयने बाहे तो कि असना अपनता करते। किर सम क्रीकेंग की निता स्वेता हो सार स्वान्त करता है स्वान्त हमारे अस्ता है। इसार अमुनविज्यों पर भी कैयने बाहें तो कि असना अपनता करता। किर साम्रा के स्वार्ट साम्रा किया है। विकास करता हो साम्रा करता है हमार अमुनविज्यों करता है। इसार अमुनविज्यों पर भी कैयन बाहें तो कि स्वार्ट साम्रा करता है। इसार अमुनविज्यों पर भी किया हमार क्या है। किर साम्रा करता है। इसार अमुनविज्यों पर भी कैयन बाहें तो किया हमार करता है। इसार अमुनविज्यों पर भी कैयन बाहें तो किया हमार करता है। इसार अमुनविज्यों पर भी किया हमार करता हमार करता हमार करता है। इसार अमुनविज्यों पर भी किया हमार करता हमार हमार हमार करता हमार हमार हमार हमार हमार हमार हमार ह

यहाँको सरकार हमारे तार तक नहीं मेजती इसने पता बलता है कि इस भोगाँकी यहां मुनबार्द नहीं हानी। वह कानून एसा है वि इस इस वसी स्वीकार नहीं कर सकत। की सुखाबिया

मैं भी भी अभीक प्रस्तावका समर्थन वरता हूँ। नामना करना हमारा नर्मव्य है। अध्यादग हतना नराव है कि भी भवत विनयपूर्वक शहना हूँ कि वत रिमीको भी स्वीकार नहीं करना चाहिए।

भी हाजी द्वरीय

र वर्षोद्दरे न व अपन्यं के उन्न कर उन्न ने एक कार्यों के इन्त हे फूल साक्ष्य विकास को गाँच रहे

क्या इस कोर या कटेरे हैं कि रास्ते-रास्ते बाफिकी पुष्टिस भी इसें रोक सके मीर पुछ सके है इसने बहुत भीक सीच सी। गोरोंके जननोंपर विस्वास नहीं किया वा सकता। हम वैधानिक सदावै करते रहेंगे। परन्त निवी परिश्रमकी नावस्पकता है। वेशको मक्त करनेके किए हमें स्वयं वालीय केनी हानी।

### रामतन्त्रर पण्डित

सबी माँ हो तो अञ्चेको हुन भिकाती है। किन्तु सीवेली माँ अञ्चेको सा नाती है। सरकार इपारी सीतेकी माँके समान है। भारतके भिवासह बाबामाई गौरोबीने भारतके किए स्वाय पानेमं अपना जीवन क्या विया परन्तु सुनवाई नहीं हुई। इसारे किए करुरी है कि हम कारानका उदाहरन नेकर ऐक्यवड़ हों और इनरोंमें दश दवा मुसिक्ति वर्ते । मै इस कानुनके सामने सुकरेके बचाय जेल जाना अच्छा समझता हैं। विकायतमें बीरतें अपने विविकारोंकी रक्षाके थिए बोक वाती हैं तो फिर हम मर्द होकर नमीं करें? वेच-वितके किए मरना पड़े तो भी क्या? हमें बाबू पुरेणनाव बनर्जी जैसे महान पुरुजोंका जवाहरण केना चाहिए। इस वेसमें हेम बन कर रहनेके बदाय में मारत और बाना मी बच्छा समसता हैं।

सर्वेंसी बाजा करखेवती भी की मायद तका के एन बावकानीने भी उपर्युक्त प्रस्ताबका समर्वेग किया और फिर वह प्रस्ताब सर्वसम्मतिसे स्वीक्रत हजा।

# बुक्त*च प्रस्ताव*

ब्रिटिस मारतीय संग्रहारा आयोजित यह सभा जल्बीकार करती है कि अधिकार पहिए मारतीय बढ़े पैमानेपर ट्रान्सवाकमें काते हैं। और सरकार तथा बनताको विस्वास विकानके किए बढी तरह स्वेष्ट्रमा पंत्रीयल कराना स्वीकार किया बाता है विस वरह लॉर्ड मिलनफे समयमें किया बया बा। वर्त यह है कि पंत्रीयलकी विकि वैसी ही हो वैसी कि कम्पडके भागवमें बताई नई है। इससे विशेषकता उद्देश पूरा हो कारेगा और उसमें समाहित अपमानकी बात समाप्त हो कारीयी।

#### भी बल्ब रहमाग

मैं मह प्रस्ताव पेस करता हूँ। मैं स्वर्ग इसे ठीक नहीं मानवा। किर भी पूर्णि धंपने यह कदम उठाया है इनकिए मुझे आत्म होना शाहिए। उश्व सरकारी पूछ भी भना होतेची सम्भावना नही है। या स्मद्रशने स्मरण दिसादा है कि यह हमारे मिए हुआ। अर्जन् वण सरकारों, हम कोग मध्येशी आधा न रूपे और कोई सिमीने हो भग करेंने ही नयों? भी रीज इसारी समितित यह कहरूर अनग हो गये हैं कि तर्जें के क्योंनके सरिनेका उत्तर देना सन्यव नहीं है। परन्तु इसारे बस्थाने समर्थ डीक उत्तर दिया है। हमें मताविकार भी महीं है। उन कोपींत हमें बहुत सीमना है। के हिम्मतवाले हैं इलीकिए जन्हें फिरसे राज्य मिला है। त्या हम हार मान सेंगे ? जरु जाना इन नानुनके सामने शक्नेकी जरेला जन्मा है।

। इंग्लेंडरी रक्षिण पार्टिसी विशेष प्रवर्तीय व्यक्ति ।

उपर्युक्त प्रस्तापका समर्थन सर्वश्री इवाहीम गेटा एस थी फ्रीन्सी एस थी योगात समुत्र रहमान मोटी मोहनलाल श्रावरिया टी नायबू तथा थी अप्पासामीने किया और प्रस्ताद सर्वसम्मतिन पास हुआ।

#### तीसरा प्रस्ताव

वरि दूसरे प्रस्तावर्षे की गई गझ निनतीको स्वामीय सरकार स्वीकार म करे तो यह समा वही सरकारसे सरकारको सीय करती है। वर्षेकि प्रारतीय समावको निर्वापनका वर्षिकार नहीं है बीर वह समाज कोटा सीर निर्वेच है।

#### भी भाविकात कामा

स्य प्रस्तावको स येश करता हैं। यह जानन क्या है यह इसे समझता है। इसके हैं। स्वाप्त क्या मारी क्यमान हो रहा है। इस गोरिके साथ मिस्नुकर रहता यह है। हिन्यु करती गृक्षामी नहीं करेंगे। यो यस्त कारी साथे हैं। उन्हें मके निकास स्या नाये। हम सब एक्टापूर्वक रहते तो किसीको कुछ भी और कानेसा सबिकार नहीं मारिको इसने जनुमित्त कर है। साथे में एक्टापूर्वक से सार वरके। नोई मिस्नुक्ति साह से मुद्धि साथे हैं। एक्टापिक क्या से ही एसे साम के हिल्लो हैं सारी सामी के। राज्यति कुछ पति हैं एसे हमारे क्या राज्य के हिल्लो हैं सारी की राज्यति कुछ पति हैं। साथे हमारे किए नहीं है को हमारे किए क्या हों हो साई हमारे प्रतिक्रिय साथ साथे से एक्टापिक कुछ पति है। साथे साथे साथे से एक्टापिक कुछ पति है। साथे हमारे मिस्नुक्ति हम निराध साथे से एक्टापिक कुछ पति है। साथे हमारे मिस्नुक्ति हम कानुक कमी स्वीकार नहीं करेंगे। यह सारी दुनियाम हमारा सुर काम कमी स्वीकार नहीं करेंगे। यह सारी दुनियाम संसाथ सुर हमी सुर साथ करवें कर हमारे करी स्वाप्त कर की स्वीकार साथे हमी साथ साथे हमी साथ साथे हमी साथ साथ हमी सुर साथ करवें हमें। यह सारी दुनियाम सहसा केमा चाहरे हैं। हमारी मुत्रीवर्स कुछ है। इसी सरवार पति यह कानुन क्यों स्वी साथे से हमें हमारी मुत्रीवर्स कुछ है। इसी सरवार पति सुर कानुन क्यों स्वी साथे से हमें हमें साथ हमी साथे साथे हमें हमारी मुत्रीवर्स कुछ है। इसी सरवार पति सुर कानुन करा। स्वी साथ साथ से सुर कान करता हमी स्वी साथे से ही हो स्वीपता नहीं करवा।

# धी ई० प्रस्त सस्वात

इस कानूनके बनातेवाल अंधेय थे। अब यब लीग पाण्य कर पहें हु। किन्तु इसमें उन्ह दोष देनेकी आवश्यकता नहीं। कुतको देवा छन वामें तो वह देका मारतेवाल स्थितको अगटता है डेकेलो नहीं काटता। वोबर सरकारकी नमीन हम नहीं बामये उन्हों प्रमुख तो टिहियों जा गई। मुझे गह कानून कसारि स्थीतर नहीं है।

#### क्षी गणक

इस जानुमध्य इंत लिपके बराके समान है। यदि समाद एडवड हुमारी पुनवाई न करें तो सही समाधिए कि सर्वेत सम्बन्धर छा गया है। हुन सीमोंकी दिनती हुए एसियारमोंने क्यों को जाती हैं। जो गीरे विभिन्न प्रवा नहीं है लीप थी हुए भोगते हैं क्या जाते हुक थी हुएँ गहीं शिक्ष सम्बन्धे।

#### या गोधीशंबर स्याच

इसने सावेदनका प्रस्ताव पास विधा है। वह श्रील सावनका प्रस्ताव है। विक्तु मी हवा सी ठीक हवा। यन सिडम्बरमें युग्यायर मानकपरने जो प्रस्ताव पान दिया 173

गया वा उसकी याद में भाग सबको विकास हैं। वह बाटकवर दो जख गमा पर उसके बन्द कायम ही है। यदि उसके जनसार अस न का सकें तो हमें इस है। कोड़ बेना चाहिए, परस्तु इस कानुनके मुताबिक पास निकलका कर गुकामी स्वीकार ना करनी चाडिए। बनारसकी कांग्रेसमें में उपस्थित था। उस समय साम्रा सामग्रहारीय भंगारियोको सिद्ध कहा था। हमें भी वैसाही करना है।

इस प्रस्ताबका समर्थन सर्वची है। एम. पटेल ए. देसाई, उपस्थी शासे अहमर महस्य-तवा ए ए पिल्मिने किया और यह सर्वसम्मतिसे स्वीक्रत किया गया।

### चीधा प्रसाव

वह समा अध्यक्तको अधिकार देवी है कि वे उपर्युक्त प्रस्ताव स्थानीय सरका स्पनिवेश-समिव भारत-सम्बी बीर बाइसरावको तारके बारा भेज हैं।

### इसाम भव्यूक काहिर

बाबादी (स्वतन्त्रता) सबसे सेच्छ है। इस्साम कैसा वह जाजादीहै। बंबीवार गुनामीका अन्त करवानेके किए संक्षेत्र सरकार जोरोंसे सही। सरकार नमा हम सिए यहाँ गुसासी बेलेका निवय करेगी ? बॉर्ड सेस्बोर्न इसें बुसके विषयमें फटकारते हैं मुरीपीय विकासी यदि यस म क्रिने बीर त्याय करते हो उन्हें पूध कीन देता बढ़ी सरकारने जिन्हें [हमारे] त्यासीके क्यमें भेजा है के हमको गुलामी देता नाह है। मैं दो उने कभी भी छनेबाका नहीं हैं।

#### ⊯ी ज**रूकाल बा**लीप

महुत समयसे हम इस सम्मन्तर्में समाएँ करते रहे हैं। हमें ताहस रलनेकी जरूर है। ट्रान्सवासम बोरे गरीब है इस बावका दोप हमें दिया जाता है। परन्तु बॉरें रिवर कामोनीमें नोरे विवासा निकासी खते हैं बसका नया? बड़ों दो भारती नहीं है। इनने बहुत बार पंजीयन कराया। यस निरम्तर पंजीयन ही कराया करने गोरे स्वीकार करते हैं कि अब उनके बाय-बादे जंगनी ये तब हम सम्म थे। ऐं मीपाची प्रश्ना द्वीनपर नेवा द्वम दल नामुनको सद्दन कर सक्त ?

### भी मणिमाई श्लैबमाई

बुनियाने तब जीला जा सकता है किन्तु हमारे शबको बूमरा न्यांका नहीं भी महता। बाढ़े कितना ही इत्य अगना वहें उसे नहन करके हम सोबॉको इस कार्तुनर विरोध करना है। मगको तो वह कानून कभी मान्य न होना।

भी बोमनाग्रह तथा भी बापू देनाईन भी उपर्युक्त प्रस्तावता नमधन किया। किर म मर्थनम्मतिस स्वीकृत हा गया।

## वृत्तर प्रस्तावका भर्य

भी असून रहमानने नहा कि धूनरै प्रशासको बहुन नागीन गवता हो। एगा नहीं सपना क्षाहें यह मार्च्य हो रहा है कि उस प्रत्याव और विषयत्त्र गोर्ड अप्येर नहीं है। इसर वत्तर रेने हुए भी नांपीने चट्टा

दूमरा प्रस्तान बहुत ही गम्भीरतापुनक निचार करके तथा मेताओंकी स्वीइतिके बाद पैस किया गया है। फिर भी इसकी जिम्मेदारी में ही अपने सिर केटा हूँ। मुझे कराटा है कि पहुँके हुमने भौर मिकनरकी समाहक बनुगार अनुमित्रपत्र बन्धभामें और पंत्रीयन करवाय इपिछर विसायतमें जिल्हाकस सफल्य हो सका था। यदि उस सम्ब हमने हुठ किया होता यो हमारी परिस्थित तथी विवह जाती। साँहै मिकनरने टाइम्स में हम सांसीह पक्षमें पत्र किया है। इसका कारण में यही समझता हैं कि विकायत्तमें शिष्टमण्डक्षने उनके पास नी जान-कारी प्रस्तुत की की वह उनकी समक्षमें का गई की। जिस प्रकार हम वपने विपनारीकी माँग बहुद बोराके साम करते हैं हमपर किसे जानेवाके साक्षेप समझ होनेपर उनको अस्त्रीकार करती हैं उही मकार बन हमें अपना बोध विकाद है जब हुमें उसे स्थीकार करना चाहिए। गोरे मोन करते हैं उतन मारतीय यहाँ गणत बंगत गहीं जा रहे हैं। किर भी रहना हो हमें स्थीकार करना ही चाहिए कि कुछ सारतीय वस तरीकेंग जाते हैं। सर प्ररापके मानसे नितने समित करनमें जाते हैं, उतनी ही हमारे साथ सकती की बाती है। सरकार कहती है कि बदमान जनुमति-पर्रोपे हारा वह पूरी तरहमें अंदुमा नहीं गल सकती। कोई-कोई अँपूरे ठीकसे वट हुए नहीं ह बीर कोई-कोई ध्यक्ति हा बनुमहिएम और पंत्रीयनपत्र दोनोंको शहरा-असग जमहाँपर बेच देते 👣 श्ममें कुछ दो मही है। नेकिन इस साम्छनको हम सामाजिक रूपम स्वीकार नहीं करते। हो तिन हुन्न हो नहीं है। है नहने देश आन्यान है। है। स्थानिक करने त्याकार नहीं है। ह्या किए उपित है कि इस उबकी विकास होता है। इस उबकी विकास विका िरपान हागा अनिष्यम जब कानून बनमें तब भी ह्यारी समाह की बायों और नवा रिवरक करने-आप बारत हो बायेगा। स्वेच्छानूक दिया गय काममें कुछ भी अपमान नहीं होया। किर चींक यह मुनाब हागरी जीरन ही जा यहा है रहारिय विजायनमें हमारी नक्षता मेटिन्सा और विकट-बुडिकी प्रमान वी बायगी और अधिष्यकी स्वारंगि हम हर प्रकारने नाम होना। इससिए अवर हम ऐस ज्याय करन ही जिसमें यह कानून पास न हा दी नेतमे बार यह सबस्यन्त बनाय है। इसके अलावा इस प्रवारके अनुवन्धित्रका आबार हमाछ सारमी तमसीना है। इसल्पि किसी भी समय यदि अधिक जुल्य हो तो हम लोग बस समारिम इनकार कर शक्ते हैं।

रम प्रशासन मिन्नत बरमके बाद हम जैम जानका विकार रुपने हैं यह भी बहुत गांवा रिन्तामी बाद है। आगिरी हराज ता निम्मण्डेह जब ही है। हमन दूग बाद जरुदा प्रमाद नहीं दिया रुपना कोई यह जब न करे कि वॉन यह बातृन पान हो जाय से हमें जम गी जना है। जनान बात दिनीयों जगत मनद दूर नहीं हान देनों है।

रंगके बाद मध्यत नाष्ट्रवरा जाबार मानवर गमा विमालन हुई।

[पुरसर्गांछ]

इंडियन बोरिशियन ६-४-१९ अ

### ४१९ तार उपनिवेश-मन्त्रीकी

**कोशानिस**वर्ग आरोम दे. १९ ¥

**रि**वाम **धपनिवेश-मन्त्री** रे

संख्या मार्च २९ को ब्रिटिस मारतीयाँकी बाग समा। जगरिवति १५ । ट्रान्सवास निवान-परिपय क्षारा हाक्यें पाछ एथियाई कानून संबोधन विशेयकके विरोधकें प्रस्ताव पात। इस समय समाजके पास को प्रमानपत्र है जनके वरकेमें स्वेत्स्या पंजीवनका मुझाव विधा वधा। लये प्रमायपक्का मध्यिया परस्पर ठम किये जायेगा। विवेदकका खारा प्रधा बाल्कायक बंगके विधोयकके विणा प्रसाद हार पूर्व। यदि समझीता मंजूर न हो तो संच विधिस प्रास्तीयोंकी बारते ये दुर्वम मनाधिकारहीत अस्पतंत्र्यक हैं छाड़ी सम्पत्त्वताका प्रार्थी। विशेषक विवास परिषदमें तीत्र गतिसे २४ वर्ष्टमें पास । उतने पास हाते ही संबने सरकारते बापको वार देनेकी प्रार्थना की। परन्तु सरकारने यह कहकार इनकार कर दिया कि तंबके शीवा तार देलेपर एक्सज म होया। बस मह तार दिया। और निनेदन स्थानीय सरकारसे बातचीतके परिचासके बाद।

किटिया आरतीय सेंच

[बंग्रेजीसे ]

कमोनियम ऑफिन रेडर्डन मी औ २९१/१२२।

४२० सार वर्धार्शिक भार समितिको <sup>\*</sup>

जोहातिनवर्ष

अधिक ६ १९ ७

दरिएम आफ्रिकी विदिश भारतील समिति **10777** 

एगियाई नतीयर'का प्रतिनेशन' प्रकाशिन। यारलीयींका एक पूर्वनया जन्मि गिज। भारी संस्थान धार्म प्रदेशका नाई प्रमान महीं। भोरी निने गर्मे परशानीने या विना परवाने प्रवेश करनेवाले एसियाइपींकी कविन संस्था कृति ८ । बाई विवरण नहीं दिया गया। लग्धवनः प्रतिवेदना विवास वांच शासी बन्दरे प्रोगीन है। उनने प्रकृत कि युगियाँ विशेषी आरोप निरावार।

रेगा में एक बार समाचार-पर्वेचे बक्तपालचे शतारको मेळ गया था ।

<sup>।</sup> याबी र बच्च रिक्ते की बाद बी बार्ति स स्थाप राजा ।

<sup>1</sup> मिल "पेकोडी विशेष" वा प्रस्ता ।



# ४१९ तार चपनिवेश-मन्त्रीको

**नोहा**निस**वर्ग** अप्रैस ६, १९ म

**चित्रा**म . चपनिवेश-भन्ती है

मार्च २९ को बिटिय भारतीयोंकी काम समा। छपस्चित १५ ा ट्राम्सवान विषान-परिषय द्वारा हालमें पास प्रसियाई कानून संबोधन विधेवक्के विरोधनें प्रस्ताय पास। इस समय समाजके पास को प्रमाणपण है उनके वयस्त्रों स्वेण्डना पंत्रीयनका सुझाव विया गया। नये प्रमाणपत्रका मसविदा परस्पर तद किना चायेगा। विजेपकका सारा भया बाकामल बंगके विधेयकके विमा प्रस्ताव बाए पूर्णे। मंदि समझौदा अंजूर न हो तो संच जिटिस भारतीमोंकी भोरते यो दुर्गंत मदाविकारक्षीन जन्मतंत्रक है जाही मध्यस्यताका मार्थी। विवेदक विकास परिवदमें दीव गठिए १४ बच्टेमें पास। उसके बास होते ही संबने सरकारते सामको तार देनेकी प्रार्थना की। परम्यु सरकारने यह कहकर इनकार <sup>कर</sup> दिया कि सकक सीवा तार वेनेपर एकराज न होया। अक यह तार दिवा। जीर निवेदम स्वामीय सरकारसे बादबीतके परिचासके बाद।

किरिया बारतीय संव

[बंधेनीते ]

कमोनियम मॉफिस रेकबैस सी भी २९१/१२२।

४२० तार व० आ० कि० भा० समितिको<sup>६</sup>

बोद्धानिसंबर्ग

अप्रैक्ट ६, १९ ४

दक्षिण आफ्रिकी विटिश सारतीय समिति ROTE H

एक्सिमाई पंजीमकका प्रतिकेशन प्रकाशित । भारतीयीका पक्त पूर्वतमा छि<sup>च</sup>ठ् सिक्कः भारी संक्यामें अक्तरे प्रवेशका कोई प्रमाण नहीं। चोरी किने नमें परनार्नोरे या जिला परनाने प्रवेश करतेवाके एशियाइयाँकी कवित संस्था प्र ८ । कोई निवरण नहीं विया बया। सन्मवतः प्रतिवेदनका जनिपास पाँच सासके मन्यरके प्रदेशींचे हैं। उससे प्रकट कि स्तिसाई विरोधी भारीप विरामार।

र येता ही एक तर समाचार-प्रशेति सम्बद्धमार्थ एक्टरही मेना नवा था ।

र साबीयण वनस् रिको कोव र को क्लीक्रीक्र-ज्यानक्रियन जेना या।

इ देविक्ट " वैद्योची विशेर्ड " पा ४५८-१९ ।

सार्वजिक समावें में एतियाइसंकि ट्रान्सवाधमें बकरवस्त और वैरकान्ती मवेसके बोपारोर के दिले के इसे हैं। सीनाव्यस में विस्त को स्वीत हैं। सीनाव्यस में विस्त को स्वीत हैं। सीनाव्यस में विस्त को सार्वो प्रक्रिय का है उसके किए मैंने अववक्ष बा- इक कहा है उसका एक भी सब्ब बायर केनेते मुंब करण नहीं है और उसका सेवा प्राव करने करने हैं। इस के कारण को मुक्तान हुआ है उसे पूरी उसके प्राव सार्व में विस्त करने पूरी उसके कारण को मुक्तान हुआ है उसे पूरी उसके प्रक्रिय के सार्व में विस्त करने हुए से सार्व में दे सार्व मार्व मार्व कारण हुआ है। इस सार्व में रे सार्व है। इस प्रवा में रे प्रव के सार्व में सार्व मार्व मार्व मार्व मिक्स के बोर इस सार्व मेरे सार्व है। इस्पा मुझे कर्त है। इस सार्व मेरे सार्व है। इस्पा मुझे कर्त है। इस सार्व मेरे सार्व है। इस्पा मुझे कर्त होता है। इस सार्व मेरे सार्व है। इस्पा मुझे कर्त होता है। इस सार्व मेरे सार्व है। इस्पा मुझे कर्त होता है। इस सार्व मेरे सार्व है। इस्पा मुझे कर्त होता है। इस सार्व मेरे सार्व है। इस सार्व है। सार्व है।

कॉर्ड महोदयकी प्रसन्तताके विचारसे आरतीय समावने स्वेण्कापूर्वक इस परिस्वितिको स्वीकार कर किया। श्री बैज़ने वपने विवस्त्रमें जी-कुछ कहते हैं सो यह है कि उन १२ ५०६ व्यक्तियों में जिल्होंने अपनका पंजीयनके किया प्रस्तुत किया का ४१४४ तीन पींड अदा करनेंचे हुरकार पार्णका बनना बाबा जिंद्र कर भक्ते थे। यह नहीं कहा गया है कि किसने पारे बालीकार हिन्दें गय थे। किन्तु सह सुद्दा विक्कुल स्पट है कि को अनुमतिश्य बार्ट कर दियें समें थे उनकी बैचलादर प्रवीधनका कोई अवद नहीं पदा। दास्तकर्त पंत्रीपन ज्योका किसा गया नितके पात बनुसतिश्य से । इसकिए एसटले को कस्वस्य तार्ट मेना है वनका वर्ष यह है कि ४ १४४ व्यक्तियोंको छोड़कर सभी सोगाँको पनीयन प्रमानस्य पानेके किए ठीन पीकड़ी एकन बाहा करनी पढ़ि। इन प्रमाणकाते पहुछ मान्य बमुनितक किसी उपद रह नहीं हुए। इसकिए बाएका यह बनुमान कि उपनिकार ८, व्यक्ति प्रदेश इसे बारे विकक्त गक्त है। इस उपनेत कि १४४ जिसमाई मेरे और उनके सनुमतिश्रोंने ीं देवक बार प्राप्त निन्ने जा बने विकास इसके कुछ सिंह नहीं होता कि नृत ध्वतित या के क्या आप तियों जा वहीं कियाय वर्षके कुछ विज्ञ नहीं होता कि नृत्य व्यक्ति स्ति । स्त्री होता कि नृत्य व्यक्ति स्तर स्त्री कर विक्र स्त्री स्त्री क्या कि स्त्री स्त्री क्या कि स्त्री स्तरी स्त्री स्तरी स्त्री यो अनुस कारिरके समर्थनसे मह प्रस्तान पास किया गया कि [इस सम्याभर्में] यो मितन भीर उनके साविष्योधे मिश्रनके निस्त् भी दाउद मुहम्मद दोनों मंभी यो पीरत मुहम्मद भी अनुस कारिर, भी अनुस्त हानी आसम थी हस्माहक गोता मुहम्मद और भी वार्कियों समिति नियुक्त की जाये। यह समिति कारिक स्विमान और उसनिवर्मोंग कीनकीनने परि वर्षत करने हैं इस विषयमें कारीसके समस्य सुप्तान येख करे। इस प्रस्तानके एक एन्टे

स्वीकार हो बाने के बाब बैठक समाप्त हुई।

देवह समाप्त हो बान के बाब भी गांधीने बताबा कि समजेनी के पूर्वी किमारित
नारणीमाँम पर्वारण फैना हुया विश्वाद रेटा है। उसके निय भारणीम समाव्यो मवामण्य मद्य करनी पाहिए। और दस्य विश्व मारणीय मुक्किल स्वय निक्के उन्हें परीज बीमारीकों देवा करनी चाहिए। वॉफ्टर नानवीने विश्वाद हुक्किल उन्हें किमा प्रत्नेता बक्त विश्व है बौर मंदि नारणीय स्वयंदेवक सार-संवाध करनेके थिए निकल पहुँ तो बहुत है। बक्त विश्व में किमारिकों इस प्रकेश। उसके भारणीय स्वयंवका नाम होगा और मदन करनेवालोंकों नरीज बीमारिकों बन्तरात्मा पूना देगी। एक व्यक्ति मी बहुत काम कर एकेचा। विश्वेय नामस्वकता स्व बातकी है कि मतीके किमारे जाकर वीमार्रीका एठा क्याकर तथा वनकी हास्तकों नौर्य करने कथियके नन्ती तथा वो मामजीको रिपोर्ट वी बाये। बहुत सुनकोने स्थायहर्षक प्रस् काम करना स्वीकार प्रशास है।

[गुनरातीसे]

श्रीविषम सोपितियम १३-४-१९ ७

४२२ पन 'नेटाल ऐडवर्टाइकर'ली

मेरिस्सर्व सप्रैस ६ १९ ४

[स्वामें सम्मादक

m

नेटाख ऐक्वटड्रिकर कर्नम रे

महो**दे**य

आप और आपके सहसोती मेठाल महसूरी में रायटरते एस सारपर निरोधपूर्ण टिपानी वी है जो एपियाई पनीमक द्वारा द्वारवार्तमं प्रकाशित बनुमतिस्व प्रचारति समझ सम्बद्धा विद्यार्थ कोरेंग दिया यहां है। विदे सारपे स्वार्ध कार्य होते होते या बायदा कहा हो। भित्रवार्थ कारण रिपान कहारा। विद्यार्थ कुलि जापने सुधे वैमानदार कहारीती हमा की है मैं दर्द सम्बद्धिक साम प्रार्थ की मुख्यित निरासकों द्वारा यह बारोकी किरण कहारीत किया बाया है वो की

रे रेकिन "स्केरिया और साराजिका बर्तमा" छ। १९२।

५ नेदाक पेरावर्धीरवाचे अन्यवस्थे का पत्था काल का मध्य शिवा चा मुक्ति हो अभी का निरामधी भी मन्त्र नहीं क्षी है, कालिय हम नी भीगी और शक्यरेक करानामी नामाने मैंने मिर्नेत प्राप्तेने करते क्षी हैं।

इस प्रकार रंग-रोगन शहाकर वार्षे कही यह है किर भी यह छिड नहीं होता कि सार बहुत-छ लागीको सर्वेच करने प्रविक्त करता है या बहुतरे कोम उस वैराधि प्रमान बहुत-छ लागीको सर्वेच करने प्रविक्त करता है या बहुतरे कोम उस वैराधि प्रमान बहुत-छ लागीको सर्वेच करने एकेंग्रा सही हो हो गी हर महीने वर्षेच करने सानकों सारतीयोंकी संख्या ५ हुई। और इसको प्राच्यासम्पर चढ़ाईका क्य देता स्मर्ट है बेढेंगा है। छिट, मारतीय स्वाचने कहा है कि गये विश्वेचकको हुइ सी सावस्परण नहीं के यह पार्थ करने हो रोगे स्वाचन कहा है जहां है कि वर्षमान कानृत्य ऐसी की स्वाचन नहीं है कि वर्षमान कानृत्य ऐसी की सात्रा कानि हो हो। कोई स्वाचन नहीं है कि वर्षमान कानृत्य ऐसी स्वाचन किया सात्रा कानि हो ही। कोई सावस्प मारतीय सात्रा कान्य है। उस सहसे का व्यवस्थ कान्य किया सात्रा कान्य ही हो। और सर्वे कि मारतीय सात्रा कान्य है। उस स्वचन वह व्यवस्थि केंग्नेको सावस्थ करा होई सात्रा कोई सात्रा किया है। के के स्वच्य किया हो है। वेच स्वच्य कान्य साव्य कार्य है। विराद स्वच्य कार्य कार

[मुकरावीचे]

इंडियन बोपिनियम १६-४-१९ अ

### ४२४ उमर हाजी आमब झवेरीका त्यागपत्र

बहुद ही करते कामके कारन भी उनर हानी आगव खबेरीने नेटाक आसीप कारेयके स्वाच्या कामान्यवाद स्वाच्या है। वहाँ स्विच्या है। वहाँ स्वाच्या कामान्यवाद स्वाच्या के स्विच्या है। वहाँ स्वाच्या कार्यक्रायों आगते करके कीर बेनोड़ है। उनकी बरदायों करदोवाना हुएए कोई मार्टीक नहीं है। इस उपह क्रइंकर इस आनंदें हैं कि इस कोई बिद्यायोंका नहीं कर रहे हैं। वे बहुद ही वीड उपमार्थ [आराज ] वक्ष जायोंगे। उनका अभिनत्या करता विभावन केनेके प्रसार है। वेद विक्यायों हो की उत्पर बहेरी प्रसार्व प्रसार है। विकास केनेके प्रसार है। विकास कोच अभिनत्यायों करता विभाव क्रिया-अक्षा अभिनत्यायों करता विभाव होंगे कार्यक्रम विभाव है। यह बक्षरी कींगा। विभावना कार्य-अक्षर द्वारों हुए से समझ्य कींग स्वाच्यायों कार्यक्रम विभाव है। यह बक्षरी कींगा।

[पुनरातीस]

र्देडियन औषिनियम १३-४-१९ **अ** 

वो स्थापिक वाँच की वाशिपर राही छावित नहीं होंग। य केवक विना किसी समावे त्याके छहरे स्वन्त किसे गर्थ हुत्यूणे ज्यार हूं बीर प्रकृति वीसा कि मैंने स्वयू कर दिन हैं जिल करने वासरत्त में स्थापे वाचे प्रकृत क्या का कि निर्माण कर कि माने छन्ने वासरत्त की स्थापिक करने प्रवास कर कि माने छन्ने का प्रकृत के स्वास की किस कि माने कि माने प्रकृत के स्वास कि किसी मी प्रकृत के का वास कि किसी मी प्रकृत के बात मही हो। यो प्रकृत के स्वास दिन पर वास के माने प्रकृत कि किसी मी प्रकृत के स्वास दिना या हो। वाचे प्रवास किसी में नहीं कहा। किस वास वास वीर वी में प्रकृत किस किसी में नहीं कहा। किस वें स्वास किसी का किसी वास किसी कि स्वास वास वीर वी मी कि कि साम किसी कि स्वास वास वीर वी मी किस किसी कि स्वास वास वी भी कि कि साम वास वी भी कि कि साम वास वी कि साम व

जापका इत्यादि मो०क गांकी

[संग्रेगीसे]

मेडला ऐडवर्डाइकर, ११-४-१९ ७

### ४२३ चममेशी रिपोर्ट

भी चैमनेकी रिपोर्टन जार्चक हमारे कोहानियवर्षके जंबाच्याताने मेना है। यह वहण पठनीय है। रिपोर्टने तीन बार्चे ग्रिक होती हैं। वे हैं भारतीय जनावके प्रति भी चैननके विरस्तार, भी चैमनेकी न्यामबृद्धिकी चृटि जीर भारतीय जमान हारा चताई नहें हुकीक्योंसे प्रामाणिकता

#### ४२८. अफगानिस्सानमें शिक्षा

बच्छातिस्तानके विक्रा विभागके अमृत्त काँ बजुब्द गर्गी इस समय काबुक्त वास्मानिक स्वापना कर रहे हैं। सालायें स्थापित करनेके किए उन्होंने काबुक्के ४ विभाग किये हैं। सके बजाया हरीविया विकाशियाज्ञवके सिर्कारिकों अच्छी-जच्छी पुरसक्तेंका अमृताव ही रहा है। विकिरसा सारमानी सिसा देनेका काम भी चल रहा है और सम्भाव है कि इस मद्दीनेनें कोनेंकी उसीनकी सिसा देना भी सुक्त हो बायेगा। यज्यके बच्चे सिज्जक किए विद्यावियोंको प्रयोग और साराम में स्वेनका विचार की चल रहा है।

[नुनरावीसे]

इंडियन मौपिनियन १३-४-१९ ७

४२९ अवंतर्वे खबीमवाले भारतीय

सन १९ ६-७ में इवंतम धारतीयोक्षे अविकारमें निम्माकित मन्यकी बमीनें की

| विभाव | मास्त्रीय | श्रम्य        | 중국         |
|-------|-----------|---------------|------------|
| 1     | SAAS      | 88x 40        | ११५७ ५     |
| ₹     | ₹%.€      | 88.84.84      | १४७५७५     |
| •     | 29.25     | \$\$ \$C \$X  | 18,46 F    |
| ¥     | \$ × 45   | \$2 40 40     | २१ ९६ ५६   |
| 4     | አራሪታ      | 27 25 52      | १३ ६२ ८३   |
| 4     | 1 444     | <b>९, ७५३</b> | \$ \$¥ ₹\$ |
| •     | 36,96     | 29242         | 5,48       |
| q     | डि ५३२५४  | 947229        | १ १२५४३    |

इस तरह देरानपर मारतीयीके पास केवल पौच प्रतियन मूल्यकी सूमि है और उसमें भी बॅबिकनर का बॅडियर होणी। इससिए गोरॉका वर बेकार है।

[युजरानीचे ]

इंडियन बोचिनियन १३-४-१९ ०

# ४२५ दक्षिण आफिकामें होनेवासे कब्टोंकी कहानी

हमें कर्ष राज्यतीकी भोरते सुकता विक्री है कि बक्तिक बास्किकामें हुमें जो क्या स्थाने पहते हैं उनका एक दिवास प्रकाशित किया बाते । उसमें आजवात की गई सारी जिनमीं अ मनुवाद सारि दिया करते । ऐसी पुरत्क प्रकाशित हों तो बेचक उपयोगी हो उसते हु बौर बहुत-सी बागकारी मी मिस सकती है। कियु ऐसी पुरत्क सामक हु पुष्ठ उक्त मी पूँच सकती है। इसिए उसे बहुत कम कोमतनों प्रकाशित नहीं किया वा सकता । उसके पाँच विक्रिय सहत पड़ एक्ट है। बदायक उसकी ५ अधियां बहुते से विक्रय कार्य स्वकत्व हम बैटी पुरत्क प्रकाशित करनेकी हिम्मत नहीं कर सकते । इसिए को ऐसी पुस्तक प्रकाशित देवना बाहते हों है इसे बिक्तिय सुकता में तो हम उसर विक्रय विकार कर सकते ।

[ गुनरावीय ]

इंडियन बोधिनियन १३-४-१९ ७

### ४२६ भृतपूर्व अभीक्षक अलेक्बेंडर

मृत्रुत बबोवान अधेवर्षेत्रको जारतीय समाजनी जोरते सम्मान दिये बातेने सम्मान बहुद समयसे चर्चा के पद्धी है जिर भी अमीतन दिया नहीं जा सका। वस बहुद सम बैठ क्या है। विदना ज्यादा समय बासा है उत्तरा है। हमारा हुक्ताएन प्रकट होता है। स्वयित्र बराबी ओरीह हमारा निदेश है कि बारण किया हुआ कान पुरन्त ही कर किया आहे।

[पुजरावीसे]

इंडियन जोपिनियन, १३-४-१९ ७

# ४२७ माननीय प्रोफेसर गोसलेका महान प्रयास

प्रोफेनर गोबके इस सनय भारतम बीरा कर रहे है बीर हुए बबह भारतकी त्यांकि बारे बायक देने हैं। इस भारतमें उनका गुरूब उन्हेंच्य हिंगू और मुद्रक्तमानीमें एकता देंगे का बादक केनी होती हैंगे। इस्तर होने कि स्वाहित्य में इसी होने वा इसी होने हैंगे। इसी होने हैंगे ह

[पुरस्तरीत ]

इंडियन मीपिनियन १३-४-१ उ

र पुराद प्रदाशित नहीं हुई।

देता तम किया गया का भी कड़ाईके पहके दान्सवासमें रहते थे। १८९९ के पहकेके पंजीयनपत्र यो बारिके कारण यह पहुंचानमा मृषिकल वा कि ट्रान्सवालके पुराने निवासी कौत-कौत है। इसके मीविरित्त अहाँकि पहुछ तीन पाँड देनेबाछ व्यक्तिको विना मामके केवस रसीद ही दी वाती भी इसक्रिए यह शाबित नहीं किया का सकता वा कि उनमें से यह रक्त देनेवाछे कीन कीन क्षा कई सोग इन पंजीयनपत्रींको बहत-सा पैसा क्रेकर वन देते ने। १२ ४४३ अवस्तिपत्रों में से ४१४४ व्यक्तियोंने पहले ३ पाँड विमे थे। कुछ पनीमक्पत्रोंपर तो मारतीय नापानें ऐसा कुछ बिसा हवा विकार देता है कि उसके नानारपर क्षम कह सकते है कि पंजीयनरम रिची औरले होने चाहिए। इस समय बनुमतिपत्र देनके बारेमें दो राय की जाती है। एक तो बहु कि वर्षनमें को तटीय एवंट रक्ता गया है वह वाच करता है और हुमरा यह कि अपह बाह पूरोपोयोंके सखाहकार-निकाय वसे हुए है। बोहानिसबयें पुनिस कमियनर जौद अप्ते हैं और जो ठील प्रमाण नहीं वे पाते जन्हें सनुमतियत्र नहीं विमा जाता। १९ ५ से दिनम्दर १९ ६ तक कुल मिलाकर ५९६ सनुमतियत्र विये वये थे। १ २८६ स्मक्तियोंकी नत्नदिपत्र सम्बन्धी अभिया आरिय की गई थी। उपर्यन्त सम्मदिपनींम १२,२४ मार्राधीके मीर १२६८ चीनियोरे व । इसके मलावा ट्रान्सवाक्रमें बहुत-से एसियाई विना मनुमितपनके ना हुन हो का निर्मालक के कर कार्य है। एवं सभी कोच पकड़े नहीं वा करने वसीरिक सकते मेंगुठ क्यानके फिर मजबूर नहीं किया वा सकता। ऐसे कोगॉकी संस्था ८७६ है। उनमें २१५ पर मुख्यमा चलाया बना था और उन्हें सजा हुई थी। उपर्युक्त संस्थामें उन सोनीकी मिनती नहीं है जो विकार नहीं विये और देशम मुख नये है। इसी प्रकार जिल १४१ कोनोंको प्रबंतित ही और। दिया का उनका मी समावेश नहीं है। अविनास-अधिक कठिनाई **पियाई सहकोंके बारेमें होती है। सबॉल्य न्यायासमके फैसक्क बनुसार यह नहीं मानूम होता** कि क्रिय सहकेको जनुमतियत केना ही बाहिए। इसस भारतीय सहके बहुत पूस जाये हैं। इस परिस्वितमें द्शियाई कानून-संशोधक बच्यादेश कांग किया यया था। १९ ४ की जन-मननार बननार १५ बर्रत कम कल्लाके एधियाई सबके १ ७७४ में । ४१७ बनमतिएत सा यह

| मिनून होत है। यन्त्रेने बनुबार |          |          | •      |
|--------------------------------|----------|----------|--------|
|                                | १९ ५ जून | १९ ६ जून | क्यादा |
| 👺 कर स्थापारी                  | 8 48     | 2.8 %    | 48     |
| <b>फेरीवासे</b>                | 1 4      | 1463     | 4 8    |
| पपटर स्थातारी                  | *£       | 255      | 161    |
| एवट                            | 2.5      | 6        | -      |
| नामशाहै                        | *        | બ્       | -      |
| <b>क्साई</b>                   | Y¥.      | Y        | _      |
| नीजनासयों [कं मासिक]           | 4.7      | 4        | _      |
| पौर्वा                         | 117      | 4        | 36     |
| पमारी                          | 214      | 2.8.5    | -      |
| <b>र्</b> षकाठे                | ¥        | *        | _      |
| क-माठ                          | \$       | **       | -      |
|                                |          |          |        |

नमें भागर दम निर्मार्थ एक मुत्री दी गई है जिनम बनाया शया है कि आरतीय विकास पदा रही निर्वारत की गई है।

# ४३० जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

### भी रमदत्तके समग्र शिष्टमण्डस

म पिछके छप्ताह किल चुका हूँ कि विष्टमण्डल भी स्मर्सके पास वाकर साम समाने निर्मन देस करेगा। उसके बनुसार भी स्मर्सने पुरुवार, प्रसारीकको विष्टमण्डकको निर्माम समय दिया था। भी अच्छानकको भी कुवाबिला भी देसर सिर्मा भी हाजी प्रसोर करी थी मूर्म बाहर तथा भी गाँची महाप्रकाकको विषये प्रकास करत कर ८-१५ की एक्सरेस बोहानियस्थि मेरोरिया गये। मिरोरियांचे भी मुझ्मय हाजी चुखब और भी बीरीसंकर स्थास सामित्र ही स्वी थे। वे स्व डीक १२ कवे जानिकेश-कामकार गाँच पूर्व भी भी चेमने उसस्थित है।

भी गांचीन स्मर्यको वारी हमीकत कह चुताई। भी स्मर्यको माद विकास पमा कि मार्स्मीन समाय कई बार पंजीबनगण के चुका है। उन्नजी यह बसीक भी चैननेकी रिपॉर्टिंक बार पिछ होती है भीर क्वारियान कर बार पंजीबनगण ने मार्स्मिक के पहल होती है भीर क्वारियान कर बार प्राचन कि स्मर्यान है। प्रधिमार्टिंक मार्स्मिक रिस्तक केनेबाक अभिकारियों मार्स्मिक प्रमानकी सम्मर्यक्ष प्रकृत किया पमा है। इंडिक्ट के बार वार्यकारियों के स्मर्यक प्रमान की स्मर्यक प्रमान करना चाहिए।

उसके बाद हाजी बजीर सक्षीने सम्बन्ध हाजी की जीर मारतीय समाजकी वर्षे बारीकी और स्थान बाक्षित किया। भी बन्धूल गुनी तथा ईसव सिवाने जी बकीलें पेस <sup>की</sup>

भौर कहा कि जब भी नौकरों वनैयाकी तककी कें होती यहती है।

भी स्मर्थमे पीन बंदेरे भी जीविक समय तक में धारी बार प्यानपूर्वक सुनी। जन्म उत्तर दिया कि उन्होंने स्वयं भी कई नई-नई बार्ल युनी है। बार उस सम्बन्धें बॉर्च-पढ़रास करनेके बाद निर्मित उत्तर सेंगे। बससे सिस्टमण्डको यह न सुमह बना नाहिर

कि सरकार दूसरा जरवान ल्लीकार कर ही केसी।

इस उत्तरफा वर्ष यह हुआ कि वब प्रिट्समझक लॉर्ड एलांगिकरे पाछ पया वा तह वो परिसित्ति वी वहीं बाब वा गई है। बीर वी सारहको परि कारि उत्तर व्यक्तित प्रेर पर उत्तर कार्य पर एक उक्ता है। इससे भी देश प्राप्त प्रकार के में देश प्राप्त प्रकार के में देश प्राप्त के स्वाप्त के प्रकार के में देश प्राप्त के प्रकार के में देश प्राप्त के प्रकार के मारति के प्रकार के प्रमुख्य के प्राप्त के प्रकार के प्रमुख्य के प्रकार के प्रमुख्य के प्रकार के प्रवार करने के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रवार के प्रकार के प्रवार के प्रकार के प्रकार के प्रवार के प्रकार के प्रवार के प्रकार के प्रका

#### भी चैमनेकी रिवीर्ट

यी भैनतेनी मन् १९ ६ मी रिपोर्ट प्रशासित हुँ है। उसन बरहोंने नहा है कि वह रिमाण्डर १९ ५ तक एतियाहबोंकी १२८ - अनुमतितक दिसे गय थे। है अनुमतितक वन एतियाहबोंकी

१ देशिय " बोहान्त्रिकांकी विही " वह ४००।

देना तम किया गया था जो सहाईके पहके ट्रान्सवाकर्में रहते थे। १८९९ के पहकेके पंजीयनपत्र यो जातेके कारण यह पहचानना मस्किल या कि टान्सवासके पुराने निवासी कीन-कीन है। इसके अविरिक्त अक्षाईके पहछे तीन पाँड देनेवाके व्यक्तिको बिना नामके केवल रसीय ही दी भाती भी इसमिए यह साबित नहीं फिया जा सकता था कि उनमें से यह रकम देनेवासे कौन कोन ह। कई छोग इन पत्रीयनपत्रोंको बहत-सा पैसा लेकर बेच बेते थे। १२ ६४३ अनुमृतिपर्नोमें से ४१४४ व्यक्तियोंने पहके ३ पींड दिये थे। कुछ पंजीयनपर्नोपर तो मारतीय नारामें ऐसा कुछ सिता हमा विवाद देता है कि उसके जागारपर हम कह सकते है कि पंत्रीयनात्र दिसी औरके होने चाहिए। इस समय अनमतिपत्र वैनेके बारेमें दो राग्ने भी जाती है। एक तो यह कि हर्षनमें जो तरीय एजेंट एका गया है यह जीव करता है और दूसरा वह कि जनह अगृह मूरोपीयोंके सक्षाहकार-निकाय बने हुए है। बोहानिसवर्य पुछित्त कमिश्नर र्योच करते हैं और जो ठीक प्रमाण नहीं दे पाते उन्हें अनुमतियम नहीं विया जाता। १९ ५ है रिमम्बर १९ इ.तस इ.स. विकासर ५९६ अनमतिएक दिये गये थे। १२८६ व्यक्तियोंकी नतुमतिपत्र सम्बन्धी सर्वियो सारित की गई थी। उपर्यक्त अनुमितपत्रीम १२,२४ मारतीयोके मीर १ २३८ नीतियोंके से : इसके अलावा ट्रान्सवालमें बहुत-से प्रियार्ड विना बनमितप्रके या इनराँके अनुसारियण केलर आये है। ऐसे भनी सीम पड़ाई नहीं जा सकते वर्गोंकि सबकी मैंपुडे कमानक क्रिए सजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्गोरी संक्या ८७६ है। उनमें २१५ पर मुख्यमा चनावा गया का और जन्हें सभा हुई की। चपर्युक्त संस्थामें जन मौगोंकी निन्ती नहीं है जो दिलाई नहीं दिये जीर देशम चून गय है। इसी प्रकार जिन १४१ मीपारी दर्जनमें ही मौटा दिया था जनका भी समावेदा गड़ी है। अधिवर्म-अधिक कटिनाई पिनाई एड्डोंडे बारेन होती है। सर्वोच्य न्यासालयके फैनकैर बनुसार यह नहीं मानून होता कि किस महकेको अनुमित्रियम क्षेत्रा ही चाहिए। इससे आरतीय महके बहुत पूस मामे हू। रेष परिन्तिनमें एशियाई कानून-समीयक जन्मादेश साम किया थया था। १९ ४ की बन पगताके बनुनार १५ बर्गेंस कम उन्नवास एधिमाई सबके १ ७३४ में । ४१७ बनुमतिपत्र खा

| मानूम द्वात हु। यग्यक अनुसार | ष्ट्राचयादयाका <del>यका</del> | वमागाकयं नामकः | 7 ξ    |
|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|
|                              | १९ ५ जून                      | १९ ६ जूम       | श्यादा |
| <b>प्र</b> ाम स्थापारी       | 8 44                          | 111            | 4.8    |
| <b>फें</b> धेवाले            | 1 4                           | \$ 4Ca         | 4.8    |
| पपटर स्वाराची                | Υ¢                            | 255            | 161    |
| रमट                          | **                            | 4              | -      |
| शानदा <sup>र</sup>           | 4                             | 4              | -      |
| ¶मा६                         | q                             | ¥              | -      |
| मीजनालयों कि सानिक           | 41                            | 6              | -      |
| <b>योगी</b>                  | 117                           | Ψ,             | 96     |
| <b>बेमारी</b>                | 214                           | 563            | _      |
| दूषशके                       | ¥                             | R              | _      |
| <b>€</b> र्या                | ł                             | 2.5            | -      |

इसके मातात पता निर्मारण एक मुत्री यो गई है जिल्ला बताबा यवा है कि मारतीय वित्रजी गई करी निर्मालिक की वर्ष है।

#### 'रेंब देखी शेख'की टीका

बर्चमूंन रिपोर्टनी रैंड होशी मेल में श्रश्य टीका की है। टीकाकारका करता है। यो पैमनेन एवियार बावकनपर नियमन कमानेके कारण तो नवासे लेकिन वे पह नहीं बरु एके कि आन ने कानून कानू है ज़रने ल्यादा तोर मी कुछ दिल्या माना चाहिए। भी पैमने रिपोर्टिये स्मन्द आसम होता है कि बाब जो तरीका बरमाया गया है नह वस्तुक पर है। यदि देवा हो तो बहु तरीका नने कानूमते नहीं बरमनेवाका है। एक बेंगुके रूप करना चाहिए तो यह कि कामूक नहीं वस्तिक तरीका गया हो। और यदि बहु तरीका वा दीय प्रमानते सकाह करके योजा जा सके दो बहुत गुनिया होती और बाब नहीं सकार टक्टरनेकी वो नौयत काई कह बूर हो वायेगी। यी बेननेन वर्षाया क्यस्ताकों हो उत्तर्भाव

#### विधायतको तार

उपनिषेश-समिवने एशियाई विषेपक्षे विषयमें तार भेवनेते को इनकार कर दिया का उत्तर [बिटिय भारतीय] संबक्ते कमाल महोदयने लॉर्ड ऐस्पोनेते पूछा वा कि क्या किन बाये। चन्होंने कवाव दिया है कि स्वानीय संस्कारने बो-कुछ किया है उसमें इत्तर्य महीं किया का सकता। इत्तर मंत्रने पिछले समिवाकों कोई एकियनके नाम कन्या तार में बाई जीर पहिला बालिकी बिटिश समितिके नाम की विष्टमक्यकके सम्बन्धमें संबंधन तार नेता है इस उत्तर्यों ने २८ वीक कर को है।

#### भेरीवाकींके किए सावने पीरण

स्वासार-संबर्ग करीवाकोंके किया विधोप कानून बनानेके सम्बन्धमें सुप्ताव दिस है। उन-एक मुक्ताव एसा है कि किनी भी खेरीवाकोंको स्वासार दिसस्विकेसे एक बराह २ मिन्दर्भ स्वासा नहीं करना वाहिए। जीर नहीं खेरीवाला छत्ती विन उठी बनाइएर हुनरी बार मेंहैं बात संक्षा जीर खेरीवाले मिर्क मुके रास्तोंकर ही खेरी बना सकते हैं। में सुनाव वर्म महुर नहीं हुए हैं। निज्यु सर्वि हु। गये तो खेरीवालोंका बुरा हाथ होया।

#### धनमतिषप्रके सम्बन्धमें वैतायमी

सभी-सभी भूग कई लगहोंने सानून हुना है कि कुछ व्यक्तित्र रिहेपकर एवं नोप सारतीयोंकी नामी सनुमानियन केते हैं। इस नातके तक हानेकी सम्मानमा है। ऐते अनुमानि कोरी निय कुछ भारतीय बहुत पैमा देने हैं। यूले भूषित करना चाहिए कि हम समुत्रित पंजोंकी निर्मी कामका न समग्र जायो। जा सेने में समराय करेंगे। पानी वह पेते देवर कर मोच केत्रेक नमार होमा। इनमा तो सानामीन तमार्में या जाना चाहिए कि वासी बनुमीन वासी मानियाँ। बनुमानियन वायोज्यमं हा हो नहीं सन्तरी बोद एवसक बनुमीनाव वायोज्यमं सेनी मानियाँ। बनुमानियन वायोज्यमं हा हो नहीं सन्तरी बोद एवसक बनुमीनाव वायोज्यमं सेनी मानियाँ। बनुमानिया कारती

- १ देखिर औरान्तिसर्वेदी विद्वी<sup>ल</sup> पूछ ४ ७ १
- र इक्टि "तार करनियमंत्रीही " वृद्ध ४२४।
- । विकास समाज्य मा कि मा समितियो "पृष्ठ प्रथम ।

#### **११ माचकी स्वयंशका स्वय्टीकरण**

बाहानिस्तर्पाने एक पश्चालकन जो प्रस्त किया है वह सम्पादकन मेरे पान मेत्रा है। प्रस्त यह है कि ६१ मार्चके पहल परीक्षत्र व्यक्तित यदि अनुविधित्य न किया है। ठा उने सिर्फ द्राप्तराक क्षेत्रनीकी ही भूकना निक्यों या शुष्ठ सन्त्रा भी होगी? इसन उन्तर्फ निक्कत है कि यदि उस व्यक्तिपर बिना अनुविध्यनक रहनेका दोग कानू हा ठा उस निफ मूकना ही मिकेती।

### बोह्मनिसर्वाके एक-छेलकांकी सूचना

बोह्मनिम्बर्गने पत्र-फेबाट बाँद अपने पर अन बाँदि बोधिनियन के आहानिम्बर्ग कार्योक्त्यमें पेन्नेंद्रे तो उनकी तूरण व्यवस्था हो मकेगी। वर्षाकि उन कार्यशिष्ट फीनिक्यने बागन बोह्मनिम्बर्ग बानेमें कुछ प्रमय बढ़ार बाता है। यदा पा बाँ बाँस्य ६५२२ किसें।

[युवपतीस]

वेंडियन कोरिनियम्, १३-४-१९ ७

४३१ तार ४० मा० वि० भा० समितिको

[फोहानिमवर्ग अप्रैस १९, १९ ७ के पूर्व [

{नैवामें रक्षिण साक्षिकी बिटिया मार्कास समिति कन्दर्गो

पीनियोंने परकारका किला है कि उन्होंने मारतीय प्रस्तावका स्वीकार पर निमा है। रेड डेमी मेंकन सरकारकी सताह दी है कि यह मी स्वीकार कर के।

विवास 1

[बग्रमीम]

क्योतियस अहिंदन रेकांस नी को २९१-१२२

रं नद्द कर्यन्तरम् कान्यन्तीको भी १५० वस्त् द्रार्थ भग १६ वर्नेकको नेता सन्दर्भा । २- रेजिस ("नोहान्सिकीको सिद्धी" वह ४३० ।

# ४३२ टान्सवासके भारतीयोंका कर्तव्य

क्षमणे भी तिककके मानकका शारीस इसरी जगह विशा है। उसकी और इम ट्रेस्स-बाबके भारतीयाँका स्थान बॉबते हैं। जनकी विस्मेवारी बहुत बड़ी है। तथा कानून पांड हो तो उन्होंने जेल जानेका प्रस्तान स्वीकार किया है। अपूर्य की बामे या नहीं क्षितनर माहकी यापम बन्यनकारी है या नहीं से प्रथम अब गार्टी उठते। बात सह है कि इस कार्यनक सामने पुटने न टेक्टनेका विचार हुमने सारे सशारमें जाहिए कर दिया है। इसीके आवारपर भी रिच कर रहे है। इसीके जामारपर विकासत विकासत मेला यहा वा। इसीके जामार पर बहुत-चं पारे पहच कर पहुं हूँ और यह श्वाल हतुना गुम्मीर है कि भी स्मर्ध भी विचारमें पढ़ गये हैं। किन्वरकेके मोगॉने तार भेजे हैं मेटाल कांग्रेसने तार भेजे हैं। वह सब इसीकिए कि जेसका प्रस्तान पांस हुना है। इस समय मय मही रसमा है, बीक अपनी नीर सारे भारतीय समावकी काज रखनेके किए गान्सवासके जानतीयोको बस्तीके धान बेडके प्रस्तावपर बढे खना है।

मी तिककर में मापल दिया है वह इतपर भाष भी लागू होता है। अब वह इन वपती माँव मनूर करनेके किए अवकुर न कर देंगे तब तक बहु मंजूर मही होगी। इमाप बहुत्कार'— हमाप इवियार तो वही है कि हम वेक वर्षी बक्तीर इसानका बबकावन करें। उत्तर्भ असल्ला है ही नहीं वर्गोंक येल जाकर हारनेके लिए खा ही नगा

इम ट्रान्सवासके समाजको फिरसे बाद रिकारी है कि वहाँ केपके रंगवार कोपोंने पावरा विरोध किया पास छनेसे इनकार किया और बेक्स गर्थ इससे सरकार उनके पास सेनक BV विषय नहीं करती। पासका कानून यसपि जनपर लागू होता है कि जी उनने यसरस्की नहीं की या पक्ती। ऐसे पंत्रवार नीयोंकी बपेला हम उपयोग सामित हों यह तो होना हो नहीं भाडिए। सी रिक्ने लॉर्ड ऐस्टहिक्को को साखासन दिया है उसके मनुसार हन न वर्धेंगे दो दारी मेहनतपर पानी फिर जाना सम्मन है। सतसव यह कि मारदीय तमान बैसके प्रस्तावपर बस्तीचे बटा पहा हो समझ केता है कि नवा कातृत बना ही नही।

[गुबधतीनै [ पंडियत कोपितिसन २ -¥-१९ ७

### ४३३ इंग्लैंड और उसके उपनिवेश

भाजान्य सम्बन्धे इंग्लैंडकी जनता ज्यानिवेद्योकि मन्त्रियोक्ता स्वायन कर रही है। डॉस्ट्रे देविमानस्य विराहीने कोजरीते मुम्बनो मुन्ता बाह्य का जन-जनस्य स्थान स्था है भी है तथा जावित्यानि अग्य मन्त्री जात है जनता बहुत मालनाम्मल दिया जाता है। उपने सोनीत तिनीते क्यान नहीं जेनन नुभीता ही विचार दिया जा परा है। यह नव साम्मीकर है। जाने तेना हु। कही जनतारी ज्यानि हो गाति है। वर्गनिये

भग्नेत्र प्रवाची सम्भानके समान है। तिमा समानम उल्लाहके साथ विस्तता है। वह अपनी

१ रोपेश्य मध्य मर्ग्य राज्येश राज्येतिया भी यह बहुशाएं जेन यम बुद्धा या ।

छत्तानके रोगोंदर स्थान व देकर केवल पूर्णोंका ही विचार करता है और वर्गगर्द्रके मिसला है, यो इसमें कोई जारूवर्ष मही। बहाँ हुस प्रकारका सम्बन्ध हो बहीं कुटनवका जरूपरे होता है। ऐसे सम्बन्धके वक्ष्यर ही बनावा उत्तर उठती है। अंग्रेजीकी जातिका यह एक प्रवक् भारत है। वे करने पाहर्योंकी अवदा जाती स्वतानीति जातिको देखकर हम्मी नहीं करते।

फिर में मानी जिन्हें बताना धान्मान मिल पहा है बहुन्द्र है। ये एक-मुंदरेले चकर में बानेनांक नहीं है और देशके दिताने चाहुंकंके कार्य कारताक है। ब्रांगिस्य करिन उनका हमागत करते हैं। यब जनरक बोबा धाउमेम्टरमें उपरे, नहांकी नगरपांकियने उनका सम्मान मिला के बचेन तो नहीं हैं किन्तु अंग्रेजीक धमान पूणी और बहुन्द्र योजा है। उन्होंने कहा एक धमय बहु या जब ब्रांगोर्ने गुकको नकार्य करा था। बाज पेखा धमम है कि अंग्रेजीयि गिर कर खुद हो पहा है। और आप सब बतने जोग मुझे बेर पहें हैं तो भी मूल बर नहीं कर पहा है बक्ति जाए जिलान बक्ति मुझे बेरेगे उतना ही ब्रिक्ट में बुख होकींगा। यह मायन करनी देमलिक दिवानोंके खिए उन्होंने क्ला भागमें ही क्लिया ना।

रत सारी बाजोंसे हमें ईच्यों नहीं करणी है। बक्ति उन्हें शाबाओं देती है। बीर मदि इपमें पतदाका हिंद करनेका जुब हो हो उनके सतान हमें मी बनदाके हिंदमें समा जाना है हवा उनके समान ही जनताके हिंदमें मरने तक के किए तैयार खुना है।

[मुक्सतीसे] इंडियन और्पिनियन २ -४-१९ ७

## ४३४ संबोहिनयकी अपीलें

केवीस्थिक स्वार्क्ष करी के सर्वोच्च स्थायक मंदिर वर्ष । उनका परिचास में बी हमारी पारमा वी बही हुवा है। उन मुक्तवीर परमाना कारकारी पवाही बादि में फिर में केद में के निर्मित ने दिया का इंप्रतिए उन्हें करीक गढ़ी नहां वा धनता। इस बाबारण उनका नामा भागी अर्थीक अराक्तका निर्मेश रह कर दिया है और बुदारा मुक्तवीकी मुनवाई करनेका बादेश दिया है। जिन ब्यार्क्ड वर्षवारीकी परमाने गईं। निर्मे हैं वे दुवारा करीक कर समये है। भीर यदि अर्थीक व्यान्त स्वतंत्र करें हुए भी इस्त्रृपंत गरवाना न वे दो जानेवर कुछ भी गई। कर सकते।

क पानवीरों गोमनाव महारावके मुक्योंके समान व्यापावयने वर्वसारीकी वर्ष नहीं रिज्याम है यह नृते बात है। वर्षि लर्ब रिक्याम होता यो क्योक क्याकरते सरस्य कुछ रह को । इस स्वीतको हुत पूरी जीत नहीं वह वर्षकी परवान वर्षिपाय स्वीतन्ति ने स्वीतन्ति का स्वीतन्ति

[ गुजराती है ]

वैशियन औषिनियम २०-४-१९ अ

# ४३५ मिलमें परिवर्तन

साँव स्मेमरने मिलके मुख्य व्यक्तिकारीका यद कोड़ बिया है। ध्वलन कारम यह बतावी है कि जनकी तबीयत बाराव है। साँवें कीमरने मिलसे बहुत-ते सुमार किये हैं निस्तावियोंके सिसी सी और दे एक राष्ट्र है ऐसा मान कराया। वह बहै बनता कोमरफ़ा दियों कर रही है वसीक तोई कीमर अमृश्वित सता मान बारों है। उनकी वसाह तर एकर गर्दिकों निमुक्त किया यदा है। कहा बाता है कि वोई कीमरकी मीतिका निर्माह करेंगे। किर मी सीयें जिसकारियोंकों बीर सी किया मिलसें है। कहा बाता है कि वोई कीमरकी मीतिका निर्माह करेंगे। किर मी सीयें जिसकारियोंकों बीर सी क्यांता मिलकार रिये बाने वाहिए। मिलके बत्तवारोंकों भी यही बाता है कि वोई कीमरक तथा सिकार रिये बाने वाहिए। सिकार करवारोंकों मी यही बाता है कि वोई कीमरक तथा सिकार सीयें कीमरक तथा सिकार सीयें कीमरक साम सिकार सिकारी कीमरक साम सिकार सिकारी कीमरक साम सिकार सिकारी सिकार कीमरकी सिकारी सिका

[गुजरातीचे]

इंडियन ओशिनियन २०-४-१९ ४

# ४३६ जोहासिसवर्गको चिट्ठी

#### उपनिषेद्ध-तकिवका श्रापाण

पिष्टमण्डलका हाल थे दे चुका हूँ। जनका जो जवाब धी स्पट्चने मेना है वह निम्नानुसार है

१ शापने व लागिगके नक निरंद तथा नारायें भारतीय शिव्यक्तपाने यो में हुई में और उपम दिखाई कानुम-सीधान सम्मादेख और हुगरे विषयोंगर को नार्वे में सामने पेता ही गई वी उस शब्दे निरंद में साराधीय समावका सामारों हैं। विव्यक्तपान मन कानुनके निरोधम साराधित करते हुए नहा वा कि यह कानुन माराधीय समावनी प्रतिकार गिरामवाला है और वक्त साराधीय सामन क्षात्र का स्वत्य पंत्रीयन नरमान में विवार है तथ किए नानुभागी कोई जन्मण मुद्दे एक लागी। क्षान्त मिनार्य पंत्रीयन मानुन मिनार्य में गानुन समावाननकर है। शिव्यक्षपान यह भी नहा ना कि १८८५ के प्रतृत्व मिनार्य मानुन मिनार्य मिनार्य भागार प्रत्यक्तियों भी में कियार्य है तर हुए गई। होती होता स्वत्य निरंदिण हुए समस्य निरंद प्रत्यक्तियों भी भी कियार्य होती है यह नहीं होती स्वत्य स्वित्य है स्वत्य स्वत्य होता स्वत्य स्व

र कर भारी बाताता पूरी तरहरे विचार कर किया गया है। और सूर्ग कहना चाहिए कि नये जानूनती १७वी बारामें बृहती अनुविधाय देनती स्वयाची को नहीं है।

<sup>्</sup> भो प्रधानों क-दुवनीवीस्त भागोद्धादे सुन्ध्रस्यो स्वाप स्थानन स्रो अवसीत विवस्तान सिंग में स्वापे अवस्ति (न रा प्रत्य देवेदा नारा विवास) । देविय शामोद्धानन स्रो चित्री शास प्रथम ।

- वर्गानक सम्बन्धमें मृक्ष लेदके साथ बहुना बाहिए कि २१ मी बारामें एक स्पितकी बमीनके बारेमें बां-मृख सिला यथा है वससे ज्यादा राज्य सरकार नहीं दे मन्त्री।
- भ और भी कारनोंको सेवर कानुनके विरावमें जापांत की गई है। उस सन्तयमें में आपको विरवास दिवाला है सरकार गरिवाली हं समाववा अपनान नहीं करणा वाहरी। फिन्तु इसस बनकार गहीं किया वा अरुता कि गरिवाल के भी के सिक्त परिवाल के अपने कानुनका मुख्य हेतु यह है कि एसी कानुनका मुख्य हेतु यह है कि एसी कानुनका के अप दिवस परिवाल कानोंको नुस्त वह वह माने कानों के अपने पिताल कानोंको नुस्त वह वह माने कानों का से कि मही पिताल अपने कानों है। इस वह बनान के किए नवा कानुन आवस्त कर है। मुझे ने क्ष्य मान कहना वालिए कि दुन पेदील के सन्तर्भ कानों का नहीं की नवाल को नुसाव दिवाल है वह स्वाहतरिक मही है वर्षों का अपने सिक्त में मी स्वाहतरिक कानों की सामार्थना है। इसने अनावा यह मानवाल मही बाता आप विमा प्रवार निरवन्द्रिक कह रहे हैं है कि पूसरी एरियाल के बीच भी निवाल के नाम भी था जान है जो बिना बनुनितरिक है बात्रके बनवाल बेद वाली।

#### क्षारति पेशा श्रीमेकाम विचार

मर बच्च बच्छा भी है संगव भी - मैदलापूर्व भी है और प्यारी देनवारा भी। बच्चा बरनवा बारण दर है वि या विनयपूर्व है। वीर मारणीय गमावदी एक्टम दुस्ताला हैया हा विमा बारण दिर वा स्थिताय स्वयंत्र सभी दिस जाना। उसे गराब बरनवा

<sup>े</sup> यो नीता का बारायी ओर फिरा गया है जिनक करा। व्यवस्थ अमरक बार्गाची १८८५ के करून १ और बारायिके बुर्बायका अमरका अम्ब कार्युटी नहीं वर दिश क्या जा। देखर अन्त में की हिस्सी बार अन्य का युव १ २०४४।

सम्पूर्ण यांची बार्क्सव

w

कारण यह है कि हमने जो मत्यन्त उचित गाँग की है उसे स्वीकार करनेमें भी भी समस्वकी विचार करना पढ़ रहा है। मीस्तापूर्ण कहनेका कारण यह है कि [भारतीयोंके] चेटके विचार [चनक] प्रस्ताव तथा भाववारी सरकारको दर स्था रहा है कि चड़ी भारतीय तथाव इतना जोर न दिला थे। जीर यदि कही ओर दिला दिया तो कानून बेकार हो जायंगा। वमकीबाका कहनका कारण यह है कि यदि हम बरकर जेककी बातको छोड़ वें तो सरकार संकटपूर्ण स्वितिसे वस आयेगी इस विचारसे हुमें वसकी वी गई है कि मदि हम कानूनकी स्वीकार न करेंगे हो हमारे साथ और भी ब्याबा सक्ती बरती जामेगी?

मन नया किया कामे ? यह बरजसक कसीटीका अवसर है। हमपर रंग चढ़ा दीया सीर हम आवरूको परवाह करते होंगे वो जीत आयोग । बरकारकी धमकीरे बरा नी स्वी बरना है। क्योंकि को कानून पास किया पया है उससे ज्वादा हुन्स और वह क्या वेगी हमारी इन्बत केनसे अधिक और बुन्त क्या हो सकता है? हमें एक तरफ ता समझाना वा एहा है कि हुन कानूनको कार्योजित करनेथ सदद कर । बूसरी और कानून पूसा पास किया गया है कि समुके भारतीय समाजमें ऐसा एक भी विश्वास ग्रीम्य व्यक्ति गही निव पंजीयनपत्र याती जोर-विद्ठी न देनी पहें। सरकार हमें चोर बताकर कानूनकी कार्यानिद करनके किए बोरकी सवह साँगती है।

ऐसा हुछ बान नहीं पहता कि ने हमें एक भी अधिकार देने। बमीन सम्बन्धी विकारके बारेनें में साफ इनरार करते हैं। बस्ती तो अखिम जटकवी रहती है। जिन सोमीकी इस्की बेइन्यती कर थी गई है जनकी इसके ज्यादा बेइन्यती और बया करेंने ? यूरोपकी नीठिक नतुनार भीर इस जमानेमें भम जिना शीति नहीं होती ! हम भी स्मटलके देखवासियोंका जदाहरण केनपर देवते हैं कि अंग्रेन सरकार उच कोनॉको ऐसी ही वलील देती थी। पाप्ट्रपति कूमरसे कहा गया वा कि जाप जमुक हुए अहेजांकी बीतो बहुत बच्छा रहेगा नहीं दो आपकी मोगना होगा। राष्ट्रपति कृपत्ती वन कुदलानेजांके राज्योंकी जोर ध्यान नहीं दिया न धनकीं वरे। वे स्वय बहादुर रहे और जपने वेधजात्विकींको बहापुर बगाय प्लफर स्वयं ही जगर नहीं हुए, उन्होंने जपनी प्रजाका भी जमर कर दिया। इसके विस्तानस्वयं वाज उनी प्रजाने अपना राज्य फिरमें से किया है। बहुत-ते डच लोग बुड्य कूदे। स्वी-वण्ये त्वाह हुए। केफिन बने हुए तोज काल राज्य होए रहे हैं। इस तरह जरतेकार मरे नहीं बीतर बन्द है। पैना ही दिन्तु हुन्दे तरीक्ष्में हुन करें सभी हुन जीतने। भी स्वरृत या हुएँ सोच दिनना भी स्वसार के हुन्दें भीती चड़ी हूं जिह्दों निर्देश सातकर छाड़ देन है। हुन साब मदि पीछे पैर जनते तो समसिए कि हमेराफे लिए पैन एन एस बैठकने इस सारी बालाश विकाद करके नार्वबाहक सध्यक्त भी ईसप नियांके हुन्तासरसे पिछडे मुस्यार नारीग ११को थी हसद्वाने साम पत्र भेजा है। वह पत्र विनयपूर्ण निर्णे सर्वा नाथ रंग छनेवाला है। वसका अनुवाद निस्तानुसार है

#### संपद्म जवाद

एति सार्व विजेवाको सुरुक्तान भारतीय नमाजने जी मुचना थी है उसते सम्बन्धित भागरा ८ वारीयका कर विचा। तरकारचे चहानुमृतिवृद्धक क्यार पेता जोरे तिल केरा यब बहुत भागारी है। कि भी में नगरपार विचारमें निम्न निवस्त करता है। मार्लीय नमानने जो जातियों की है वे इननी मन्स्वपूर्व है तथा जा सूक्तारें री हैं वे इतनी चित्रत हैं कि भेरा संब मानता है कि सरकारको छन सूचनार्मीको स्वीकार करना आवश्यक समझना जाहिए।

आपको साह दिखानेका साहस करता हूँ वि जिस प्रकार पंजीहर होनेके किए हम बार मुचना थी गई है उसी प्रकारका पत्नीसन करवाला आरतीय समाजन कोई पिकनरकी सलाहरे भी स्वीकार किया वा और चीनियों भी उस नियक समाग । भेरा संच आरसे कातापूर्वक निवेदन करता है कि हसमें दिसी भी प्रवास समाग नेतृत्री करता नहीं क्योंनि जो मुचनायों ही गई है उनपर सल्यास समाग किया वा सकता है। और बोड़े ही समस्य साहम हो बायेगा कि कितने एथियाई सपना नर्दमान समुत्रीत्र अपना सह स्वास करता है। और बोड़े ही समस्य साहम हो बायेगा कि कितने एथियाई सपना नर्दमान सनुप्रतिपत्र सरकावाकर नदा प्रमाणक केनेको सैवार है।

सापने अपने पत्रमें विना अनुत्रिधपत्रवाके कोगोंका प्रका उठावा है। किन्तु वह प्रका हमारी प्रका या वये कानुत्रमें वहीं उठता। वर्षीकि विना अनुमतिपत्रवाके सीम वीगोंने से एक मी रिवरिसों अनुमतिपत्र नहीं के सकते। वक्ष पुता पंजीवन हा जावेगा कर बिना अनुमतिपत्रके सोगोंकी आदि करनेका बाम ही शेष रहेगा मीर जो इस वैसमें गैरकानुती सरीकेसे एक पहे होंगे उन्हें मुखना देना बाकी खोदा।

मेरा संब स्वीकार करता है कि बहुत-ये जारशीयों के बिना अनुमतिपव के भा जाननी बादसे मोराके अन अकृतरे हैं और स्वीकिए मेरे समाजने उपयुंका सुकार है। उस मुक्ताके अनुभार दिनासकों केए बहुत-से साथना मित्र करें। बीर जब मित्र प्रतिकार के किये बादने तब पितासकों विकास करताबित के किये बादने तब पितासकों समाजकों के स्वावना के किये बादने तब पितासकों समाजकों के स्वावना के किये मार्च के स्वावना स्वावना के स्ववना के स्वावना का स्वावना के स्वावना के स्वावना के स्वावना के स्वावना के स्वावना

इसमिए मेरा संघ सर्वीपर फिरसे विचार करनेके किए सरकारते विनन्नी करता है बीर साधा करता है कि फिरसे विचार करते समय सरकार प्रारतीय नमानके सुमावके बारेमें क्यादा सक्की राम वासम करेगी।

#### इस उत्तरका परिणाम

इस जत्ता को सरकार सम्बा समसेगी भा बुरा कहा नहीं था सकता। केकिन इतना हो निरिचन है कि इससे बहु विचारमें सबस्य पहेगी। बोबका प्रस्त सरकारणे ही स्वाम है। उससे सब हम पीछे हट बामें दो सम्बा समावका हसकारण प्रकट हुए विका नहीं ऐहा। बारामें न रीकारण है के कोई मीकता। वह सम्बा किन्तु बृद्ध है। उससे समावकी मर्वोत्ती प्रकट होती है।

#### चीपियोगं इप्रचड

पिछने प्रतिवारको भी भाभिके प्रशासने बीशी गोरा इकहा हुए से और उन्होंने मास्त्रीम समायका समर्थन करनेका प्रसास किया है। चीनी वाधिन्य-दूराने भी उन्हें यही तकाह थी है। सरक्य यह कि हर एरससे वक्त निकास विचार है रहा है।

### पशियाई भोसन-गृह

एपियाई जोजन-पृष्टक कानून संबक्त कहाकि बावजूब तास कर दिया तथा है और सरकारी नदर में छन पुका है। बक्त फोजन-पृष्ट क्यानेवालीको त्याने के केने वादिए। दिन्दु सब बाद बाद स्त्रीन वाहिए कि यदि उनके रखोईबर और खानके कमरे एक्टम सार्क मही होंने यो उन्हें परवाने नहीं मिल नावेंगे।

### वया कावृत स्वीकृत हीवेकी अफवाह

यहाँ ऐसी मजबाह चड़ी थी कि जोड़े एकपिनने नया कानून मंत्रूर कर किया है। इनके संबन्ध सबर मेंनबार्द को माजून हुना है कि बैसी कोई बात नहीं हुई। अफनाह नुठी है।

#### सावशानी

इस सम्बन्ध स्वापन पहला जरूरी है। बहुत मेहुमत हो आलेपर भी सम्बन्ध है कि कानूनपर कोई एक्सिनके हस्तावर हा पासें। इसिक्य अच्छा प्रस्ता यह है कि यो केल स्थापत करते हैं के हमान या कैरीना तुरे सम्बन्ध प्रस्ता के एक्से ऐसा करले वैदि सानुत अक्सो आया तो भी इस वर्ष दो क्यानारको वक्ता नहीं करेगा। इस वीद जेकार सानुत अक्सो आया तो भी इस वर्ष दो क्यानारको वक्ता नहीं करेगा। इस वीद जेकार सानुत करताया आया। तो सानित सन्तुत पर हुए निना नहीं पर संस्ता।

# चौनियाँकी सहमाति

भौतियोंने नामारको तार श्रेजा है और फिया है कि उन्हें पानून पसार नहीं है और भारतीय समाजने जी कर्जी ही है वह उन्हें संजूर है।

# रेंड हेकी श्रेष्ट की टीका

रमके आगारणर व स्थी मेल न बहुत ही मुख्य टीका बरते हुए निमा है कि पीमिपीने नाराधिकों अमेरिक नमर्थन विचा है। रमका अमें हुआ कि मारा प्रधिमाई समामें स्थापिकों दिस्त है। हमेरी मन्तारणी नाजियी लीकों माराधिक अमें संबूद नर कैसी साहिए। जाराधिय मारावा नानुवर्ग विचा आगति करमा प्रवित हो है। उसकी भारतामों हो भी नहीं पर्यनारी चाहिए।

र तपः संभाति व्यास्तितियो लंब प्रशुप्त मी देशिया

#### धी चैसरेकी सवाच

इस पत्रके बंधेनी सम्पालककी ओरखे भी भैगनेकी रिपोर्टका<sup>†</sup> वो सम्बा बचाय विचा वचा वा उसे देश देशों मेल ने प्रकाशित किया है। उसे उसमें बचकेसके मीचे ही स्पान दिया है। बजाब को प्राणीन प्रकाशित होगा।

#### क्षी सरमान करीयका प्रश

थी उस्पान करोफने विटिश इंडियन नामसे यहींके सबसारमें एक किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय समावने कई बार प्रमायपक मिसे। व्यापाएक प्रतिस्पर्वांशे मार्गीठ मुठी है। यहारानी विकोरियाके बचकों और सुसरे बचनोंकी और तथा इस बातकी के सारतीय समाव बिटिक राज्यकी रखाके किए स्वा तैयार है स्यान देकर उसके साव स्वाय किया बाला सारिए।

### समिविकी तार

दक्षिय आफिको बिटिस मारलीय समितिको चीनियोंकी सङ्गति और [रैड] डेकी सेल के सन्वेनके विषयमें तार सेवा सवा है और पूका गया है कि विकासतमें क्या हो रहा है।

[गुनरावीसे]

वैडियन औपिनियन २०-४-१९ ७

### ४३७ पत्र छगमलाल गांधीको

नोहानिसर्वर्ष समैल २ १९ ७

प्रिय छपनकास

हरिकानने पुम्हारे पितासे राजकोटम जो १ पाँड किये थे उनके स्थानसे में प्रम स्थाने १ पीड जमा कर पढ़ा हूँ बीर कपने निजी हिसावकों दकना हो सर्च दिला पढ़ा है। सीर में यह माने केता हूँ कि यदि स्थासक के नहीं निया हो तो पुत्र प्रेटसे से १ पीड से नोदे।

क्ष्याभवानके सम्बन्धम जो ४ पीडारी मब पड़ी है उसके बरिनें बही यहां ठीक थान पत्नी है। बच महीना पुरा हुमा जा ३ पीड प्रेसके लगेंसे बाके यरे व और स्वयापदाकको पिरे पत्न वे ४ पीड कार्जालयके समेर्चे बाके गत्न के और कार्यालयाकको दिय पत्र व। बाक है कि ४ पीड प्रसक्ते गाम होना चाहिए तीर ३ पीड कार्यालयके नाम १ एसा जब कर दिया जायना। अब यहाँ किया यह बाना चाहिए कि प्रपक्ते कार्ये १ पीड राज हैं। वे स्पालिके तब मही होंगे जबति पूर्ण के या गाम जबते यहाँ कार्य सामिना न किया हो बर्बान् को सालिके सहीन प्रेस पत्र हैं उतने कार्य गुमन कोर्य सालिला वन्यावयानक नाम न दिया हो। यदि कर कुछे हो तो मुख उसका बमानार्थ बरावर कर बना होया। स यह भी मान तना हैं कि वन्यावपासको तुमन वार्ष रुस्त मही गिनी वर्षोठि मेरे शावन बनने नाम ७ पीड जया है।

र देखार "बेम्मेकी रिपोर्ट" कुत्र ४९८ २९ तथा "बोद्यानिकामधी विद्वी" वृद्ध ४३२ ३५ ।

मुझे भर-सम्बन्धी हिसाब खब मिस्र गया है। उन्होंने मुक्तहस्त होकर खर्च किया 🕏 ऐसा बान पड़ता है और तब भी स्थारियें मेरे आपत्ति करने लावक कूछ नहीं है। मैं यह भी देखता 🖟 पिपानी मेरे नाम अमीतक नहीं वासा गया है। अन्दीम हिसाब देखनेम मेरी निगाह उसपर न पड़ी हो तो बात बूसरी है। इस तरह यह रकम कोई १ पाँड और न वामेयी। बात यही है ग ?

गोकुक्दासकी सगाईके बारेमें मुझे शहरा समंतोष है वर्गोकि मेरी सुना है, समाई करनके किए तसने नक्क २, क्यमें किये हैं। जै सुद्धी जानता कि मैंने इस बातको ठीक-ठीक समधा है। यदि यह जेवरोके बारेमें है तो यह मामसा इतनी आसोचनाके सामक नहीं है। इसके बारेमें मुझे बहुत कम विकरण मिछा है। बढि तुस्हें कोई निरिवत बात मानूम ही ती मै जानना चाहुँया कि बास्तवमें क्या हजा?

तुम्हारा सुत्रवित्वक मो०क गांधी

[पुनश्च ]

मैं दुन्हारे पास टाइन्स मॉफ इंडिया के तीन मंत्र मेच पड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ 🧗 निर्मोको देखनेके बाद तुम पायकपाड़ जाम साहद और क्लिट वसके चित्र काट हो। किटी दित अस्ती ही हमें इनमें से किसीको प्रकाशित करनेकी अकरत पड़ सकती है। दूसरे विवासी मी जिनपर दुम्हारी वृद्धि पढ़े और जिल्हें दुन कापने बोध्य समझी काटकर रख सकते हैं।

टाइए की हुई मुक्त अंडेबी प्रतिकी फोटो-नक्क (एस एन ४७३४) से।

# ४३८ पत्र सक्मीवास गाँधीकी

[सर्गल २: १९ ७ के स्थानन]

पुरुपभीकी सेवार्से

नापका पन निका। मैं बायको वड़ी धान्तिसे चयाव देना चाहता हूँ कौर वह <sup>ही</sup> बहातक बने पूरी तौरवर। पहुंचे तो मेरे मनमें को विचार सामें है जन्हें स्थिता हैं। बादमें भापके प्रदर्गेका अवास बँगा।

मुझे भय है कि इस बोलोंके विचारोंनें बड़ा श्रेष है और उनके मिक्लेकी सम्मा<sup>वना</sup> फिसहाच नहीं शेखदी। माप पैसेके बारा थान्ति पाना पाक्ते हैं मैं सान्तिका बाबार पैसेपर नहीं रचता। और इस मनय तो यह नामता हैं कि मन जल्पना बान्त है और बहुत बुक्रोको सङ्ग करनेके लिए वसा है।

माप प्राचीन विचारोंको मागते हैं। उसी तरह में भी मागता हूँ। फिर भी ह्यारे बीच मेद है। क्योंकि बाप प्राचीन बहुमोंको मानते हैं बीच में नहीं मानवा। दवना है मही बक्ति करहें भागना पाप विनता है।

भाग मुमुक्त है। क्सी तरह में जी हैं। फिर जी आपके गोझ-बसाके विचार और मेरे विचारमें बहुत मेद चान पढ़ता है। मेरी बापके प्रति अस्थला निर्मेख कृति है फिर भी

र पुरू क्लों हिन्दि कहीं ही जह है। क्लांकि क्लिके बीलेंकों पांचीनीने वेशुक्ताकडी क्लांकी क्लों की है कीर कर पत्नों में करने विशासक कालेश करते हैं। इसी दक्षिते तह पतनहीं वह विशिवसमें एका तथा है।

नाप मर प्रति तिरस्तार-भाव रखते हैं, इसका कारण मुझे यह दिवाह देता है कि नाप माह-कथ है और स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रणते हैं। यह सब नाथ कननाने ही करते हैं किर मी परिचाम सो में कह रहा हूँ बही है। यदि वापके विचारकी मुगुल-स्या ठीक हो ता किर में नरपन पानी हैं। नामको सन्दि का सेही हो हो, तो मो नामका पित स्वस्य रहा। बाहिए और मुखे मुख बाता चाहिए। किन्तु अस्त्या रामके कारण माप बंसा नहीं कर पाने रीसी मेरी मामसा है। यदि इसमें में चूकता हूँ तो आपके सामने साम्दो सम्बन्ध करके माफी मोगता हैं।

बार मोहन्सब हों या न हों मुझे उत्तरर रोप नहीं है। मरी मितिन मेर नहीं है। मेरा पूरवनात बंदमान भी कम नहीं हुआ और मुझक्षे विद्यानी वने उदनी सेंगा करनके निए दैसार हूँ और उसे बचना स्टब्स समाता हूँ।

हुन्द — बानी बया यह में नहीं स्वस्त संका। मेर केले कुन्सम केवल को भाई मिन्दी कारे बहुने की साती है कावले कहने भी सात है। रहसक्त सिन मिना बीम मानदे कह मद्दे तो कहाँ वा कि सीमान भए कुन्स है। मेर यही है कि जो मने-सम्बन्ध के किने नाते समा हुन्दे प्रश्नीके कार्य कार्य किने नाते समा हुन्दे प्रश्नीके कार्य कार्य किने निर्म के स्वत्त हुन्दे प्रश्नीके नाम बीमा करवाना है। वह भी बापकी नामबीमणे विद्वियां कार्यों कार्यों कार्यों कार्या कार्यों कही बापके कार की भीन करवाना में समा साती भी से लागे कार्या कार्यों कार्या कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के सार की सात कार्यों के सार की सात कार्यों के सात्र की कार्यों कार्यों

एकियात बहिन आपके नाम नहीं एन्ती इसम म आसा बीप नहीं समप्रता बीस्ट इत्या बीप आपका स्वमान है। मैं आपको निक्तनतापूर्वर याच दिलाना हूँ कि बाको आपन करोप नहीं हुआ। इसरे कटनियाँको भी सन्तोप नहीं हुआ।

मार्चुक्यालया विवाद है। जान्या निवासी में प्रशास मार्चा है। हिन्तु बन दोनी भार्यारा विवाद नामन बाराचन है। तथा । इनवा वारण करीन विवाद वार्याय है। तथा बहुतेय देगाई करि मेरी मार्चारा अवाद नहीं है बीचा निवादी वार्याय करीन विवाद करित है।

र्योत मेरी सावनारा समाव नहीं है बीच नेपारी बामान वरणावनर रिपारित प्रति पेर है। नीसारा मित्र पास और नेपा यार्ग ह न्यांन्य स्वास्त स्थारित प्रतिन प्रतिन प्रति है। रिपार रिपार मेर्निकार है। सेरे रिवार ए। है ति इस नमर बहुतने सामीरादित स्थि

रे ६ और इ. मध्यम्य शतशत और देशात —गांधीशीके प्रश

m

बहावर्यका पाचन जानस्थक है। यदि विवाह करें तो भी। वशकिए, जो तीनों अहरे बहावर्य रशामें मर नार्ये तो मुझे क्षेत्र हानके नतके नुती होगी। फिर श्री उस्न मानेपर मरि इनगी निवाहकी रुक्ता हुई तो मेरा विश्वास है कि उन्हें योग्य कव्याएँ मिल जार्येगी। अपनी ही वादिन न मिली तो क्या करेंथे इसका जवाब देनेसे जाप उद्विष्ण हो जायये इसकिए समा मौनता हूँ और उसका बवाब न बेलेकी जाता चाहता हूँ। मैं किस्से कहता हूँ कि धक्राके जनुसार प्रज मिलता है। यही ईस्वरीय नियम है। इसकिए मेरे मनमें यह प्रक्त कराज नही होता।

स्रगतकाल मन्त्रकाल और आगन्तकाल श्रुद्धा 🖟 इस्तिवर उनकी सेवा करतेमें कुट्रस्वकी सेवा आ बाती है। वे फीनिवसम जा गये हैं इसकिए सुबरे है और उनकी

नैतिकतामें नृदि देखता है। जापने सौ स्पवा महीना माँवा है सो देनेकी फिल्हाक ताकत नहीं है। बरूएत मी नहीं देवता। में कर्ने करके ध्वेतिसका कारणाना बकात हैं। किर महकि नने कानूनीर्व विक्रम क्यार्क करनेमें कभी मुखे बेक भी बाना पढ़ तकता है। यदि ऐसा हुना तो नेरी परिस्वित बहुत दूरी हो कक्सी है। यह परिचान एक-से महीनमें मानून हो बायेना। इसकिए फिलाइक इस सम्बन्धने में हुक नहीं कर सकता। किर भी महि हो बार महीनमें स्विति बद्दमी और निर्मय क्षता तो यहाँचे बापको मनीआँवेर द्वारा पैदा मेंबनेका प्रवेश

कर्णना। वह भी आपकी क्षत्र एकनके लिए। मेरी कमाईम सत्त्रका और बसी प्रकार माई करसनदासका भाग है। ऐसा ही में मानवा हूँ। माप जो भार्च करते हैं जसकी अभेका परिवाधमें में अपने स्वामीगपर कम वर्च करता हु। भारत पेरी कमाहिंग छहरूका सर्व यह है कि मेरे किए ची-कुछ वर्ष बाता है उपत ! है। परातु मेरी कमाहिंग छहरूका सर्व यह है कि मेरे किए ची-कुछ वर्ष बाता है उपत ! मेरा यहाँ खुलेका पहला हेतु जमाहिला नहीं वस्त्रि लोच्छेवाला वा। इस्तिस्ट नहींने बर्पेट वर्ष हुए पेरेको लोक्छेवाम लगाना मेरे वसता कर्य माता है। इस्तिस्ट यह त माना बादे

कि में यहाँ कमाई करता हैं। जापको बाद दिलाता हुँ कि में दोनों जाइयाँके नीक्से सरामान ६ हमार करना गर पुरा हूँ। यहाँ वा तब तम कमें पुराना वा और मार्गने कहा वा कि जब हुक शकरत नहीं है। उसके बाद ही मैंने यहाँ समें मरनेका निकरण किया। नेटाकों को जमा ना वह शारा जायको धीर दिया वा। उसमें हैं मा देखन हैं मैंने एक पेनी भी नहीं रखीं। इसकिए बाप रेखने कि मेरे क्रवर विकासतमें वर्ष 🗗 १६ हवार रुपयेथे ज्याया से है जुका हैं। इससे मैं यह नहीं कहना जाहता कि मन कीई क्यार किया है किया को हकीकत गुजरी है, वह आपका रोध उतारतेके किए प्रस्तुत कर खाहै।

िर्देशपान साहमते जानसे सेरे विजयमें को कहा उसस सतका प्रजान प्रकट होती है। तक जापके सवाजीका जवाब देता हूँ। सवाज इसीक साथ बारस पेत प्या हैं १ मुसे दिकायस भेजनेका सहैस्य यह जा कि हम पिताजीकी गही कुछ जेटोंने सेंगर्ज भीर सब मार्ड मान्यार होकर ऐसी-आराम भोगें।

२ इसमें नोबिस बहुत भी क्योंकि हमारे पास जो-कुछ का सो मेरी सिसामें क्या विमेश विचार किया था।

र इंकेंडका एक्टे कीम दिका को र लानेक करल र बीहा है। s. भी क्यानितासकीका कर पर जिसमें के समाध के suspec करों के s  बिल्होंने सबद बेनेको कहा या उन्होंने सबद नहीं वी इसिक्ट आपन बहुठ मेहनत करके कप्ट उठावर भी बुपथाप शितना मैंने मौगा उतना पैमा पूरा किया। यह आपकी उदारता बीर छोटे माईपर आपका प्रेम प्रकट करता है।

४ प्रस्तमें नहीं गई स्थिति जब जलन हुई तब मेरे मनमें आया (ऐसा मात होता है) कि में पूब कमाई करक आपको तृष्य करूँना बीर मेरे निष् भागे हुए व्यटॉको मुमा इंगा।

- ५ सह बात मुझे बाद नहीं है। क्योंकि रूपमें पिछात्रीने सम्पत्ति उड़ामी और आपने भी उनके बाद कुछ-कुछ वैसा ही किया।
  - ५ यह बात स्वामाधिक है। भ समें इसे राज्यों साम क

भ नृते बड़े दुखले साथ कहना चाहिए कि आपना ख्रन-सहन बड़ाऊ और निना साथ-पियारके हानक कारण आपन ऐसी-आराम और मूठ बड़्य-तम बहुत पैसा उड़ाया है। बारने मोड़ा-गाड़ी रखी इनाम दिय स्थार्थी निवाद सिए पैसा लख दिया जिपमें से हुछ सीर एसे बड़ाया अपना हुए और एसे खर्चके दारण आपन बहुत कर्ज दिया और बाज मी कर रहे हैं।

ं ८ मुद्दे याद है कि मने बेंटबारा किया। इसके बारेमें मुद्दे जरा भी धर्म या सेंद

नदी होता।

 मैंने कॅबेरेमें रलकर बेटबास किया हो ऐसामुझे लगास नहीं है। एसा हा तब मी डीफ।

१ मने में गहने फिरस बनवां कर नहीं पिपे किन्तु उनका और उनके बादके निर्माण पैसा दे चुटा है। फिर भी विध मूर्ग अब गहन बनवानका हुग्य हा तो में बैना निर्माण न कार्या है। किर भी विध मूर्ग अब गहन बनवानका हुग्य हो से मेरे पान क्या है। में गहन बनवानके इनकार करना है। इसका मह अब में में पर बनकर काम अवका है। में गहन बनवानके इनकार करना है इसका मह अब में मेरे पहतेके और आनके विचारित बहुत ही कन्तर है।

र हिण्ड कार बावक त्याराय बहुत वाला है। देहें में हमस वयरार मुद्दी मालगा सेरे किए सबि कुछ भी ल किया यस होता यो भी बहारर मास्कि किए से बा करूंगा बह कर्ज समकर ही करूंगा। तब जिल्होंने सरे

निंग गर्फ किया है बनके लिए यदि में हुए करूँ तो यह तो येख पुरुष कर्नस्य है। देर मैं बाती कमाईका मानिक हूँ ही गही। नयाकि मैंन सब-पूछ कोशायित कर दिया है। में कमाता है युना मुत्ते मोह नहीं है। बहिक महुष्याम करनेक तिए हंस्सर देना

ाम है। में क्यांटा हूँ एवा मूरा माई नहीं है जात में मुख्यान करने का उस हरकर देना है एना ही मानना हूँ। रहे करनी नार्टी समाचित्री जाएना हिस्सा नकसना है। जिस्सा सकाना मेरी समाची

१६ मानी नारी नमानि में नारणा हिस्ता नमाना हैं। हिस्तु अब ता मेरी बमाई वैत्री फोई चाद हा नही बची हमानिए नहीं बता धर्जु।

१८ म आपटे हिस्सेना उपयोग नहीं नामा बीला ईएनर मुग्त जो मानजनिक नामके एए मेनना है जमे उपल लगाना हूँ। यह परने हुए यदि वस को जिनना जारारा हिस्सा है। जाना ही नहीं बर्गिन ज्यारा मजनवीं क्षणा रचना हूँ।

१९ मान विन्तुत्र कही लगा कि मैन बारता वा निर्माश लगा है। स्वत्रात तथा निर्माश लगा है। स्वत्रात तथा निर्माश निर्मा होने स्वत्रात तथा निर्माश होने से अवस्थात वा गणा काला है ता वा यर इतर जीवक निर्मा ह उन्हें के विचार हैना जीवत है। बती हु मीती परण उनके बाद उन्हें विनास सुमार बहितार विवास है।

हो और जो निरामार हों। यदि स्त्री-पूर्जीका निर्वाह बूसरी तरह होता हो दो उन्हं कोहकर यो दूसरी तरह निरामार है और मुझपर काथित है उनका पहुछा हुक है। क्रमीद वॉर हरिया कमाता हो और नोको न कमाता हो तो उसका पहला तक। ये धन कमाते हो और आप न कमाते हों तो आपका पहला हुक। मों सब कमाते हों और पृष्टगीताम न कमाता हो और सभी आपके साथ ही हो तो उसका पहला हक। इसमें केवस निर्वाहके हरूमा समावेश होता है ऐसो-जाराम या मोह पुरा करनेका नहीं। बसीमें से महि इसरे उपमल पैदा हों तो बनके उत्तर आप बना सकेंगे। यह सारा बहुत निर्मल मनसे लिखा है।

१६ इस स्वासका अवाव पहलेके कवार्तीम आ जाता है।

१७ सह पण अवता इसका कोई हिस्सा साथ जिसे बदाना चाह उसमें मेरी नाना-कानी नहीं है। इसारे बीचमें इस्लाफ कीन करे, यह य नहीं बानता। में बापके जबीन हैं। में सापके प्रमान नहीं हूँ कि हमारे बीच कोई तुम्ला करें। फिर थी बिन्हें नाप बराने वे वे सबि मुझसे कुछ कहेंगे हो में छहे खुनूमा और बुद्धिके बनुसार छत्तर दूंगा। में सापकी पूजा करता हूँ क्योंकि साथ बड़े माई है। हमारा बर्म सिवाता है कि

बहुँको पूरम माना जामे : यह नीति मैं भानता हूँ । सर्वको उसरे अविक पूजता हूँ । यह नी हमारा भर्म सिचाता है। मेरे स्थिनमें यदि कही भी बोप दिचाई दे, तो आप निस्पन समीमए हुनार पन राज्यारा है। मर राज्यनम याव चतु मा वाप रखाह यू तो बाग लिएन स्थाप है कि मैंने सकते बावहर्ष हारे जावन दिये हैं, आपको कु जा लूचन वा था हा मी आपका सनारर करनेर करने हैं किए शही। हुनारे बीच पहुंचे मतमेव नहीं था वृद्धि मेंन नहीं था। इसिस्ट बावणी प्रीति की। सब जापकी अमीति है वर्गीकि मेरे नियारोंने जेशा तीन करर स्वारा देशा फेस्पर हुना है। इसे जा स्थापन वानाने हैं। इसिस्ट में समार्थ क्या से पाई के जा स्थापन वानाने हैं। इसिस्ट में समार्थ क्या है। इसे जा स्थापन कराते हैं। इसि हो है के से हुक खाव भी दिवसर मही होने। हिन्तु सरका पांचन करते हुए मेरे विचार वचले हैं द्वाविष्ट मैं समार्थ हो गया है। आपके प्रति भेरी अस्ति वैश्वी ही है उसने रूप असम के सिया है। वह स्व यदि हम रिस्ती दिन इक्ट्रे हुए और जापने सुनना चाहा सौ विश्वेय रूपसे समझज्जा और जापस प्रापना गर्केंग। किन्तु महकि स्थाप ऐसे हैं महकि कर्तव्य इतने वह मने हैं कि भवं छूट सर्चया नह नहीं सनता।

मेरी गुढ़ मनते सिया है इतना विस्तान एवाँ। ऐसा करेंबे को आपका छेप नहीं एदेगा। यहाँ नाप यह नाने कि म भूल कर यहा हूँ बहाँ मूलपर बना करें। आपका पन हरियाको पहा बिया है। नह इस बहेरमधे कि आप शाहे जैसा समस् दिर भी हम दौनों पुराने जमानेके हैं में ऐसा मानना हूँ। और यक्षण आग मुझे बहुण रोपने लिपन हैं किर मी छोने हैं वाच्या बया बताता है। यमको बने को बयाब लिया है उपादी तरात उपने कराता हूँ जिसमें आपको पहलेसे दिक्ता न हो। आर मुत्ते वें रोगरी तरात उपने कराता हूँ जिसमें आपको पहलेसे दिक्ता न हो। आर मुत्ते वें रोगर राते हैं उपना में बया अवाद देगा हूँ यह उसे यालम हो याचे और उनमें हुए सीलने साम हो ही अवात करोंक जनुसार खोश।

गाबीजीहे स्वाधरांत नृष पुजरादी धनविरती फोली-महल (एस एन ९५२४) है।

र इहिनान को निहेंद्र क्षेत्र पुत्र ।

২, ৰীদুসকল ।

s मन्त्रे कणस्य पर अनेगे नहीं इनंत पही नहीं वसी।

16 920 mm TIAMINALIADILATINE Mrim ~ (1 42 4) or mi forziznianian mini 13 vary faring there mi Vange しょいいしょどろうかしょくしいしゃんしょ भारेगान करायें प्रथित ने my si minimill Gas? そししかいかるろう The mitismillary hims is an はかいろかいしい まりいいれんいけん 13nia Brazingan La ALTHADIOSUING 8162 411110 tin - 1118 K 1) HINTH FAMILY OF med med to a control

2014 21 M on Will Tone onol minni भाषा प्रमान भात पु रार्वारा १५ मन रा विश्वन 4 hilo bal ma man 1 1 1 1 7 y \_\_\_\_ vially challed contertion モールーイヤマロレンけつか TIA SOM 41 #311983713 wing algul fighting कार्य आधाराडि पर कराम 114161701 18 0 41 1 MIGG केल ए के ने हमाया , आदी हिर प्रया

### ४३९ पत्र छगनसाल गांधीको

[बौहानिस्वर्ग] रविकाद [अर्थस २१ १९ ७]'

वि सगनसास

वान बाक बाई। उठमें पुम्हारी काफी किसती है कि पुम्हारे यही किर सक्का हुमा है बौर कमा-बच्चा दोगों अनेमें हैं। यदि बने दो दोगों बच्चोंका बनन मुझे चाहिए। विधायन स्मारि बाठ एकोनेकी मेरी बाठ एकोने हैं। बूनाइएके निर्मेक बीर दुष्ट महमोनी बीचमें स्था बात होनी है। इसी बीचे बाद करने किसती होने की बीचे तम्हार किसती हो। होने हैं। हो ही हो हो हो। हो है। हो हो हो है। हो हो है।

फिर्बरस्थने रेगनीतरिवृहनीकी यहीनदीनीके खब्बे को बायर्क पढ़ा उत्तका और उन्नक्ष क्यारका टाइम्स क्रीक इंडिया है बनुवाद करनेके किए उनकरके कहना। वने दो उन्ने संबंधीने में देना करने है। एक अंक्षों हमारे सन्दन्तमें सेख है वह प्रति केवर मुझे मेजना। मैं केना पूर्ण करा है।

्रज बहुत क्या हाल है हो जिल्ला। तुम्हारे मनकी स्थिति ईसी है? यी बेस्टके एक कैंदी बन रही है? जपने [इंध्यड] जानेके बारेसे तुमने क्या सोचा?

मोहनदासके बाधीर्याद

(पुनस्य )

नान पुकरातीकी और सामग्री मेन पहा हैं। कुछ विक्रंक हरनेकी नभी होगी। कुछ वैनियाको मानी कक भेजी भी और किर कब मेनवेकी उन्मीय करता हैं। तुमने मूने मध्य मेना है यह ठीक किया। किन्तु बैदा हुगारे वीच दव हुना है उनके मुताबिक दुन्तिको सरका बनुनार करनका काम उनकरको सीएता चाबिए चा। यदि दुम ऐसा हो करते हैं, और इसका बनुनार बास मेरी सावामें करनेके किए नेवा हो तो मूसे कुछ नहीं कहता है।

वांबीबीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराठी प्रतिकी फीटो-नकल (एस एन ४७३७) से।

र मास्ति-तिरि करीड २४ १९०० वी को है। काठो काकेका एक्किए २१ करीको परता था। १. एक सम्मन्ता कराता सर्वास दीना "कुछ वन्तिसरही, कुछ को नेसी थी"।

# ४४० पत्र कस्याणवास मेहसाको

[बोहानिसक्ते] करीस २३. १९ ४

प्रिम कम्यानशास

कुछ समयये मुझे दुम्हारा कोई समाधार मही मिला। करा बागो। मैं कुलमीमाकें पद्ममं तन् १९ ६ का वैनामा वं १२८७ साथ में बरहा हूँ। उसका एक सम्वेचनाहरू कर्य बाना या बौर कहता था कि यह बीमार है और वैनामा मीमदी है। इसकिए में उसे दुम्मीर पात में बरहा हूँ। यदि इसकी नोच बासे तो रखीद केकर उसे दे दो। यह भी मन्द्रमं करों कि इसकी बावसकता वर्षों पड़ी।

तुम्हारा विसरा

टाइए की हुई दएत मैं बेबी प्रति (एस एन ४७३६) से।

### ४४१ उपनिवेश-सम्मेलन और भारतीय

लाँहै मिलनारने वह भी कहा है कि आध्याको आवश्यकता खारी बेरेब जनता बीर उपनिषेच पोनॉको बहुत है। इसका मुख्य बीका नहीं जा सकता। ऐवा क्यों नहीं हो उच्छा? आरक्का पाइन ४४ मिलियन (एक मिलियन यानी वस काव) पोड़ है। उच्छों दे १९ मिलियन तो छेनापर कर्षे होता है। यानी इतने पोर्डोका लिकिया पान बोरों ही निर्केष्ठ करानों और बोरेबी माल व्याचिनों चला बाता है। ४४ का तीसरा माल यानी क्लार्य १५ मिलियन पूराकानुरा संबोध चला जाता है। धेव रकमा ही चारताने पहानी है।

र गाँची<del>वीके नगरिका गामक का ताबिकानी</del> फारी ।

वार्गी बहेबों बौर माराजियिकों मारोबारी में ८६ मिरायत माथ बंधवींका और १७ मिरायत माराजियोंका है। इस एम्स माराजियोंका है। स्टब्स है। यह साधा अंधेजी राज्यके किए सामायत है। वाद उपनिकार के स्वार उपनिकार है। कोई मुझे कि ऐसा एकपकी त्याम क्यों है से बैर इसका बाम सारा उपनिकार बाते हैं। कोई मुझे कि ऐसा एकपकी त्याम क्यों है से स्वार उपर एक ही है कि उपनिकार के समाय के स्वार प्रतिस्था पति हिस पति हैं। विकास के स्वार पति हैं। वो स्वार माराजिया है। को मिराय मिल चकरा है। बोमायेके पर विकास के स्वार माराजा मही है। इसका समायात स्वार हो है। इसका समायात स्वर से स्वर स्वर स्वर होने से सायात स्वर से स्वर स्वर से सायात स्वर से स्वर स्वर होने से सायात स्वर से स्वर स्वर होने से सायात स्वर से स्वर स्वर स्वर होने से सायात स्वर सी है।

[नुबरातीये] इंडियन बोरिनियन २७-४-१९ ०

# ४४२ वर्षमके आसपास सलेरिया

मारतीयिक मीच सकेरियाका जोर बहुत विचाई ने रहा है। डॉक्टर सामग्रीकी सम्प्रधानों में कर किए एक तिमित बनाई गई है। उनमें बहुत सारतीय खहुगता कर रहे हैं। सनुमान है कि मौमार्टीकी इंद्र्या सामग्रीकी रोजा जो रोजी ने रोजा वर्ष रे भीड़ होगा मानी म्यन्तिय । विजित्ति में कर। कुछको ता बचाके जनाया पत्रका मान वर्षिक मी देना होगा इस्तिय रोजामा भीड़ कई जयादा नहीं माना चा सम्ता। इस विवस्त में नेताकोंको पूरे बल्लाह्स मरूर करने चाहिए और इस आधा है कि ठीक तरहत निहत्त की बायेगी ता चोड़े स्वस्त मीमार्टी मिट बायेगी।

[मुजयतीचे ]

र्वेडियन औषिनियन २७-€-१९ ७

# ४४३ शुद्ध विकार

# सच्या स्ववेशाभिमान क्या है?

मारहमें आजका अपना-जपना खंबाल या स्वार्थ अधिक शेल पहला है। उनक बरके स्पेट का अर्थ थानी स्वरोधामिनान होना जकरी है। परणु जब हम पुनराना हो जारह स्वरोधामिना होना जकरी है। परणु जब हम पुनराना हो जारह। है का यह स्मरण राकना जावस्वक है कि स्वरोधान को में में बीरिके होन करना गई आज नी में से के स्मरण राकना जावस्वक है कि स्वरा का स्वरोधान अर्थ पुरसिश करने में से कि हम जारी हो परदेशका प्रोह करेंगे। किर सी मर विकित्यन वेडसर्गने हम सम्बन्ध में में हुक किया है वह जानने मेर किया में प्राथमिक हो हम स्वरोधान से स्वरोधान के स्वरोधान से स्वरोध किया में स्वरोधान से से स्वरोधान से से स्वरोधान से से स्वरोधान से से स्वरोधान से से स्वरोधान से स्वरो

र देखिर "मध्येरेना चीर नारतीर्वोद्धा कारण एक १९१ तथा "नेदाक नारतीन स्रोतेत्वती देश्य " क्रि. १९५-९४ ।

भारतमें आजकर्त कुछ कोग यह मानवे हैं कि अंग्रेज सरकारसे स्वाद न नौना आये। उत्तका कारण ने मह नताते हैं कि सबि अंडेज न्यास देते हैं तो देशमें उनके पैर और अभिक जम जायेंगे। और यदि उनके पैर जम जायेंगें तो स्ववेशमन्तिको बाँउ पहुँचेगी। परन्तु मह विचार यसत है। ऐसी सीख देनेवाके स्वयं जन बंधेनोंका दोन मपने सिर केना चाहते हैं जो मपनी चमड़ीके पर्वमें मारतीयोंको सताते हैं और स्वस्थि बीपी माने बाते हैं। बीर इसकिए, यह बात उस बाम्बोमनके विदय पड़ जाती है वी मनुष्य-जातिका एक संगठन बनाकर खुनेके सम्बन्धमें सारी दुनियामें वह छा है। बबि निजी स्थानंकी क्याह समाज-स्थानंकी प्रतिष्ठा करें तब भी सर्वोच्च मीतिका वंत होता है। यदि कोई अन्त्रा बनना और एक्ता चाहे तो उन्ने सर्वोच्च नीतिका मान रखना होना। उन्न नीति तक सकेही यह न पहुँच पाये किर मी उनका करन हो अनेते जेंचा होना चाहिए। विश्वका समय सही न हो यह तो कमी भी मुकानर महीं पहुँच सकेया। इसे अपनी कमियोंके बावजूद सर्वत खेवा चढ़नेका प्रयान करना चाहिए। और वैथे यह बात एक व्यक्तिपर कायू होती है वैथे ही व्यक्ति-समूहरर बर्गात् राष्ट्रपर भी जागू होती है। फिर यह मारतपर अविक सापू होती है। स्मॉकि कीन-सा मार्ग सपनाया जाय इसपर मारद बसी विचार कर रहा है। बपना स्नान सामना निष्टप्ट है। राष्ट्रका स्वार्थ सामना एक सीड़ी उसर चड़नेके समान है। मी स्पनित बपने राष्ट्रके किए प्राण देता है वह महापुरव कहवाता है। दिन्दु वर करने राजका स्वार्व शावनेके लिए दुनियाके स्वार्वको हानि पहुँचाई बागे तब उस राष्ट्र स्वार्वको तिक्रम्ट मानना चाहिए। यदि हम शारे संसारमें ग्रान्ति और मकोई देवना भाइते हैं तो हमें सारे संसारके स्वार्थमें मध्ये और अपने धानके स्वार्थकी वचना करती चाहिए। मारतको बनताको पिछके वर्षीम बहुत ही कष्ट शहून करता पड़ा है। इसका कारण यह है कि स्ववेचामिमानका वसम्ब रखनेवाके अधेवोंने वसना ही स्वाव बीबा । तथा भारतके नेतानन ऐसे स्वार्णी अंग्रेनोंका अनुकरण करता चाहते हैं ? क्यां के पापीको भितकारते हैं किन्तु पापधे तीम करते हैं? बन्हें कालवक्छ स्पाना नहीं चाहिए। स्वतन्त्रता और प्रयक्तिके सनु चूरूमी राज्य है न कि वार्ति मा चमहीने मेर। क्समें क्सिमॉका अपना राज्य 🐧 फिर भी नहीं ने चुन्न करते हैं और नहीं की हान्द्र भारतके समान ही बुरी भागी कायेगी। इसकिए इस परिस्वितिका इकाव केन्द्र सह है कि दुनियामें बही भी अने और परमार्थी कोग हो वे मिल बार्ये। इसकिए इस बंदेव मुदारवादियोंके साथ थी वक्तान है आरतीय सुवारवादियोंकी यो निवें हैं मिलना चाहिए। इंग्लैंड और जारतके वर्तमान धन्वन्वरेते ऐसा मिलन सहभ हो सकता है। परणु माध्यके वाच वर्षेत्रीका वो धानक है नहें त्यावर्ष वृत्ति माध्यक वहां करा करते करते हैं। वह मानना दूर होनी चाहिए कि इंत्रीक माधिक है बीर पायत गौकर। यदि ऐवा हो यो इंत्रीक सीर माध्य यात्र-वाच खड़कर दुनिवाये निकात कर वस्त्रे

[पुन धतीते ]

\*\*\*

है और मानव-वातिकी सकाई करनेमें योग ने सकते हैं।

# ४४४ फांसीसी भारत

हुगारे पाठकोंको स्मरण होना कि मारवर्षे पहले कांग्रीसियांने भी राज्य भोगनेकी कोश्रियां की पी। उनके पाछ उछ धमयके तीन स्थान करे हैं जो कांग्रीशी मारव कहकाते हैं। उनके नाम है करनवर, पांधीकेरी और कांबीकट । बहुत बार वह कहा जाता है कि कांग्रीसियोंका करात मारविशेषि प्रति सक्छा है। हान हैं। ये एकका एक उचाहरून देवनेसे सामा है। पीरिकेरीके गर्मारने वहाकू पार्थीय धमायको निम्म प्रकार पन किया है

नावरिको थोड़े दिनोंने आपको और जायकी समीनको देखतेके छिए में सानेवाका हूँ। में आपके खेट पानीके बांव जादि वेलूंगा और बाप छोगोंकी जदियाँ पूर्तेगा। आप कोना मुक्तपर पूरा दिक्काट रखकर आयें। गमराज्यका मितिनिंद दानी मितिक प्रदे एक-सा बराताव करनेके लिए बाव्य है उचा आपके और पेरे वीचमें डिक एक ही चीज है वह है कानून। कानूनके जन्यरंग मुक्ते जिटना भी दिया बा पंत्रेमा में दूंता और कानूनकी मर्यादा में आपको साक-साफ बचा दूंता। मूने वेकार सच्चा न-बुख एकाछ न पूछ क्योंकि उनके उचारमें वो समय बायेमा उसे इस भीर भी महत्तके समाजाब हुछ निकामनेमें बना सकेंत्रे।

बाप बोप अपनी लेतीके काममें को हुए हैं। मुझे भी बहुत-से काम हैं। इसिक्य हैंम बानदार अपनीमें मिलने जीर अुकान-परेणीके हार पहनतेका समय गर्ही है। यह निश्चित समसे कि में किसी प्रकारके विकार बीर ठाटके बिना बाप लोगोंसे मिलनके विच्या साह हैं। जीर में बापछे सावपीय मिलकर ही प्रस्तु कोना। बाप कीव सपनी मेहनक-मजूदीमें जये होंगे में उसी क्यमें बापको देखाँगा उसमें बापको विक पहलान सकूदी और बापको क्योंको समापकर उन्हें हुए कर सकूदा और

विस प्रवापर ऐसे विकास हो वह क्योंकर दुवी हा ?

[नुबयतीसे]

इंडियन के चिनियन २७-४-१९ a

# ४४५ ओहामिसबगकी चिटठी

# एशियाई विषेयवरी सम्बन्धमें चौनियोंकी सर्जी

भौती संघते भारतीय समाजकी कहीं संतुर करतेक सम्बन्धमें पन तिसा था। उत्तरा भी सम्पत्ने बबाव दिया है कि मारतीय नमाजती नुकता सरकारने संतुर नहीं तो और प्रतासनी मही सम्पत्ती। सबस सिपी है कि इकार उन्होंने विभायनये भौती राजदूतको तार भेता है। भीती भी आँगार्स है। उनके सन्त्रीने तुसमें बहा कि यदि नापून संतुर होता तो है भी जेन अर्थने।

रे पारः गरेरीबीय कावन कारिने हैं।

YYY

### चमितिका तार

संबने विकासतकी समितिको यो आंकिरी तार मना वा उसका जवाब वह मिता है कि जनरक नोवासे मिसनकी स्ववस्था की या रही है। कोई एसनिनको सक्त पण मना पर है बीर कोकस्याने सर्वस्था के वक सुवारको होगी। उपर्युक्त सार पुरवार, १८ सारीको मिला। सनिवार, २८ सारीको देव होती भेक में सार है कि जनरक नोयाने समितिये मिसनी सीहित है से होता है कि जनरक नोयाने समितिये मिसनीको सीहित है सी है। जानतक हतनी ही जबर मिली है।

## क्या होगा !

इसमें और समितिके पनमें नह मानना सकारण म होना कि निजेपक स्मीकार हैं नायेगा। और पनि ऐसा हो तो स्पन्न ही खेनके विवाद बूबरा बराव नहीं प्रका। मैंने दुना है कि एक गोरे समित्रके पास खेनके निजेप की बाद कम रही है। उन्हें है कर कहा कि मारतीय समान ऐसे निजेपोंका पानक करेगा यह ये मानता हो नहीं। इस बाक्का महुत ही नहस्त्यूमं मानना चाहिए। इसमें कोई खक नहीं कि मारतीय समावकी साम करें हुए ही नहस्त्यूमं मानना चाहिए। इसमें कोई खक नहीं कि मारतीय समावकी साम करती है। बादि निजेपक पास हो आये जीर हम बोक चानकी बाद बरफिनार कर में दो यहां समझने चाहिए कि मारतीय समावकी बाद्ध बन गते।

चए पीरे जिम्बारीकी हुँगीते मानून होता है कि बेलके प्रस्तावर्में मिर वन नोर्नोन विकास किया होता तो ने विवेगक फिरते काते ही नहीं। हम सक्ते हैं से दिस करने के क्ष्म सम्म है। हम पढ़ जुके है कि एक लड़का मेहिया आया "कहनर हतेया हुत संर मचामा करता जा। लोग स्वकृत मत्वको किए जाते और मेहियो के वेबकर क्षिक्र को बाते में। एक बार मेहिया सचमुच ही जा गया। तम कड़के जिल्ला-विस्तावर बृद संर मचाया केहित लोगोंने मजाक समझा जीर मदद करने नहीं बाये विस्ते वह सक्का मार्च गया। उनका बदाल है कि हमने भी हुत। सोर बहुत मचाया है। जब नह बदलांग विकास करी है कि हमने भी हुत। सीर बहुत मचाया है। जब नह बदलांग

#### शंकानींके उत्तर

विजेपक पास न हो इसके किए बहुत प्रमृत किया था यहा है फिर भी हमें पहिले इस कृष्टि सेमार पहुना काहिए कि वह पास हो ही कालेगा। कई जवहरी किस-पिक् प्रक्त पूर्व पासे हैं। उनम से मुक्त एवं आवस्यक प्रकारित कृताता तीने सिक्ते अनुसार करता है

सह बाद याद रखानी चाहिए कि यह धारी कहाई धक्के कनुमितनवालीके किए हैं। एसिक्ए दिनके पाछ यह हमियार न हो बाई तो इल्लाबाक कोड़ हैं। देता चाहिए। वी काइकि पहुंचे नहीं नदे हुए हैं जबना को गुद्ध दरीकेट कहाकि वाद नहीं आने हैं परन्तु निर्मेक पाछ धक्के बनुतिदान हैं उन्हें टक्कर बीती हैं। कड़कोंकों कोई दक्कीत दे दकेयां ऐसे स्वित नहीं हैं। १६ वरेंग्रे कम दक्कावीको कड़का धमशा वासे। इतनी सरस्टत हो बानें बाद दम्पूच धमशना दो यह है कि बड़ाई किस दख्दे करनी हैं। उपने बड़ारमें

- र सभी लोगोंको एकवम बेक के जार्ने था बाना पड़े यह कभी होनको नहीं है।
- २ कानून मंजूर हो चानेके बाव अमुक अविधमें अनुमितियन वयसनेका हुदम होया।
- च्य जवविम कोई भारतीय बनुमितपत्र न वदक्तवामे।
- ४ अर्थात् अवस्य बीतः वातपुर सुरकार किसी भी व्यक्तिको विका अनुसरिपनके प्रतिके सामाप्यर पक्षकृ सकती है।
  - ५ सरकार किसे और कहाँ पकड़ेगी यह कहा गहीं जा सकता।

९ मान शीविए किसी भी भरीब भारतीयको प्रकृष किया गया। लब शी सामीके सितन्यर माहमें कहे सनुसार, यदि यह अल्ले बनुमतियवनाका होया तो वे स्वयं तसका कुछ बनाव करेंगे।

- ७. उस समय के स्वयं शह प्रयास हें कि उन्होंने पूरे समावको यह समाह थी है कि बानुगढ़े बनुसार कोई अनुबारियव न के बरिक नप्रसायुर्वक लेख बाये। उसी सकाइको बानकर स्वयं मुवास्किकने नया बनुपारियव गही किया है।
- ८. इस प्रकार अब बच्चोल ही ल्हेशा तब सन्मव है सरकार उस बादमीको छोड़कर वकीन को ही एकडेकी। यदि यह हुआ तो भी गांधी ही पकड़े बायने और मुवक्किन सूट बायने। इस समय यदि सन्भव हुआ ता संबक्त बोरसे भी ऐसा ही बयान दिया बायना।
- ९ फिर मी सन्त्रव है कि पकड़े हुए व्यक्तियों सता होती और यदि एसा हुना का प्रती सता तो यह ही जायेगी कि वह अनुरू अवस्थित देशको कोड़कर यक्ता जाये।
- उपर्युक्त अविकेशे बीच जानके बाद उदे फिर पकड़ा वायेगा। तब अवास्त्रका हुएस न माननके आरण उदे जुन्नी जवबा जेककी सजा होगी।
  - ११ जुर्माना देवसं बह व्यक्ति इनकार करेगा। इसकिए बसे जेक जाना होगा।
- १२ इस प्रकार यदि बहुत लोगॉपर मुक्तमा चक्र और दे सब प्रख बार्ये तो सम्मानमा यह है कि तुरस्त ही सुरकात हो बायेमा और डीक-सा नया कानून बनमा।
- १३ केंद्रिन यह नी सम्मन है कि जैक्से सूरणके बाद यदि शह व्यक्ति देस छोड़कर न जाने सा उसे बापस सकतें नेज दिसा सामे।
- १४ मो लोग इस प्रकार श्रेक आयेंने उनक श्रीरत-बच्चोंको बाबस्यकता पढ़नपर वार्यविक निविधे खानेको विवा बायेवा।

ममेतमें यह स्विति होना सन्यव है। वास्तवनें यह करम बरा भी सत्तताक नहीं है। हैरान्यार करती हुआनके मिए और फेरीनांके अपने किए माल-सरके परवाने के गारें जिससे स्वातंत्र करायर हुआनके मिए और फेरीनांके प्राणि सिए माल-सरके परवाने के गारें जिससे स्वातंत्र करायर न हो। हुआनवार निर्माण हो नां को स्वतंत्र करायर ने हो। करेपालेक्षर तो भी मृत्यंत्र आयमी ही गही। भेरा अनुमान एसा है कि वर्ष को के रूपने स्वयूने जीवन विद्यार्थ है कि उत्यव के जन्म ने ज्यारा पूर्ण रहेंगा। इन जन्म स्वतानी तो है ही नहीं पूरी प्रतिक्ता ही विवती है। हमालिए विचीयों पवराना या हिम्मत गर्दे हारता चारिए। बैमा म पहले वह बुधा है अपने मुताबिक निर्माण स्वतंत्र सम्यव्यार प्रतिकार सम्यापन स्वतंत्र सम्यव्यार स्वतंत्र स्वतंत्य

रे देपिर वजानित्रकाँको विगाण वह ४३५।

चानेका साहस करना बहुत वहा काम है। एक भी भारतीयको पीछे पाँच गाईँ रचना है। गाइँ। ता जीती हुई बाजी हारनी होगी।

# भारतीय कितमे वरे

रैंड डेली पेस में इस पत्रके सम्पादकने थी चैमगेकी रिपोर्टपर जो संस्त टीका की है उसको केकर स्थायी चपनामसे किसी बोरेने केवनवर्गसे एक बन्यायी पत्र किसा है। सस्य पड सिमता है

भारतीयोकि कामके दिन सप्ताहमें सात होते हैं। सूर्यके उगनसे सेकर हुवने तक दे काम करते हैं। रविवारको ने नहींवाते सिसते हैं फीरीवाके एक-पूछरेका हिसान सार्व करते हैं। इसरे क्ष्ट्रीके विन या तो कुकेमान कुनान कुनी रखते हैं या हुक स्पन्तियोंकी बाहर बड़ा कर केते हैं किससे के बाहकोंको दुकानमें मेन हैं। देहातीके भारतीय स्थापारी दिवारको एवट कोयोंके कार्य हुए तमूने बैचते ॣ जिससे एवंटोंको भी साठ दिन काम करनेको मिलता है। समयपर पैसे देना तो वे बानेंगे ही नयाँ? ९ दिवनी मुद्दके १५ जिल बनाना तो उनका स्वामाविक घन्वा है। कैनदारोंको दगरेमें सिर्फ एक दना चुकाता उनके किए मामुकी बात है। अपने तथा अपने रिस्तेशार्रिक नामसं स्थानार करके दिवाला निकालनवाके मोबॉकी विनती नहीं है। वे माल खरीरते समय बातवीर करनेमें अपनी बुद्धिका जिल्ला परिचय देते हु छत्तना ही दिशासियेपनके सम्बन्धमें बुकार्ता करते समय बनावटी यूर्वता विकाकर छूट वानेमें भी बेते हैं। ९५ प्रतिबंद भारतीयोंने स्थापार करता है। कोई मी मारतीय प्राहकको कभी नहीं कोइता। मुक्सान बाहर मी माल बीचता है। उसमें मुक्तसान हो तो वह उधका नहीं वस्त्रि केनदारका होता है। वो न्यापारी ऐसे मास्तीनींसे सम्बन्ध रखते हैं वे भारतीयींसे कम दोगी नहीं माने बावने। वस बॉरिंग रिकर उपनिवेधसे सबक केकर द्वान्सवाल हवाँना देकर या न देकर भारतीम हुकाने बन्त करेगा तभी स्टैडर्टन हीडेक्स्यों अरमीको नकान्संडीर वर्गस्ट बहराँमें गरीपीय व्यापारी व्यापार कर सकेंगे।

इसके उत्तरमें मेख के सन्धानकने किया है कि नवि न्यायी की साधी नार्वे सर्वे हैं दो इतने नोरे व्यापारी मारतीयोधे को व्यापार करते हैं वह समझमें नहीं वा सकता।

वत न्यायी के पत्रका अस्तर तो सिख तुका है। उसके पवर्से कुछ सो अतिकयोर्ति 🛊 केलिन कुछ वार्टे मंजूर करती होंगी। हम रात-विग काम करते हैं रविवारको भी आराम गड़ी करते. बचनोंका निर्वाह नहीं करते और स्पर्धके बढके एके चुकादे हैं। निस्तिवेह इन स्व वार्तीमें मुक्षार करनेकी आवक्सकता है। मुख्य बात तो यह है कि इसमें टेक होती वाहिए भीर जनीरको सीसके सनुसार सबको पाश्चास्य विका केनी पाहिए। जब सम्बर्गोको सी सीमानद्वी रही। कोई भी प्रतिष्ठित व्यापारी व्यापारीको सुवारक मण्डक **पुर** करे सीर महत्त्वपूर्व सुवार कर सके तो बहुत-ती तक्तकीचे हुर हो वार्येनी और परवाना सम्बन्धे कठिन कापूर्व मी एव हो जायेगा।

#### डेंबबरीय परेप

बोद्वानिधवर्गमें सावकक्ष द्वामगांकी समय-समयपर क्क जाती है। ऐसा दिन सावव 🗓 कोर्ड हो जब रामगाड़ी करों न हो। इसके वो कारण हो सकते हैं। पारतीय समाज मान

र देखिर " मकीव्य बॉकेकी महामहित अमीर श्रृतीक्षण " वह ३६९-७० ।

मक्ता है दि नगरवानिका कारे भागावा रायवाहियोंद्रा उपयोग नहीं करने देरी दर्माण करमान नाराम हो यह है। या यह कारच हा कि जिनके हायम विकर्षाचे यात्र जमानका काम या उन्हान दमन पेगढ़ निर्माशिया करक दक्षारोके मुनाबिक काम की विचा।

### उपनिवरा-सम्भेतममं भारतीय प्रश्न

भाव विमायतम् तारः भावा है। उसन मार्च हाता है वि थी माँउन वर्णा है वि मार्गावासः क्रम संस्थलम् निवित्त कान्य प्राचन भावतः।

नुबधनाम ]

इंडियन औदिनियम २०-४-१९ ३

# ४४६ 'अल इस्लाम'

मण प्रतास का परणा अंग १ नारीमको जनायिक हुआ है। पार्थ मार्गि भी उपमान अंग्र नारणी है जिनक जायेज हम करन बार नित्त चुने हा। या पत्त हर सामान गड़ियादा प्राामित होगा। प्रमुख भागा प्रतेशक १२ मिर्गि । प्रत्येवलाचे हुनते नियास १२ मिर्गि । पत्त और उस्तिवस्थते बाहर १७ लिग्गि । पत्ति है। प्राप्त भागा प्रदेश नार्थीरे में है। प्राप्त पत्त है सम्राप्त पत्त्ववेशी और हुमति हुमति मुन्तावर्षि सुन्तावर्षी। हम अग प्राप्त के लिए गांची उससी कावता वरते है।

[rent i]

र्याच्या भी<sup>द</sup>शिक्षत २०-४-१ ७

# ४४७ जोहानिगबगरी चिट्टी

I with the total

#### र्वजीवनका कानून

**Y**\*\*

दस प्रकार देव क्ली गेल ने बहुत ही लक्त टीका की है और एपियाई बन्दर्फो वरित्रमाँ तकाई है। इसले बान पढ़ता है कि इसरे लोग मी हस बन्दरपर नवर रखते हैं।

विकायतमें चना

यार मिना है कि कोक्यवाके प्रश्नोंकी बैठक' २४ वारीक बुमबारको हुई थी।
सर हेतरी कॉटन उसके कम्मा थे। थी कॉक्स बादि धरस्यति भागन दिया वदा भी मोकें
बीर बनरक योवारी मिकनेका विचार गेव किया। यह बादा भी रविवारको किन रही हैं।
केंद्रिन मदक्यारको और शी प्रवर बाता सम्मव है।

#### पश्चिमाई नासार

प्रसिवार्ष बाबार याणी वास्त्रयो नयस्पाविकाबोके विकारमें सौर दी गई है। इसको दिन्दहान सो कुछ भी मत्त्रका नहीं है। क्योंकि वास्त्रवोमें मार्स्टीमोको मनिवार्य भेवनका सामून नहीं है। केकिन साव रकाना चाहिए कि मित सार्मीम समावने नया कानून स्वीकार विभा सो तुरुत्त हो बावारोमें सनिवार्येस मेनको कामून पास किया बादेना बोर किर नगरसाविकाली सत्ता पूरी स्वस्त्र मुक्कासक वन नामयी।

इक्षिण नामिकाकै ध्यापारमण्डाचीकी समा

करार भारी कर काम दिया जाने बात है। जान कर्यु जाना पा राज्य न हो। वहिं सौनूरा क्यापा क्यापा कर है। वहिं सौनूरा क्यापारियोगी नुक्यानी हैनी पढ़ ता गुक्सानी हैनर भी निकास देना व्यापा क्यापार करते हैं। वहिं सौनूरा सौन्य के सोन्य के सौ होमकाने कार्यक हुए नहां कि मारतीय व्यापारी कर्युक्तियों गूर्व में हैं सौर कहीं न हुए क्या क्यापार करते हुए नहां कि मारतीय व्यापारी कर्युक्तियों गूर्व मारतीय क्यापार क्

र देश्वर "चीवार्जनासाठी चिट्ठी । इत ४५४ ।

यर विविध्यम वैन हक्क्टीमने कहा कि शारा बांधन आफिका भारतीय कौमने विषय है। फिर भी उसे एक्टम निकाल देना अवना उसका व्यापार अन्न कर देना सम्भव नहीं है। वहीं भरताव अव्या है कि वे बाजारमें ही व्यापार करें। मारतीयोके जाममन्त्रे भरती व्यापारसम्बद्धका सम्बद्ध नहीं है। इसकिस् व्यापारसम्बद्ध उसमें बजल नहीं दे सकता। वर्षोंने ऐसा मस्ताव पेस किया कि एविधाई व्यापारके विषयमें सारे बरिज आफिकामें उरल ही कानन कनानेकी अवस्था है।

यी विवनने इस गंधीयगढ़ा स्वयंत किया। नेटामके यी हॅबरसनने कहा कि गटाकको गायीय व्यापारियोने बरबाद कर दिया है। बेबोरिशय बयदा गाँवीय भारतीय व्यापारियाके हाम हैं। सार व्यापार है। वे टिबरीके समान नेटाकको का गुढ़े हैं। वे काफिरोंके किए मी गुरुमानके हैं नरीकि काफिर उनके बिकाफ कुछ गाही कर सकरे।

केप टाउनके भी जैयाने कहा कि वे भी भारतीयोंके दिवस है। किन्तु एकसम नायन्त्री स्थाना कटिन काम है। बड़ी उपकार वैद्या कानून कथी स्थीनार नहीं करेगी। इसकिए वर्डोंने देश प्रस्ताद गेम किया कि चूंकि वरितन जातिकार मारतीय समावको उपस्थिति मुक्मान रहे हैं स्थान्य उनके काने कीर स्थानार करनेपर नियन्त्रण एकनके हेतु दुरस्त ही कानून बनाना नायसक है।

मूट्यास्थरिके भी जायरलेंडने कहा कि भी प्रैडीका प्रस्ताव मर्गवाके बाहर कता जाता है। स्म प्रस्तके सम्बन्धने कारी कोई उपाव किया जामा बाहिए। एविसाई एक मकारनी व्येवसी सीमारी है। भी फरिस्ट बोके कि मटाकमें हतने वयास मारपीय है कि उनकी जब उहें पर बा बाती है तो उनक करने समग्री है। प्रिटोरियाके भी बेरेकम स्वयंत्रकार प्रमर्वन किया। भी बकेंने भी प्रैडीके कहा कि उन्हें जनना प्रस्ताव बारस्त के केना बाहिए विश्वस संभीतिक मटाह स्वर्गन्तारिक स्वीकार हो और उसका सक्या प्रसाव पड़े। भी प्रैडीन प्रस्ताव वारस के किया और सर्वामतिक संभीतिक प्रस्ताव पास हवा।

जमके बाद शांमाच्य विश्रेषा परकाना सन्वन्धी कानूनका विवाद लड़ा हानेपर यह सन्त दिया प्रसा कि सब बसह संसोधन एवं परिवर्षनके शाव केपके सनान कानून पाम किया नामें।

### रोठ इसन मियाँके छड्केका अकीका

वित्रं मुद्दम्मद कामिम कमदद्दीगकी पेडीके मार्गाबार शक्त इननमिबकि यहाँ सड़केडा जग्म हुंगा है। इस उसका सकीका था। इससिय बड़ा मोज दिया गया था। हुर-दूरों रिरनेवार बानें व और समझ्य ५ व्यक्तियाँके सिथ् मोजन बनाया गया था। उनेनमें भी समुख जीवर नाम उसी कामके निष् लाये थे। प्रिटीरियान हात्री ह्वीव जाक था गमारोह बड़ी मुखाममें दिया गया था।

हुए सांगाको यह नहीं याचम होता कि सरीका किने तकते हैं। बाजकोंका मानवें रित कुमन-संस्कार किया जाता है जह अकीका बहुसाता है। सुकत करने समय जा केस जमने हैं बनके बजतके करावर साजा-पिता सपनी स्थितिके अनुसार मोना चौदी सा तौजा बीतने हैं और दक्षे एक्ट क्षेत्र केंद्र के कि

समूर्ण बांदी वास्त्रम Y म्यू क्छेयरफै कोवियॉपर इसछा

# स्य प्रकेमरमें बोबियोंके करहे मोनके भाटाके विषयम संवे टाइस्स में सक्त केन नाना है।

केसकने कहा है कि र्यू वकेसएकी सारी अभीन बदबू और बन्वरीसे सड़ रही है। कपड़े बोनेके चाट मारतीय पोवियोंने विशाह बाके हैं। पानी बहुत ही गचा हो पदा है और बब्दू मारता है। इसलिए उसमें रुपड़े पोता-स-बीमा बराबर है। केसक्या कहना है कि उसमें चीय हुए कपहोंसे कियी-न-किसी दिन बीमारी फैल आयपी। भारतीय नौवियोंको इस सम्बन्धमें सावमानी बरतमी चाहिए। माटका पानी हर बार उधीचकर साफ रखना चाहिए। नहीं ठो तिरिचत ही उनकी रोजी बानेका कर है। केबबने नगरपालिकाकी तत्काल ही कारगर उपान करनेकी चलाइ दी है।

# " ककी क्यापारी"

इस बीर्पकरें। संबे शहरूत'में एक केन्द्रकने बहुत ही बज़बा केन्द्र निका है। यसने निसा है कि सानमें से चुराये हुए सोनका बन्ना केवल काफिर और मारदीय केरीकार्ट ही करते हु। वे इसीसे बनवान बन जाते हैं। वे बीव इस पोरीसे किमे सोनेको गमाकर करें बनवा केते हैं और हाजोंमें पहले खते हैं। कमी-कमी अधिमोंको पह बाद मामून खदी है फिर भी ने उन्हें नहीं परवते और कमी-कमी पद्म भी नहीं सकते यह बाद विस्कृत ठीक है। किन्तु अच्छे मारतीयों और उनके अंग्रेज निर्मोको इसका पता नहीं है। किर मी लेखक का पहला है कि भारतीय निखलोड़ इस तरहकी जोरी बहुत रूरते है।

इसमें फिलना सत्य है, यह कोई नहीं जान सकता। केकिन वो सारतीय ऐसे व्यापारमें क्षेत्र हुए हो एन्ह्रें साववान हो बाना बाहिए।

# स्थार गाँ वर्त कवा

मेटाटके बारेमें भी रिचने नॉर्निंग पोस्ट में एक पत्र किया है। उसे स्टार में पूर्ण जापा है भीर उनपर टीका की है। टीकामें क्रिका है कि सारवीय समाज आपत है। इंग्लंडमें उसके नहें नवरतरत समर्थक है। जनमें कूर नहीं है। वे बध्यर काम कर यो है। उनकी पहुँच बहुत.है। जनते बड़ी सरकार बहुत करती है। इस स्थितिमें यदि नमा कर्नूब नामंत्र हो तो बारचर्य नहीं। इसकिए गोरे विशवक नरम हो समे है। उन्हें सप्पारेमकी कोई चिक्ता ही नहीं है। स्टार में सलाह वी है कि मीरोंको बढ़ी-बड़ी समा करके मध्यारेस पास हो नैसी ध्यवस्था करनी चाहिए। मही यो भारतीय लोग बहुत बुस मार्वेने भीर धोर्रोंको तकसान क्रोता।

गोरोंको इस दराइ जय अन रहा है कि शायद कानून पास नहीं द्वोसा। इस समय पूरी कारण संगा देनी चाहिए। और यदि ऐसा हो तो आरचर्य नहीं कि बब भी बीट हो वाये। रेकिन में भूत गया। जिल्हींन खेसना अस्ताब स्वीकार किया है वे हो हवा जीते ही हुए हैं। उनकी शोनों सरहते जीन है।

#### बागरस बीयाफे तमश शिष्टमण्डस

रैंड करी में उ. में एन तार है जिससे मानून होता है कि आँडे ऐस्टाइनके नेतृत्वमें एक गिलकारण परिवार बानूनके सम्बन्धमें जनरल बाबाम सिक्त कुना है। उसमें सर मंत्ररणी तर हेनरी बॉटन भी हैरॉन्ड कॉल स्थायपूर्ति थी अशीर अनी थी रिच और पूर्वरे मीर

उपस्तित है। कोई ऐस्टीहुकने कहा कि भारतीय समावकी प्रतिका गिरानेवामा कानून को बनता ही नहीं साहिए। ट्रान्सवालमें इस समय वो मारतीय रहते हैं वे वहां इण्याके साम रह सक ऐसी परिस्थित होनी शाहिए। बनतक बोधाने उत्तर कहा कि उनका मारतीयोंका बपमान करनेका रती-भर सी इरास नहीं है मेर उनकी प्रतिका बनाये रहतेके लिए वे मपनी भीरते मायान्यम प्रमान बाकेंगे। किटनमक्किके सहस्योंने मह्मारतिक प्रहा है कि बनाय बोकों से किटन सम्मान करनेका साम का सम्मान करनेका साम करनेका स्था स्था साम करनेका साम करनेका साम करनेका साम करनेका साम करनेका साम करनेका साम क

## बी हानी पनीर शर्छी

भी हाजी बजीर सभी केप शानमधे किसते हैं कि केपका प्रवासी सिकारी बन पासपर सिनार्य समये कोटी नहीं मीरीगा। वे बारतस के सम्पादक भी पविक्रमें मिक्के हैं मीर नेपोर्न यद देनके लिए कहा है। भी बजी केपके संबंध सन्दन समितिके लिए ५ पींड केपेकी दक्षीन भी कर पहें हैं।

#### भोक्टोने कानेगरे गारतीय<sup>9</sup>

भो मास्तीम महालंखे कोबियो-ने गये हैं उनके माधियका एउँट यहाँ है। उसने इंपित किया है कि सब मास्तीय सुर्रालंड पहुँच वये हैं और कोबियो-अके जिस हिस्सेंगें वे स्पे हैं वहाँकी हवा बहुत लच्छी है।

[मुक्तवीसे]

**र्वेदियल ओ**चिनियल ४--५--१९ ७

### YYZ, श्री गांधीकी प्रतिका

जोड्रानिसदम सप्रैक ३ १९७

धेवामें सम्पद्ध

र्वेडियम कोपिनियम

महोदय

कई भारमोंने शिक्षकर शुनित किया है कि विद ट्रालवाकका पेनीयन कानून पास होगा वो वे विद्यानको प्रस्तावपर कटे पहुंचर का कार्योगे। इन सक कोर्योको वस्पतार है। कुछ प्रतिस्ते निवार केता है कि क्षाविपाल के से पत्र न होने के नारन कुछ लोग नाराज हुए है। मैं मानदा हूँ कि कार्यायोंने एक नहीं नित्ते दक्षणे संद्रा करनेट कोई वारण नहीं है। मैं "मैं मानदा कि वे नचे बन्निवार पेत्रीवनगण केनमें पहुछ करगे।

किर भी कहीं मूलके मसती न हो। इसकिए प्रतिका करके बहुना हूँ कि यदि नया कितृत काम होना दो में कानकके अनुसार कभी जो जनुमतियन व पंजीयनपत्र नहीं संगा

र देनियर गांधीरोडी कारोपके सारतीय गांधा र है।

सम्पूर्ण बांगी गाउमान 888 वस्ति जेल नार्केंसा । भीर यदि जेल जानेवाला मैं बढ़ेका ही हवा तब भी मैं बपनी प्रतिका-पर इड एहेंगा। स्योकि १ इस कानुनके सामने शक्तमों में बेहरुवती मानता हैं बीर वैसी बहरुवती स्वीकार करनके बजाय जेस जाना विकि पत्तन्य करता हैं। २ मैं मानता है कि मझे जपने खरीरधे जपना देख अधिक प्यास है। छितम्बरकं प्रस्तावकी चौपका करमके बाद बढि सारतीय समाज कानुनके छामने सकता है तो नह सब-कुछ को देना। ४ इमें विकायतमें जो बढ़े-बढ़े कोग भवव कर रहे हैं मैं भागता हूँ वे चौचे प्रस्तावपर भरोसा किये इए है। यदि हम पीछे पैर रखते हैं तो हम उन्हें बहुा सगावेंने। इतना हो नहीं फिर वे भी इमारी मदद कमी नहीं करेंने। ५ इसरे कानुनाके विकास वेकका सस्ता नहीं बरता वा सकता। किन्तु इस कानुनके साममें वह अस्सीर है तथा ओटे-बड़ेपर एक-ता जांदू होता है। ६ इस बन्त यदि मैं पोछे पैर रखता है तो भारतीय समावकी सेवाके किए अपोप्प

माना चाऊँमा। म मानता हुँ कि यदि सारे मारतीय दृढ़ चहुकर कानुवके सामने नहीं मुक्ति दो

चनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इतना ही नहीं नारवर्षे भी ट्रान्सवाडके भारतीयाके प्रति बहुर सहानमृति पैदा हो जायेगी।

इसके अविरिक्त और भी बहुत-से कारण विये वा सकते हैं। बन्तमें हुए ट्रान्सवाहमासी

भारतीयचे में इतना ही बाहता हूँ कि इस अवसरको चुका न बाय। पीछे करम न स्वा

बाये। नेटाम क्रंप तथा डेकागोशा-बेके भारतीयाँचे वाचना करता है कि इस ट्रान्सवात-बासोको हिम्मत देना मौर समय मानेपर बुसरी नरद मी करना।

मोडनदास करमचंद गांमी

[युवरातीस]

इंडियन बोपिनियन ४-५-१९ ७

### ४४९ पत्र 'स्टार'मो'

बॉस्ट ६५२२ ओहानिसस्य अर्थेम ३ १९ ७

मेगम मन्सदर ग्दार विद्यानि

[कीरानिकवा] महोदय

बारत आरतीय गतरे का भूत नहा किया है बौर इनका नापार बनाया है भी रिषके मार्नेता स्तार का नित्र तथ सांस्थात्म्य पत्रका। देगड़ गीनारान जारव भी रिषके पत्रका स्वट्टन स्त्र जयं स्थाया है और दन्ने संपर्व पत्र माना दाग सहा है जो पर्देन दो नहीं थे। सर्वी। बिन्न जास्त्रीतीय औरस रावसीतिक सोसनाराणी सौथ। भीर जार हुना करके उस पत्रका कि यह ना देगते हैं। यूने हिन्ही अधिकारीय कावा करते बनाय भी रिषक उस बादेश गण्यत किया है। व गण्य है

प्रांचवाहर्गित निर्वास मोनाने विच्या गोरे व्यक्तियावाही संग्रामणी मांग वर्गने हैं में स्थाने प्रांच प्रकार मांग वर्गने होता होता है स्वारी प्रांचवार सर्वित्यवाहे द्वारा स्थानित स्वारा हर स्वारी होता सुत्र कुर है। से (आस्पीत) बोर्ड प्रस्तीतित तसा मही चट्ने मेर व्यक्तियाह प्रकार सार स्वारी स्वारी स्वारी स्वारी स्वारी होता वर्गने हैं सार्वे हिंद वर्ग होता स्वारी स्वारी स्वारी है सार्वे हिंद वर्ग होता स्वारी स्वारी स्वारी स्वारी स्वारी स्वारी है सार्वे हिंद वर्ग स्वारी स्वारी

र्या सम्पोता वाहे अर्थ होता हा तो आपत हारा पराशित पत्रे पत्र पत्राधी स्थानार सम्बद्ध के अपने आरापना पूरा तत्राव आपत तावन तीवर है।

स्म "चार विश्वा मान्युंद्रश्रेस व्याप्त मान्यिया सामितिक विवस्तानी भागान्तिक विवस्तानी भागान्तिक विवस्तान क्षा नात्र का मान्य मान्युंद्रित मान्युंद्रित स्मान्युंद्रित स्म

सम्पर्न गांची वाकसद YXX कि उनके काननी कागबात ऐसे कागबातसं बदल विये बार्वे बिनपर पारस्परिक सहमिति

भाषारपर निर्मारित काफी विनाक्ती निवान हों। इसका मतलब शह नही कि वर्तमान कार-बादमें उनके मानिकोंकी चिनास्तके किए काफी नियान नहीं है। यह समझौदा उपनिवेच नादियोंके विश्वस्व मनको ठेवा करनेके सिए प्रस्ताबित किया नथा है। इसके अतिरिक्त यह समझौता यद्यपि यह विचित्र प्रशीत हो सकता है एक मानीमें स्वयं एशियाई अविनियमसे

मी आने वढ़ जाता है जर्जात इसमें नयस्क हो जानेनाके अस्पन्यस्किक सिए भी ननुमदिपत करूकी स्थवस्या है और इस वयस्कताका निर्णय उपनिवेश-समिवके बागैन है। वाप पुक्र संकरों है कि यदि यह प्रस्ताब निष्कपट है तो इस अधिनियमको सेकर कोई हंगामा नर्यों होना चाहिए। उत्तर स्पष्ट है। ब्रिटिश भारतीय बपराजिमोंकी भेजीमें रसे

आना नहीं चाहते। खेकिन अविनियमके अनुसाद, निस्सलोह, धनके साथ हजा है यही। वे इस कवनका पूर्व स्परे बच्चन करते है कि वड़े पैमानेपर कोई गैरकामुनी प्रवेस हुवा है या समानके मेदाजॉकी बोरसे ऐसे प्रवेशको किसी प्रकार यह दी नई है। दमनकाएँ काननोंकी जानस्वरूता तब होती है जब जिन जोगॉपर बढ़ लाय होता है वे जमनपशुम्य नहीं होते और उनमें यो-कृष्ट पहा चाता है वह स्वेष्ट्या नहीं करते। ब्रिटिश भारतीयॉन

सक्त विधिवारी होनेका वाका किया है, और इसमिए के वर्त-विद्यानपर को उनके इस वाके विषद पहता है, वापति करते हैं। भाग वाहें तो वसे कोरी मानुस्ता वह सकते हैं। फिर मी बह प्रावकता समायके किए, जिसका नहीं प्रतिनिवित्य करनेका सम्मान प्राप्त है एक बास्त विकता है और में समझता हैं जावसके जमानेते ही यह मानुकता मानवके कार्य-कमारोंकी निष प्रकार प्रमानित करती नाई है आपके सामने उसके प्रशाहरण पेस करना नरूरी नहीं।

प्रस्ताबित समगीता बड़ा सस्ता है। जगर इसके कारणर होनेमें किसी प्रकारका समेह है तो कानूनपर विचार-विमर्शके वीराण नवीं न इसका प्रयोध करके देशा आने ? तमा मह बाद ज्याबा मच्छी और सामान्यके हितने शहीं हागी कि आए तामके निरोह प्रमाननीके निर्मा बनवाको भइकानेके बनाय इस समझौतेको संबुद करनेठी बकावन करें?

ब्रापका साहि यो । क वांबी

HETC \$ -Y-25 0

[संदगीहे ]

### ४५० पत्र द्रान्सवाल अग्रगामी बलको

्रिजाहातिसदर्ज सर्वे २,१९७ कंपूर्वे }ैं

[म्यहादय]

पियगई पंत्रीयन अधिनियमकं बारमें ट्राम्डवाल व्यवसानी वल (कैंड पांत्रीनियमें) और हिम्म्याल मनस्सानिका संव वारा की जानवाली अस्तावित वार्यवाहीके विरायमें में अपने गय की बोरन बावकी समितिका स्थान विटिश आरतीयों बारा अस्तुत विराय तका उस उम्मकी थोर जाकिंग्त करता हूँ विशत संवीवन अधिनियमको सारी जरूरों दूरी आरती है और जस्की भी वस जोरमको पति भी को बातों है जो आरकी संवित्त वाहती है।

मेरे सबकी एवा बहु मान्यता जुी है कि बास्तवमें गोरे व्यक्तिविक्रियोंकी मांच और विदिक्ष मार्जीमोंकी तुस्तव्याची स्वीद्रतिय बहुत बोड़ा अलट है। विदिक्ष मार्जीम सिन्धी महारका एवनीदिक अधिकार नहीं चाहुके और १८८५ के कानून है की बचहु के स्थापारी परमानीर सर्वोच्च म्यायालय बारा पूर्तीक्वारकी सुविक्षके साम नगरपासिकराज कर्मस्य तथा

मनानगर नटाल सचवा केपके बंगका प्रतिवास स्वीकार करते हैं।

निर्माण भटान समझा क्यन हमका प्रावच स्वाच्छा करता है।

मेरे चंका कृत स्वाच्छ है कि जिस्तर करोजनार काराय तो पारस्परित पर्णित्यति
सन्तर्यो पक्ष्मक्रम्मी ही है। हर्गिक्य मेरा सब यह मुसानेकी पृथ्वता करता है कि यदि आपकी
स्विति मेरे मक्के प्रियम्बन्धकेते मट करतेकी तैयार हो तो बहुत्त-सा क्यां सरस दिया वा
स्वत्या है या निर्मा प्रवत्य आही सरकार्य यये विमा ही प्रश्नका हक स्वामीय तौरार हो
भारत किया ला सरका है।

मेरे वेचकी इत्य कोई वनेतृ नहीं है कि जापको व्यवित राज्यर कोजोंके प्रति अपने मान्दोमनों दिनी बरकेडी माननावे परिवासित नहीं है। इनस्पर बावा है कि देरे उंच होरा वार्वशेत करनेडा वह प्रस्तादित गुनाब विव माननावे येव किया ववा है उसी माननावे मान्द्र दिमा बादेवा। यदि जायको व्यवित्तको प्रस्ताव स्वीकार्य हो वो ८ टारिलके बान्की

कोई भी वारीच मेरे संबंध किए सुविधाननक हागी।

[स्थानापम अध्यल श्रिटिय भारतीय सप]

[ मंद्रेजीसे ]

वैडियन औषिनियन ४-५-१ **७** 

% दिना दिन्दि तथा इलावरका बद्ध वत्र २-५-१९ ७ क हैंड वली सक्तवे त्रश्रदित हुना था ।

रे च्य मेंर व्यक्ति ली<sub>र</sub> देखिर "ओक्सनिसर्लाडी विद्वी" वृष्ट प्रटर-८५ ।

<sup>ें</sup> पर पर निर्माण नहाँचिए। स्थानका गाँभीतीने बनाया या रीव पानीतिन्त्रों नीर द्रान्त्रपान नार पेनिया गीर नाम तेला गाँव या बिन्तीने हत्त्रपान पंतीपन व्यक्तियाके कन्दी वरण्य विदेश नाने हैं हिए प्रमानिक प्रतिकार प्रदार पोर्टिन दिया था।

#### ४५१ पत्र 'स्तार'की'

[ जोहातिस**वर्ग** गई २, १९ ७ के बार

धिनामे सम्पादक

स्टार **जोहा**निस्तर्व

महोदय ]

न्या में मारकी बाएको दुवारा ठीक कर सकता हूँ ? मुझे मय है कि बाप समझीतेको बमीतक नहीं समझ पाये हैं। येसा कि बापने कहा है नारों यह नहीं है कि बारतीयों की विस्वास करी। नाग्र यह है कि बन्तरिंग पासमें भारतीयोंका विश्वास करी बीट देखां वि क्या यह विस्तास जनित नहीं या। पंजीयन कानूनके अधीन सभी मारतीयोंको जनिवारी पंजीयन कराना है। भारतीयोंके प्रस्तावके जनुसार स्वेच्छापूर्वक उनका पंजीयन किया वा सरवा है और वह भी भंगी ! लेकिन मान जीविए कि यदि निम्नतम वाकि मारतीय जैसा कि आपने कुछ मारतीयोको वर्षीकृत निया है, उपनिवेचम बार्ये और ब्रिटिक मारतीय समन्ने प्रस्तावको स्वीकार न करें तो स्थितिकी कूंजी तो सरकारके हावमें हैं ही। तब ऐसा विभेमक पार किया का सकता है जो समझौतक अनुसार कारी किये नये जनुमतिपत्रोके समाना धर सबी परवानोको जबतक कि उनको किसी निविचत समयके बन्दर वदस्या न सिया जामें रह कर देगा । तब कानून अपराणियोको प्रका कैमा और निर्वोच व्यक्तियाँको स्वतन्त्र छोउ देना । इस हम्ब यह कानन कुछ बोड़े-से सपराशियांके कारण अविकास निर्दोध भारतसम्मानित लोगोंकी द<sup>ाई</sup> वैदा है। बाप भारदीय समावको नत्यनिक दुनकमित्राण नदाकर सनके एतराजोंको सारित कर वेते हैं। वैसे ही साप कॉर्ड ऐस्टहिल और उनके मित्रोको भी बिना क्रिस्टाबारके म समझता हैं पूर्वीपतका दौष जगाकर सारिय कर देते हैं और छनको एक व्यापक सामान्त्रीय भावताले अधिकारतं वृष्टित कर देते हैं। मैं आपको केवस इस दातकी बाद दिला सकता है कि साँड विकारने जिनको बाप साँड ऐस्टब्लिकी सेचीन नहीं रखेंगे नेसनस रिम्यू में छपे अपने केवन उपनिवेशियोंको अविक न्यापक शासान्धवादकी याद दिलाते हुए विटेनके अभीत देशों --- विशेषकर ब्रिटिस जारतके बारेमें सनबी किस्सेशारियोंको सनके सामने रहा है।

मापका भारि मों कि गांधी]

[ अहे गाँध ]

इंडियन मोनिनियल ११—५**—१** ७

र 👔 मन्त्रिको स्टारफो पद्ध नम् (१७ ४६२-६४) विकासेत नाम ग्रांगीचीने नतसे छन्त्रसम्हरं मिरकर नामनीर नी । स्टारने राउ निरमार मुरारा विका निरमा गांगीजीने का जान दिया । देविक "ओहाविस्तर्गनी निर्धी" 15 YO-03 1

### ४५२ क्लाक्संडॉर्पके भारतीय और स्मटस

क्यार्सर्वांके मारतीयांने द्वात्सवाक कायवाह्य प्रवात मन्त्री भी स्मटमको मानप्त रिया यवा उन्होंने उसका उक्तर दिया। बोनांका विवरण हम बूतनी अगह विषय तीरते दे रहें। वसमें हम देवने कि स्वय थी समहसको ही वर है कि भारतीय समान यवि बेकता प्रस्ताव कायर रखेता तो उनका कानून मंत्रूर हो बाजपर भी वेकार ही बावगा। इसमिय उन्होंन स्वयो समझाया है कि सब कानूनका को विरोध कर रहा है वह बेकार है। इतना दा थी स्मर्थ सर्वे भी स्वीकार करके सामून होते हैं कि नान्यसम्म कुछ नये कीए नैतिकताते पिने हैं कीर उनके कारच सारे समावको स्वा देनेवाचा यह कानून बना है। बीर यह मी हो स्वत्या देते कि हुँ समय तक दुसिस कोने कोने पूजती किरे। कुछ समय का स्वा वर्ष है यह दो वे ही सार्वे। यो समून दो भारतीय समावको स्वीकार होना ही नहीं चाहिये। इस सम्बन्धम का दिवार नहीं। सी स्वरूपका भागता नार्विए। के दो यह मन्त्री सी स्वरूपका भागता नार्वीय समावकर निष्प उत्तेवनारसक माना बाता चाहिए। के दो यह मनसको उनके सार्वे खोकनेका स्वीका सिका सिकार मिलेगा।

[चुमरावीसे] इंडियन भौजिनियन ४-५-१९ ७

### ४५३ केपके भारतीय

केरका प्रवानी कानून इतना बटबटा है कि उचका बमर बाब वा नहीं मानूम हो रहा

कि सी नीरे-नीर बहुत बूरा होगा। उचकी एक सारा बहुत ही वरिन है। यह है वा

प्राणीम बनूनियन किये दिना वायोग दने नायल खानेका बीमकार नहीं प्रदेश। यानी

पान कि हरफ प्रमुख हठाय में कार्य बायित बनुमतियनने विना बाहर बाता है तो बहु

कीर मुद्दी पानेना। उचका ब्यापार केराये बागू हा बाध-बच्चे भी बहुँ हा हिए भी उन

केरका कान तहीं निक्स पठका। वादी हुन यह नहीं वह रह कि एमें नेपर मानून एने

केनाए के सारी निकस पठका। वादी हुन यह नहीं वह रह कि एमें नेपर में दगा कार्य करार

केनाए के सारी किया बायेगा बारित हम तो यह रियामा है कि धानूनचा बगर करार

किया केना की केरम कोड़ेने मानून एने साराये। उनका प्रसाद बच्च हुए पड़ना है?

प्राणिय केरके मनी नेताबाको मानवान रहना चाहिए कि कोई भी बारतीय बनुमनियन निम्म

किया है हुन मानु है कि सह बाता है कि यह बातनारी विषक्ष मिल-विन्धी भारतीयके पड़नमें

बायों वह बन्य भारतीको करानके लिए देश जारे परामाण्यान

[पुनसकीसे]

इंडियन औपिनियन ४--५-१९ अ

### ४५४ पंजाबमें हुल्सड़

बोहानिमनमेंके रैड डेडी मेल तथा सीडर को समेकर तार प्राप्त हुए है। उनका सार्यस हम मौने दे रहे हैं

मानम हाठा है पत्रावमें सोग नदर करनेके सिद्ध हैंगार हो रहे है। १८५७ के बाद मारतमें पहली ही बार ऐसी गड़कड़ी देखनेंसे आहे हैं। देशी महत्वार पूर्ण करते और मुखेनाम उत्तेदना दे रहे हैं। पत्राती पर मूक्तम काला पाया यह बच्चा नहीं हुआ। जिल्ल बातको कुछ है। कोग बातको व चल सक खाद मारत बात बचा है। लोग बरकारी निवन्तवाकी उपेका करने समे हैं। समर्थि सदसारका बार बच गया है। लोग बरकारी निवन्तवाकी उपेका करने समे हैं। समर्थि सदसारमा प्रत्यास प्रवास कालत भी मही हाल हुआ। अबिकारी पवड़ा पने हैं। पैताक महामार्थी। स्वयंत्रिक बसे हैं और उन्होंने हृषियार बारत्व दिसे हैं। देशी आपने दिसमी रेरेका जो प्रयंति हानेकाल व बहू स्वीनन कर दिया गया। बेहिन सानेके पत्र ताला है। यो है ऐसा नहीं मानुम होता।

मन साल्य हा यस है एका नहा आपूम हाला। इन प्रशासका तार है। इसकिए निश्चन है कि गूना या शैक्कर भारतरा सर्ग करें-ऐसी सर प्रार्थना करें। यह समन बनाव्य प्रशास कालिकाके किए शाकुक है बैसे हैं सालके किए भी है। हमें बगन कनाव्या यहाँ निवाह करता है। यदि देशको मर्थानी सीर डिस्माको कभी बाकस्थलना पत्री है जो कह दल समय।

[गुजरानीचे ]

इंडियम मोदिनियन ४-५-१ »

### ४५५ मेंट 'नेटाल मर्स्युरी'को

[मई ७ १९ ३]

दना सर्प्री के संशाहतानाने थी गांधीते थी स्रोधनेक क्रिसर हाइस्य न प्रताणि दस गुलाकक क्रांने नेंद्र की जिल्ला कायन केट विटेनते उपगाहदिक्य-रिका प्रतिमीती सार्पीयोगी यामाने मिन्नु नुशीकन रकता वा और शीमायको हमारे सारसामायार सामने की जिल्ला क्रांनेस या। थी गांधीन नुसारनी सलाय कर दिया है।

भी नार्योग करा में भी नार्याय कुरान्य के रिकार कर कर है।

भी नार्योग करा है कि जबनक मारान्यिकों निवास कार्याय कर समा कुतारे सार्योग निवास कर है।

निवास में मिरार मान है तबनक ऐना नुमाय अध्यवहार्य है तथा नारात्येय उसे करादि सार्योग नहीं कर सर्योग है।

नहीं कर सर्योग भेना कि उस्पेरि जवनर वहा है व्यक्ति जारान्योगि स्वित्त रकार्यों की राज्य करावे कार्योगि है।

प्राथ मिरेरा प्रया एकार्य वहुँद्रय वह वैसार्य आरात्योगि स्वास्त्र क्षार्य के विद्या कराय किस्पेर्य कराय कि उसे में बहुत्योगि निवास वह यो कि निवास कराय किस्पेर्य कराय कि उसे में बहुत्य कराय कि उसे कराय कि निवास कराय कि उसे कि विवास कराय कि उसे कि विवास कराय कि निवास कि विद्या कि विवास कराय कि निवास कि विद्या कि विवास कि विद्या कि

यो पांचीको बताया गया कि सम्मवता प्रस्तावका गंगा उच्यक्तिक्वा-स्थित उपनिवेशीको बामानी प्रयानियक्ति किए पुरसिय रक्षणेका है काजिमी तीरपर उसका हराहा जिन भार वीपीको निवासके अधिवार प्राप्त हो चुके है वक्ष्तें हुटानका नहीं है। पूछा प्या कि इस विवासके बारेसे उपना क्या क्याबाह है।

यो पोनीने कहा कि साराकों नासंख्याका इतना बवाब नहीं है कि उसके कारण मवास बायक हो और उन्होंने इस नायकों और इसारा किया कि को भारतीय गिरामित्रीमेंती तरह नामें पाने के दे बुद-ब-सुद नहीं आये के उन्हें आगेके किए भुतकाया गया या और सब मती गिन-क-रिन मुस्टिक होती बाती है। जुसरी वित्त कप्यूमिं सारातीय-मरतीकी बकरत है बहुं में पूरी बताने के लिए कहा कि भारतमें सावारोका कोई सहताबिक बसूब्द नहीं है। यह उन्होंने यही बताने के लिए कहा कि भारतमें सावारोका कोई सहताबिक बसूब्द नहीं है। इसांकर मारातीकों में बसाने किए किता निर्माणकों बकरता नहीं है। इसांकर मारातीकों अपना काल कराने क्या किया काल कोई के कि सह कराने किए किया कराने के लिए किया के सावारोक के साव

भी गाँची आर्थ बहुत कि उनसे अनसर पुष्टा गया है कि यदि ऐसा है ती भारतीय रेक्टी नहीं तादादमें दक्षिण आक्रिका नहीं आते हैं। इसका यह बनाव है कि संसद तो दिगीत्वीके प्रसास्त्री पद्धति अपनाकर स्वयं दक्षिण आक्रिकामें पैता की है। भी गाँचीने कहा कि प्यू ऐसी पद्धति है जिसके जिसका यदि अभी दी सभी ते दक्षिण आक्रिकाका हर भारतीय देवार अपने हत्ताकर कर देवा और देवे बस्ता करनेकी कोषा।

[संगारताता ] किन्तु, भी गांधी वरेमाणी गिरमिदिया मारतीयोंके कारण यहनी नहीं हेनी जिल्लाी स्वतन्त्र स्थापाधीकांके बारण होती है बाँद बयावसर स्थापार करनेके समाना-विकारोंकी मांग तो के ही करते हैं।

[गानीना ] मारठीय व्यापारीचे व्यापारका निन बन्य आग्लीवॉपर वारोनवार है वहूं उनके पीवेनीचे जाना है। बनर मिर्गिमिट्या गृहीं न बाला तो व्यापारी भी गृहीं न बाला। बात मी बदावर किननेत्रवाके अंते तवनेके मारणीय व्यापारियों से बहुत-में बनने ही रेगत प्यते हैं वहूं उन्हें व्यापान वरनेची नुवादम है और परि वर्गनेत्रीमें आनके बनाव की पूजा पनन्द निया बाये तो बहुत हरएक बारगीय व्यापारिक निए मुंबाइम है। बनाव क्यापारको यहाँ प्रथमें देश-वस्पुत्रीमें व्यापारका वस्तर दिगाई देश है वह वहाँ नगा है।

भी मांचीने संजीवारका उदाहरण विमा। पृष्टि पृष्टी आदिका मृता हुमा ही है मार्जीमों री बलीके किए उत्पादिक्य-स्थित प्रानिमोंको मुर्शतिक रजनको कोई आदश्यरता पर्मे है।

स्पोर बार थी गांचीने ट्रान्तवानके पंत्रीयण सम्यावेगका निक किया और साही सातन हारा इन करवन्ते क्षीत्रन किये लागके निर्मयण निरामा प्रवट थी। उन्होंने कहा कि इत्तरे सम्बन्ध द्रान्तवानके भारतीयकी स्वित उन कैशेली-मी ही गई है जिसकी द्रावकी-बाई वासके वर्ष भीन से साती है। यदि उनके लाख इन तरहरूव वर्षीय निया साता है से बेहतर है कि यह बोबाबड़ी तत्काल करन कर दी कार्ये । यी गांपीने कहा कि सन्भव है कि विवधार्में डिटेनको उपनिवेश अवका भारतमें ते एक छोड़ना पड़े क्योंकि यह एक रायुके आस्पाधिजानक अस हैं। दूरतवासकी भाजकी शासतींमें प्रमक्त मस्तित्व मतहा हो जामेगा। भारतीय पूरी तप्र प्रस्तके बोनों पहलू समझनेमें समर्थ है और यह उन्हें समझता 🐍 किन्द्र, बन्होंने कहा, बुन्सकार बाम्यावेश चेते प्रपानींसे एशियाई समस्या हरू मही हो तकती।

भी गांबीसे क्षत्र यह पूछा बया कि बया वे अध्यावैशके पास किये जानेका यह वर्ष मानते हैं कि विशय आधिकामें भारतीयोंकी रिवति कमजोर हो वई है तब उन्होंने कहा कि निजनबेह बात ऐसी ही है। फिन्सु उन्होंने अरोला भी व्यवत किया कि मंदि भारतीय करने प्रतिरोजकै निरुवयपर वृद्ध रहे तो जनशी जालाजींवर होनेवाका शुवारपात जनतर्ने कामरामी सिंख होना। यो पांचीने कहा कि प्रतिरोध धारीरिक सक्तिसे नहीं होगा; वह अवाधानक प्रतिरोच होया और यदि अध्यादेशको जानलेके वदके भारतीय अपने बल बलेकी प्रतिप्रापर सदल रहे तो उनकी समझमें उपनिवेशके नीरॉमें इतनी सन्बाई है कि उनते तिसन्तरे किए ऐसे लाइसके प्रति प्रशासा बीच, अल्लमें लड्डानुमृति मी निलेगी।

[बग्नेबीसे]

नेतास मर्क्या ८-५-१९ **७** 

४५६ अगनसाल गांबीको सिक्ते पत्रका अरा

[मदी ११ १९ ७ के पूर्वी

बर्बनका काम पूरा हो जानेपर करुवाजवासको दूसरे गाँवोंमें मेबना। ज्यादा पत्र इरिलाली निवसाता। इस्तावर तुम ही करना। हरियाल सारा काम तुम्हारी देख रेखमें करे। सुजराती विमानके मुख्य सम्मादक तुम्ही माने वानोने। किन्दु किन-हाल पुन निमरानी रको इतना काफी है। यदि हरिकाल दोनों पुछ न पढ़ सके तो गुजराती प्रकृतम्बंबी पदने पदेने।

किन्तु मेरी पुन्ह वह समाइ है कि चहाँतक सन्भव हो फिलहाल वहीसार्तीके सिमा

इसरा बोस वपनेपर कम ग्ली। वहीं भारते मियमित को जायेने और उत्सपट वन बाबेगा तब तम्हें बहीं सीचे

पांची मौके स्वास रोगें मूळ गुजराती प्रतिकी फोटो-वकल (एस एन ६८) है।

१. वस परस्का केमक पॉनर्सी जीए सका श्रव काकल है। किन्द्र पत्रकी सामग्रीते रख है कि वह स्वयंत्रक गांगीको प्रीक्रिसक्ड प्रदेशर विवार भगा था ।

२, ब्रीमिन्तके कामते २३ क्ष्मैक्टो स्वतान्तरस वर्गगरे है । (देविय "१४ प्रमान्तरत वेहराको" पुत्र ४% )। व्यापन कारण ज्यो रात्रीकृती ना काला शहर किया गया है 1 वे क्यार हानी शहर क्येरिक सान यह ही ज्याबार रहिल आफ्रिकासे माराफे किए रमाना हुए। (देकिए "इस्तालका जन्मीहमास [मेहरा]" इह ४४" ); यह नई ६, वर कि वी सनेरीके समानमें क्लेफ निर्मातमारिक गाने कि कि में ने भीर माँ ११ के बीचडी शत है का की कमानताले सन्तन्त्री इंडियम ओविनिवधमें केंग्र महत्वित इसाया

### ४५७ क्या भारतीय गुलाम बर्नेगे?

हम बिउना मोचने चे उससे करही ट्रास्थबालका कानून पास हो पना है। बपिनिकेचर्मे मार्टीविको बढ़ीसे जक्रकृतेके किए वही मरकारने यह पहुमा करम ठीक समझा है। अब मह प्रस्त है कि मार्टीव समाज यह जुला कम्बपर क्ष्मा या नहीं।

इमें मापून है कि एक बार आंद्वानिसवर्गमें किसी वकीतके यहाँ एक नौजवान जापानी विचार्वी अपने कामके किए गया था। वकीसके उसी समय न शिसनेके कारण बहु बाहर सहा पह देन पता था। इसी बीच बंबीचसं निकनके लिए कोई अंग्रेड अविकारी आया। वह एतरम वकीत के दरनरका धरवाजा ठोठ कर बन्दर मुनने ही बाका था कि जारानी मुबकने वसका हाम पहड़ कर बजा — आप अभी नहीं जा सकते पहला हर मेरा है। अधि गाँचे वनसवार मा। बहु समझ गया। उन्हें जरूरी काम या इनस्थिए उचने पहुछे जानेकी बनुभनि मोती। विद्यानी जैमा बहादुर वा बैमा ही समझवार भी था। इससे जब कवि वाचित बनुभनि मोती तो उसने तुरुल हे ही। यह वात प्रत्येक भारतीयको अपने हृदयमें निन रननी पाडिए। नवाँकि इससे हमारे पुकामीके पिट्ठेकी सड्डी कन्यना होती है। उस भागानीने सपना अपनान सहन नहीं किया। इस प्रकार राजा और रक समीने जब जापान पर अविमान रना तभी बहु स्वतन्त्र हुना जनने क्लको चप्पड़ मारा और मान उसका सच्डा बहुत कोरोंने फहरा रहा 🖁। बाज जापान संबंधि पीके रंगका 🖁 फिर मी बहू मारे रंगके रमीडके साम समानताका हुक रसका है। इसी प्रकार हमपर कपने स्वामिमातका रंग चढ़ना चाहिए। बहुत मनमसे हम तोतेके नमान पिजरेमें पढ़े हुए हैं इमसिए स्वाभिमान क्या है स्वतन्त्रना बना है यह नहीं जान सकते। इसके जनावा बैस सोरोको सुनहरी अंजीर बॉमकर नवाबा बाता है तो वह कुमकर कूपा हो बाता है उसी प्रकार हमारे रहाक -- फिर के परि ही वा काछ — हमारे मनते नुकारीका भाग मुनापेके किए छोनेकी जेजीर पहलाकर वह प्यार प्यक्त करते हु तब हमारा यन भी अनक उठता है और यह मानकर कि हम निपने मुनी है हम जास-गुमास हो जाते हैं। जम यात्रका मान करानके निए यह ककदार रानुत्त गान हुना है। और सब हम उसके सतुनार वकतर मुक्ताय बतने या नहीं? हमारा रोहानित्ववरका मबारदाता जिल्ला है कि कानुतके जलानंत वो नियम बताये बातबांके हैं के तरस होते। यानी सोई एकपित हमारे सकेसे गुनहरा बाग सरकार्येस ही। केरिन बया बेनत हम साने दम साम्य रोबका भूत नायये? हम तो बानों प्रस्तिक उत्तरमें साफ नहीं ही यह नवने हैं।

रंग कानूनडी हरानके किए बहुत ही गेहनत करती है और कभी गीछ पांच नहीं रचना है। बंध वह मम्मप्यम विकार करें। मिलाबर कागमें एन नकररून सथा करके जाहिर रिचा मया चा रि मार्टीय समाश्र हम चानूनको ग्लीचर करते क्याय कर जायमा। यह निष्यस करते नम्म मदन नुसा या देशकरणी गाम की थी। यस्तरि वह चानून उन नम्मय रह हो प्या या किर मो क्यों जो गास हा रहा है वह भी वही चानून है। विनर्गं स्टांस्ट उनक

रे भीना बलारा, रेमिर सम्ब ५, इब ४३०-३४ ।

सम्पूर्ण गांची वाकसव

विकाफ हो सकती की उत्तरी ही अब भी की वा सकती हैं विका उससे ज्यादा हो। क्वोफि उसके किए इस बहुत मेहनत कर चुके और बकेकी बोट अपना विरोध बाहिर कर चुके। इतना ही नहीं हमने इस कामूनको इतना कराब मागा कि बहुत-सा चन्दा इनद्रा किया तमा भगमग सात सी पाँड अर्थ करके विभावत दिष्टमण्डल भेगा। शिष्टमण्डलन वरिष्ठ मधिकारियाके समक्ष सार्वं एकपिन्स नीचे सिखे अनसार कहा

हुम श्रीमातके समक्ष एक विश्वेप बात भी रक्ष देनी चाहिए और वह है सावबितक समाका चौचा प्रस्तान। यह प्रस्तान सनाने सपम लेकर नमता एवं बुबताके साव सर्वसम्मतिसे पास किया है। प्रस्ताव यह है कि यदि वड़ी सरकार किसी दिन इस कानूनको संबूद कर दे तो उत्तर्थ हानेवाके महान वरमानको सहन करनके वर्ष मारवीय कौस जेल जायेगी। कीयका मन इवना जलजित हो समा है। आवतक इनने बहुत-कुछ सहन किया है। किन्तु इस कानूनका दुन्त मसद्य है इसकिए नापके पार माजिनी करनेके किए के हवार गील भाग है। यह कानून मिलूम सीमापर पहुँच

चुका है। मानो इतना काफी न हो और खेळ वानेके प्रस्तावके बारेमें किसीके मनमें विक्क्क र्षका न हो एसे बंगसे हमने बासिक जाफिकी बिटिश भारतीय समितिकी स्वापना की। उसम बहुत-हे प्रसिक-सरिक कोग धानिक हुए। वह यह वेकका प्रस्ताव किसी मी बहुतके मारटीय समाव रह कर हे तो उसका क्या परिचास होगा? यही कि हजिब बाफिकी दिस भारतीय समिति निकरमी हो बावेगी शिष्टमण्यक्षणी सहाईपर पानी फिर बावना भारतीय

समावका जिंदना नान हुना है उठानी ही बदनाथी हो बादेशी इसके बाद आराजीय समावित एक भी बवनपर सम्बार विकास नहीं करेगी और हम विकट्टन नीच और हकड़े दर्वेड मोनोर्से मिने वासरी। इस तरह होमा दो विकट जाफिकान पार्ट्यामोके विरक को मी जाई बनगे उन्हें बड़ी सरकार अविक्रम्य पास कर देगी और, जाबिएको को सिर्फ कीके-हुरीकी विश्यमीये मी सन्तोप ही करते हैं उन्हें दक्षिण वाफिला कोड़ना होया। ऐसा होनेपर उसके बीट भारतपर भी चड़ेंगे और खारा माध्त हमें तिरस्कारपूर्वक देवने समेगा को सर्वना चित्रत ही होता। चीना प्रस्तान इतना वनरवस्त उपयोगी और ममकर है। इसमिए हमें

पूरी बासा है कि सारदीय समाज उससे नहीं फिसकेंगा और सब स्वीकार करें मा न करें समपदारांको तो करमा कर्यव्य भवना ही नहीं नाहिए।

[ननरातीये|

YOR

इंडियन मीपिनियम ११-५-१ ७

### ४५८ छेडोस्मियका परवानका मुक्यमा

स्य गास्त्रपत्त हुबारा आणि थी जा वर्षा है। प्रसाना आगणान परणाना आरेनका निषय किसा है। प्रयोग सर भगपना है जिन भी भारतीय गामावण क्य बर्गा तो है। व कि प्राना नका आरामा होगा नहीं त्य काम प्राप्त और वही गामावण आगणा क्य और भारतित क्यासीका दूसान काम व्यवकी आवश्यक्ता नहीं है। इस गामम त्याने विस्त वर को दानी वर्षा है कि अभी विश्वय विवार बनावी मुनाहण नहीं। अगर गानात वर्षानी है।

[मुक्सकीत]

र्वेडियन ब्रोजिनियत ११- -१९ ३

### ४५९ निरमिटिया भारतीय

परन नियमन प्रशास नाम विचा है कि निर्माणिया भागीगांश नाम भागा गिरा प्राप्त है कि है कि नियम का नाम कर नहीं स्थित है कि नियम का नाम है कि नियम का नाम कर नियम कि नियम का नाम कर नियम कि नियम का नाम कर नियम के नियम के

्री नर्गा वर्गान्साह व नवर दिवार करे नाहत देव कर रे दे वानव कार्य १ ) हत्वा देवाय करोब जित्रन सीविज्ञान की विज्ञान की व्यक्ति कार्यों के अपने हैं ने विज्ञान की व्यक्ति की निर्माण की विज्ञान के निर्माणिया की विज्ञान के निर्माणिया की विज्ञान के निर्माणिया की विज्ञान के निर्माणिया की विज्ञान की वि

(end )

Eigen speinschaft in 3

<sup>1</sup> Ye not may askn go a a major char

### ४६० उमर हासी आमद झवेरी

### संशिप्त जीवन-वृत्तान्त

भी उत्तर हाती श्वेदीका जो मन्मान' किया गया उनका संकित्त दिवरण हुन स्त बंदमें है रहे हैं। उनका कार्य-प्रकार जाननेके किए हमारे पाठक उत्कव्छित होंगे ऐसा समम्बर सनका जीवन-मृतान्त नीचे है रहे हैं।

सी नगर सबेरीका जन्म १८७२ में पोराजकरणें हुआ वा। १२ वर्षकी उसमें वे करने नारे स्वर्गन एवं प्रस्ताद श्री बहुकर सनेरिके लाव साधिकारें किए खाना हुए है। बहाकों से उन्होंने पतना पूर्व किया और नृक्ताणों सीची। वर्षकों में एकारी प्राणाने पर पर्याप भी एकार सरेरीकर जहाँ ना साव में है वर्ष के स्वाप्त में है कर सरेरीकर पत्रा। १८९ में वर्षोंने अपने संरक्षक भी समुस्मा हानी साववर्षोंको येशोंने नीकरी की। एवं श्री कर सरेरीकर पत्रा। १८९ में वर्षोंने अपने संरक्षक भी समुस्मा हानी साववर्षोंको येशोंने नीकरी की। १८९ में वर्षोंने पत्रा। वर्षोंके साववर्षों माने सरेरीकर प्राणाने स्वाप्त माने सर्वतिक सर्वतिक संरक्षक भी स्वाप्त स्वाप्त माने स्वाप्त माने सरेरीकर प्रमण्ड माने सिंद स्वाप्त माने स्वाप्त स्वाप्त माने स्वाप्त माने स्वाप्त माने स्वाप्त माने स्वाप्त माने स्वाप्त माने स्वप्त माने स्वाप्त माने स्वप्त स्वाप्त स्वाप्त माने स्वप्त स्वप्त

ध्यनमं भी बादाभाई नीरोजी सर मण्डली माल्यपरी वर्षेयु सरवनीसे मिनकर से वर्षी वर्ष वर्षेत वासस जाये और उन्हें भी जावनानी सियणिकि साथ नेटाल प्राचीन कांधेवल जन्दिनीन क्षेत्रम मन्द्री वर्षाया प्राचा । उनसे जावनत उन्होंने जो काम किया है इस्ते प्रस्ता कांधेवल जन्दिनीन क्षेत्रम मन्द्री कांधाय प्राचा । उनसे जावन्द्र उन्होंने जो काम किया है इस्ते प्रस्ता स्थान प्राचीन क्षाय कांध्रा मां उत्तर रामान परिचित्त है। जनका पैदा उनका प्रस्ता कान्द्र के सन्तर पत्ता ना जानुन के सन्तर कांच्री जा उत्तर कानुन के सन्तर कांच्री तर प्रस्ता कानुन के सन्तर कांच्री कांध्रा कानुन के सन्तर कांच्री कांच्री कानुन के सन्तर कांच्री कांध्रा का प्रस्ता कानुन के सन्तर कांच्री कांच्री कान्द्र कान्या कार्य कान्द्र कान्य कार्य कार कार्य कार

र देखिए " बगर हानी जागर क्रमेरीकी चित्रहें " यह ४०५-८१ ।

१. समृत्या साम्य क्षेत्री । १ देवेन क्ला ४ वह १९३ ।

स्वर्णपद्मते हैं। भी उसर हाजी खामय क्षणेरीका वीद्यानाम है वैछे ही गुण है। उनकी उम्र अभी कम है बौर थैछ उनके विचार बाज है यदि इसी प्रकार दिनोंदिन बढ़ते जागें दो सम्मव है कि वे मारतके लिए अमून्य वन चायगे।

[गुनरातीस]

इंडियन कोविनियन ११-५-१९ ७

### ४६१ कस्याणवास खगमोहनदास [मेहता]

िया बहानमें भी जगर हानी जागर क्षत्री से वह जी जहानम भी करवानवान नामने एक चिन गये ह जो मुन्छ जीइंटी है। भी जमर क्षत्रीका काम नेतृद्ध करता था। फिलु भी करवानवाराका काम तीके दुक्कर निमा बोक अल्प्स करना था। वे उन्नस नमी निमृत्य के काम करता था। वे उन्नस नमी निमृत्य के काम करता था। वे उन्नस नमी निमृत्य करता था। वे उन्नस नमी निमृत्य करता था। वे उन्नस नमी निमृत्य करता था। वे अल्प्स क्ष्य क्षत्र करता था। वे उन्नस नमी निमृत्य करता था। वे अल्प्स क्ष्य क्षत्र करता करता है। जी हातिनवारों में बन मंत्र करता था काम करता हो निम्म करता है। की उन्स क्ष्य क्षत्र करता हो काम प्रस्ता हो। भी उन्स समी वाम करते था ते विभा के करता हो काम करता हो। भी उनस समी वाम करता था। विभा करता हो कि वास करता हो काम करता हो। भी उनस समी वाम करता करता हो कि वास करता हो काम करता हो। भी उनस समी वाम करता था। विभा करता हो करता है। यो वास करता हो करता है। यो वास करता हो करता हो करता हो करता हो करता हो करता है। यो वास करता हो करता हो करता हो करता है। यो वास करता हो करता है। यो वास करता हो करता हो करता हो करता है। यो वास करता हो करता हो करता हो करता है। यो वास करता हो करता है। वास हो करता हो करता है। वास करता हो करता है। वास करता हो करता हो करता है। वास करता हो करता है। वास करता हो करता हो करता है। वास करता हो करता है। वास करता हो करता है करता है। वास करता हो करता वास हो है। वास करता हो करता है। वास करता हो करता है। वास करता हो करता हो है। वास करता हो करता हो करता है। वास करता हो करता हो करता हो है। वास हो करता हो करता हो करता है। वास करता हो करता हो है। वास करता हो करता हो करता है। वास करता है। वास करता हो करता है। वास करता हो करता है। वास कर

[नुमर्ग्वाहे]

इंडियन बोपिनियन ११-५-१९ ७

### ४६२ उमर हाजी लामद सवेरीको विदाई

मैटाल प्रास्तीय कांग्रेसके मयुक्त व्यवेतिक मली बीर नेटालके शुम्मिद एवं लोकांत्रम भी बगर हानी जामर लवेरी स्वरंध नीट रह है इसिक्य उनके सम्मानम बहुत मोनाने मात्र विध के। अल्पा ठारित के डी रालका भटाल कावके बच्चार की बाउद मुहस्मदक प्राप्त कंग्रेतके सम्भाव वाद सुद्ध्यादक प्राप्त कंग्रेतके सम्भाव वाद स्वरंध में अवदार मुहस्मदक प्राप्त के वेतेवलों मंदी द्वारा उस्मान भी बहुत के जिल्ला के प्रेयं पूर्ण भी पीरत मुहस्मद इदिवन बीरितियन ना क्यार्टीतम भी बादा ने बाद के अपने भी की प्राप्त मात्र के बाद के बाद के अपने के अपने के अपने के बाद के बाद

रे का इंडिएम जीपिनियमक किया मिर्च रिपोर्टेंड कामें जवारिक हुवा था। रिपोर्ट काका है भौतीकी देवर की बी, का सार्व हुए शिर्म-कारीवीय करीका ने । निरोपतानों शा अनेक तरहसे बजान किया जाता चाः सारी समानीमें यही कामना की

YOU

गई कि सी उसर हानी सबेरीको मेटाकसे बाहर चहते हुए हम करनका अवसर प्राप्त हो मीर उनकी बैरिस्टर बननेकी मुराद पूरी हो। थी इस्माइक गोरान मासा स्मक्त की कि यो जनर सबेरी पोरबन्दर था रहे हैं इसकिए वहाँ एक महरसेका की सगड़ा चल पर है चते सुमप्तानका चन्हें भौड़ा मिक्रेगा और वे उसे हाबस जाने नहीं वेंगे। भी पौरन मुझ्मानक महाँ दिये गय भागके समय भी गांची काम सौरसे इसीके सिए ट्रान्सवाससे माकर उपरिकर हुए चे। समी दिन कानूनके मजूर किये जानेनी खबर मिली थी इसकिए मीजके समन काफी वर्षा हुई थी। मापर्णीय कहा गया था कि बी उसर सबेरीका की भारी सम्मान किया गया है वह तो तभी सार्थक हो सकता है जब कि सभी मारतीयोंने मी सबेरीके देसप्रेमसे बोच पैदा हो और वे ट्रान्स्वासकं मारतीयोके सिए पूरी ताकत सगाव और जेल भानेके बारेमें जा प्रस्ताब पास किया गया है उसे निवाहनेके लिए उन्हें हिम्मत बार सीच र। जिसे दिन थी स्स्तमजीके यहाँ मोज दिया यथा उसी दिन श्री रस्तमजी दम्बासी कीटे में। भी उमरन उनकी बनुपस्थितिमें उनके बोहदेपर खुकर को काम किया का उससे उन्हें इतना सन्तोप हुना वा कि श्री अमरकी विशाईके समय उपस्थित हो पानेमें उन्होंने वड़ा

जानन्य और गर्व महसूस किया। श्री सवेरीको सोनेकी वहाँ अंबीर बीर पेस्सि<del>ड म</del>नुगा मेंटमें दी गई की।

सम्मानमें उस बन्त रूपमण १२ सम्बनोंने अपनी अमुविवाका समास न करके अर्थनसे ठठनी कूर फोनिक्स माना स्वीकार किया था। कार्यकर्तामाँडी ओरसे भी शवेरीको निम्नानुसार . मानपत्र विया गदा वा महोत्रम बक्षिण आफ्रिकाके जारतीयोंकी भक्षाके क्रिए हमारा पत्र को संग्रेह की

इवियन जोपिनियम के कार्यकर्णानोंकी बोरसे प्रोध ग्रीमिक्समें दिया प्या था। उनके

प्दा है उसके तथा हमारी संस्थाके प्रति आपने उत्साह व्यक्त किया है। उसके किए इंडियन बोपिनियन के कार्यकर्तांमांकी बोरसे बन बानार प्रवृत्ति करते हैं।

हम माशा करते हैं कि सुख एवं शान्तिये स्वरेश पहुँचनेके बाद वब मार नहीं रहेंने वस बीच बालिक माफिकाकै मारतीयोंकी मुसीबतों और परेशानियोंकी बटानेके किए अपने प्रवत्न बारी रखन।

भापते बार-बार छीतिस्स बाकर हमारे काममें विकवस्ती विवाह है। ससके किए

हम जापनी ठारीफ करते हैं और जन्त करवसे कामना करते हैं कि बाप गुरना वापस कीटें।

#### कांग्रेसकी बैठक

मीमवारको क्रांबेसकी समाके समय समा-मक्त जन्मी तरह भर यया था। समा-मक्तेको काफी समाया क्या का जिलका क्षेत्र की गोलकको दिया जाना चाहिए। उस समार्थे थी संवेरीके स्वानपर भी बाबा करमानको संयुक्त गन्त्री चुना धवा वा ≀

मानपत्र पट्टे बालेके पहछे सध्यक्ष श्री शतक महत्म्यवने इस बासवका भाषम दिना

भी असर हाजी जामद शबेरी संगी कौनोंके प्रेमपात वन गर्ने हैं। इसका कारण सह है कि उनकी तब कीनोपर ससद्धि है। वे हिन्दू, मुस्कमान पारंगी स्थाई धनीको बपना भार्ड मानते हैं। उन्होंने बपने बनको प्रवाकी सवाईके किए ही माना है। जिस बनका सब्दायोग नहीं होता. वह निक्रम्या है। बमसे बितनी क्रीति मिस संस्ती 🕏 विचार उसकी जरेका अधिक भिक्त सकती है इसमिए उन्होंन विद्यास्त्रमन करनेका निर्णय किया है। कोई यह समझेया कि इतनी बढी उन्नमें विचान्यास करना असम्भव है तो में कहुँमा वि सेनसादीने ४ वर्षकी उसके बाट विद्याल्यास करना प्रारम्म किया था। कथिसके काम-काजके लिए उन्होंने अपने वादमियोंका सुसकर उपयोग किया है। भी स्वरीस्रवासकी मत्य तो बहुत उपयोगी मानी बायगी।

### पशियाई फानून

एपियाई कानुसके धम्बन्धम बोलते हुए भी बाउद मुहम्मवने कहा

ट्रान्सवासमें का कानून बना है उसका मुझे बहुत खेद है। इस सम्बन्धम मैने वर दार देखा तभी मुझे बुकार वह आया था। यह कानून हमारी बहुत ही वेद्रण्यती करनेदाला है। इसका विरोध करनेन सभी भारतीयोंका हिए है। इसका मुक्तर इतना मनाव पड़ा है कि हमारे पास काढ़े विताना कन हो और उस सकते कुरवान ही नयों न करना पड़े किर मी हमें इस कानूनके सामने नहीं सुक्ता वाहिए। मैं बाह्य करता है कि ट्रान्सवाल मारतीय समाव बृहतापूर्वेक इस कानूनका विरोध करेगा और इसके किए बस भाना पढ़े तो जेल काना मंबर करेया। इस प्रकार निसनवासी जेलको में बतीया मानता हैं। वहाँ जानसे हरजत बहती है। बेडरजती तो है ही नहीं। म यह भी आसा करता हु। है। कि तर हुनारियन कार्याल्यय कोई भी सम्बन्ध नहीं रचना। इस शानूनके बिन्द्र हिंक इत्रीत है। बिठना चौर दिखामा बाना चाहिए उठना यदि हुन नहीं रिकायने दो आखिर महींट मानेकी नौबंद आयेगी और सारे बधिन आफिकाम चराव कानून बनने सुक हो आयरी।

#### कविसका मानपत्र

नेटाल भारतीय कांग्रसके मन्त्रित्वकासमें सापन यूरोप और समेरिकाकी सामा करके सामता प्राप्तकी तथा उसके हारा मारखीय समाब की बहुत ही सन्दा सेवाएँ की। चरहे कायेसकी जोरसे हम प्रस्तापूर्वक स्वीकार करते हैं।

सवल करात चैम और स्वदेश प्रेमके कारण आपने मारतीय समाजके नामको प्राचमिकदा दी तका सार्वजनिक काममें वमूल्य सहामता दी। जपनी मनता असमनसाहत नौर समान मैसेके शारण सापने सनका सम्मान समित निमा है। आपकी अनुपरिमति-पे होनवासी कमीकी पूर्ति झाना मुश्किक है। भापन अपन स्वयीय कोकप्रिय भाई ्राच्या क्यान ह्राच्या पुरस्य व जारण वश्य स्वराय काकाप्रस प्रीहे मी सबुबकरका सनुकर्ण क्या है। बापका बतिष-तरकार प्रशिद्ध है। वरीब सीर समीर सबका बापके मही समान रूपके स्वापत हुआ है।

भाषने समाम सार्वजनिक कार्नोमें चल्याह विशामा है। भाषका वह जस्माह भाषके धिसाके लिए किये मुखे प्रयत्नोंमें भी दिलाई देता है। भारतीय सावजनिक पत्तका-क्षमको जागन को प्रीत्माहन दिया है वह भी जनका एक उदाहरण है। अपने सान्धारांकी बीर मी अपनी तरह देशा कर गाउँ हमके किए जाप अपना ज्ञान बहाना चारते है। इस सन्त करमके कामना करते हैं कि जूसकी मैहनमें आप उनाय नष्टन हों। अरा पुत्र धारिवर्डक रहेक मीर। स्वरोग आफो दिन आजनते पूजरे बोर

भाग समुद्राप्त धायस सीट आंध । यह मानवह मेंट नवले कुए यी जीवनियान वहा कि यदि सातन कुछ बन नदा हूं। यो जनका सेच सी सावेरीको है। नयोकि जनवी नयन और देशप्रवका रंग मुझे भी नया

702

था। थी उसर क्रवेरी स्वयं बहुत काम करते थे। इतना ही नहीं ने अपने नीकरोंकी भी कार्यसके काममें बुराते थे। उनमें थी छरीकदास मेहना मध्य हु। थी छरीसवासन बात मदद की है। थी सबेरीकी जगहकी पूर्ति होना मुस्किल है। किन्तु जाधा है कि भी भारा चस्मान उस कमीकी बहुत-कुछ पूर्ति कर सकते। भी वस्तमनी औक समयपर ना पहुँचे वर् नुगीको बात है। इससे मन्त्रियोंको बहुत भरद मिल सकेगी। मेरी कामना है कि भी संवेरी बैरिसन्द बन । इसके बाद एधिबाई पत्रीयनके सम्बन्धमें बोमने हुए कन्नोंने कहा कि व स्वतं मीमादी जनुसतिपत्र संकर जानकी सजबीन कर रहे ने। किन्तु कानून संजूर हो जानेते प्राप्त प्रति अपना विरोध व्यक्त करनेके क्रिए जन्होंने निष्क्य किया है कि अब मानितिपत्र विस्कृत भहीं सौगेंने । माधा है कि ट्रान्सवासके मारतीय बेसके प्रस्तावपर बटस रहने बौर कीर्र भी मारतीय व्यक्ति सन्मतिपत्र कार्याक्ष्यसे सम्बन्ध नही रखेशा।

#### भैगन समितिका भाषपत्र

इसके बाद मेमन समितिका मानपत्र असके संगुक्त अर्थतिक मन्त्री भी गौरत मुहम्म<sup>हते</sup> पद्मा। उसका अनुवाद निम्नानुसार है

मेमन कीमके गरीब कोगोंको हर प्रकारकी प्रवर देनेके किए निवि सूर्व की गरे है। उस निविक किए जापने का कीचिस की उसके किए हम उसकी कार्य समितिके सदस्य आपका अन्त करवासे आभार नागते हैं। वास्तवमें निविक्त सस्वापक और स्वस्त्री-पक बाप ही में । और हम बिना किभी अविचयोक्तिके कह एकते हैं कि वाप मेमन समावके मुकुटके समान हु। अपने समावके प्रति आपके मनमें वो मनित है उपने कारन ही समाब उस निविको मजबूत किये हुए है। हम साक्षा करते हैं कि आपकी बनुपत्वितिकै विनॉमें हम समितिकी पन्तिको वैसीकी-वैसी कामम एव एकेंसे बौर भापने सीटनेपर बापनी नरोहर मापके शुप्र कर रेंपे।

### भारतीय पुरवकाकवका भानपत्र

माप्तीय पुस्तकामयका मानपत्र श्री बस्मान बहमह एकेबीने पढ़ा । उसका बनुबार तीचे हेते है

भारतीय सार्वजनिक पुस्तकारूमके काममें आपने जो नवर ही है उसके किए हैं पुस्तराज्यको समिति और सदस्योंकी ओरसे इवयसे बागार मानते हैं। आपकी बार्न प्राप्तिकी मार्काक्षा सर्वेनिवित है। इस काममें बापने जो भवद वी वह आपके स्वनावके मनका ही है।

इस पुस्तकासमके प्रति बापकी सर्वमावना है। हमें विस्तास है कि बाप प्रते कायम रहेंगे जौर नेटाइके सार्वजनिक जीवनके जपने प्रित काममे माम केनेके क्रिय भाप बल्बी बापस सामग्रे।

#### भारतीय रामासका मानगत्र

फिर भी नार भार मुख्केने भारतीय समावकी जीरसे मानपूत्र पढ़ा। सदका साध्य मद t

भापके स्ववेश कॉटनेके अनसरपर आपका विशेष सौरहे आजार मानगा हुन मपना रुपैस्य समझते हैं। आप शहर वर्ध-भावनायांके हैं। फिर भी जापने रिपुर्वी और मुस्तक्रमानिक श्रीच करा भी फर्क नहीं किया। बाप अपने बरवन्त दयान स्वमाव सरवाद एवं सबके प्रति सहानुमृतिके कारण कोकप्रिय बन गये हैं। इस वर्धावके कारण बाच हम यह बापके अहसानमन्त है साथ हमारे सामने एक अनुकरणीय उचाहरण पेस हमा है। इस कामना करते हैं कि बापकी इक्लारें पूरी हों बाप मुक्ते स्वदेश पहुँचें और बहुति सुबुबक कीटकर सपना काम बपने हाथमें कें।

इसके बाद साहित्य समितिकी औरसे बी पॉलने जी सबेरीको हार पहनामा और पंगातन कम समाही ओरसे जी अम्बाराज महाराजने हुसरा हार पहनामा और पुण्य-वृद्धि की ।

#### बी गौषीका भाषण

फिर मी मॉमीन कहा

थीं सबेरीको इसने यानपन विधे यह ठीक है। किन्तु बिन युनैकि कारण हमने उन्हें मानपन दिस है उनका हम सनुकरण करने तमी थी उनर सबेरी उनना धमान मानि। जन्होंने मान पानेके किए हुछ नहीं किया। वे मानके मुखे नहीं है उन्होंने कर्मम्यक कीमकी देश की है। उन्होंने मर्मम्यक स्ववहार हारा बन और उननी मिस्रा किए कहत है यह दिसाना है। वे जनते की है। उन्होंने मरसक स्ववहार हारा बन और उननी मिस्रा किए कहत है यह दिसाना है। वे जनते विपक्त मही उनका के स्ववहार हो। वे जनते विपक्त है। वे जनते विपक्त माने कर उनके हैं कि स्ववहार हो। वे जनते विपक्त माने हैं। वे जनते विपक्त माने किए है। इरका नाम सन्दें हैं। उनके किए उन्होंने विजना वरायर एक प्रायण है उन हर करने किए मुख्य नीन है। उनके किए उन्होंने विजना वरायर एक प्रायण है उन हर करने किए मुख्य नीन है। उनके किए उन्होंने विजना वरायर करने हैं। हार्थीकिए हन उन्होंने पिछ है। मिस्रों। दो अवेरी हन जीन मुझेको कायम रखकर उनकी सीमा बनारे हैं उनके किए सन्दें मिस्रों। दो अवेरी हन जीन मुझेको कायम रखकर उनकी सीमा बनारे हैं उनके करने किए साम सामित है। हम उनके समान आवन कर है। हार्थीकिए हन उनके करने किए साम सामित हमा हमाने हैं हम उनके समान सामित है। हम उनके समान सामित हमाने करने हमाने हमाने हमाने हमाने समान सामित हमाने हम

भी पारती इस्तमनी उसी दिन मारतम कीरफर सामें या वन्होंने भाषवर्गे भी उमर मेरेरीकी युक्तमा सर कीराजसाह महतासे भी।

यी बाहुम्मा हात्री बागर सबेरीने पहा कि यी जगर उनके निपटके नावन्यी है। इससिए वर्षमें इस समय यह कहे किना नहीं रहा जा सदना कि यी उपर करेरीने दूरव्यका नाम पेतरा दिया है। उन्होंन यह कामना व्यवन की कि नासवासके मारगीय क्यी नाम्यवासका रोपून स्वीवार न करें। उनके बाद की नामजीने यायण दिया।

### धी पीरम मुहम्महका भाषण

फिर भी गीरत मुहम्मदने कहा

में भी उसर सबेरीमा पहांनी था। उनकी जिनना नालेक की बारे कम है। में द्रान्सदाके वानुनको बड़ा जुन्मी मानना हूँ और यदि वह वानुव यहाँ लागू किया रम्पूर्व बांबी बाब्सव

नया तो में जुधा पाइको बीचमें रक्तकर धान्तपूर्वक कहता हूँ कि मैं छउँ कमी स्वीकार मुद्दी करूँगा बरिक वेलमें बाउ-पा। में बाला करता हूँ द्वारायपानके भारतीय मार्र मी देशा हूँ करेंगे। थी क्लीकाराजने सान्तपानमें आ बेगीसमान को कहा हूँ द्वारा में समर्थन करता हूँ। उन्होंने कांग्रेसकी बहुत ही छेवा की है।

## भी इस्माइस्ड गोराका भाषण

भी इस्माइम गोराने कहा

rc

भी जमर हाजी जामद समेरीके सम्बन्धम जो-कुछ कहा जा एहा है उसे मेरा पूर्व समर्थन है। उन्होंने कोमकी बहुत जम्मी सेवा की है। भी मस्तमनी स्वीधसे धी हैं। इससे नावेसका काम बहुत ठीक हो जायेगा। एसिमाई कानुमते किमाफ हर बहुत कहाई सहनी है। विजयम्बरका चीचा प्रस्ताव जायोगिय कभी गहीं छोड़ सकते। पार्र हर उस प्रस्ताकों छोड़ देने तो हमारा बहुत मुख्यान होगा। मेहाल प्रास्तीय करेंदेका मैंसा समाप्त हो एहा है। हमकर केवल कर्य है। इसस्य याना पारता हूँ कि उसके तिस प्रस्तामन पूरी मेहतत करके चन्या व्याहिंगे।

भी छरीलवास मेहना बाल कि उन्हें वी उपर हानी बागव शबेरी बैंसे छैर मिसे वरोलिए भीमकी मेबा भी का सभी है। उन्होंन अपने क्लेक्सरे पर कुछ गही निया।

ग्री हाडा उस्मामका गाएक

भा द्वादा उत्सामका सायप

भी दादा उत्मानन नहां भी उत्तर मेरे मार्द है। उनके बारेस म अधिक मही बाल शक्ता। किन्तु स्तमा हो नहां हूं दि भारणीय उसका भी उसर बैंग्रे कई नर पैदा करे। मेरा चुनाव करके भेरा जो तम्मान किया गया है उनके लिए मैं बॉबेन्डा आमारी हैं। में दिउनी हेमा कर मर्काम यह नांचनको और मुझे देलता है। मैं मार्नी भोरणे अरतक मेहनठ करेंगी। भी राजनवीके आ जानन मुझे हिल्ता है। मैं मार्नी भोरणे आसियाके मात्र प्रदिर्ग नाम कराम में अस महतन वर्गमा।

#### भी इत्तरीका जबाव

भी उमाने नहीं मानावाहा बहुत ही संक्षित किन्तु प्रवाबधानी बत्तर दिया। वर्ग नम्बन्यने मारब बनन हुए उन्होंन बहुत इनने बोबा और आबके इन साबावाय वालीय स्थावकी सूने दबा दिया है। इनना एक स्वीहरूर परन्त बाध्य नेया मुग्नी नहीं हुई। विकास दिया है बहु स्वीम नमसरूर ही। वार्यमध्ये सावावते किए में साहं दौषहा बामार जानता है और दस्त है। करने हैं कि नेवाह कारता यह रहीया से उन्हों है। इस पर आहे, तमें बहुत नमबनने दुवा जीते है। यह पात्रकों जेंदूर होता तो पूछ है। सबस्य में पूर्व बहुत स्वन्ताने दुवा जीते है। यह पात्रकों नेद्रा होता तो पूछ हो सबस्य में पूर्व बहुत स्वन्ता ने नेवाह सीमित्रक मानावाह किए से उन्हों नेवाह साहत्व मानावाह है। उपल नेने की हिरोब बहुत सीमित्रक स्वन्ता कारती अपने में दिन यह मानदिक सीमित्र साहत्व निर्मा है। बार्गालय सीमित्रक साहत्व में स्वन्त में हिए स्वाप्त मानावाह सीमित्रकों अपने में सहित्रकों साहत्व में स्वन्त में साहत्व सीमित्रकों हम करने हैं हिनी से नाई साहत्वाल कमी मूलमें नहीं पहता। उसी रास्तेपर चलकर में कीमको सेवा करता जामा हूँ और, जासा है, चरता रहेंगा।

[गुमपतीचे]

इंडियन बोरिनियन ११-----------

### ४६३ जोहानिसबर्गकी चिटठी

#### " महामारी

भारतीय समावको इस समय मानी महामारीने का बेटा है। पिछका सान्ताहिक पत्र बन मेंने रवाना कर दिया तब शुक्रवारको तार आया कि बड़ी सरकारने मारतीयोंकी कुमानीका कानून मंदूर नर किया है। वेसे हमारे आमेक भुक्रवार क्या वेनेवाके हैं? इस मेंका एव पूजने तमें हैं। किया हमानी मारतीय ऐसे प्रकाल साथ दुष्टन वायद होकर कहरे हैं कि यह कानून कुमानी सेनेवाका नहीं बन्कि मारतीयोंकी युकामीकी वेदियाँ काटन नाह है वसींकि हम हसे स्थाजित न करके बेंक जाना है। इस विचारते इस कानूनका पत्र हा बाना करवान ही स्वस्तान पाहिए।

#### स्टार से विवाद

बाद दिया नुसनेताला होता है जल समय उसका प्रकास तंत्र हो बाता है। हसी प्रकार मनून पास होनेको वा कि प्रको ही में स्टार के स्वाम्पों के क्षेत्र हो गया। स्टार ने लोगोंको मार्कित है कि प्रकार हो में स्टार के स्वाम्पों के क्षेत्र हुत कर हो गया। स्टार ने लोगोंको मार्कित कि क्षत्र मुक्तानेवाला केल सित्ता। उसका से गांधीन नवाली नित्ता है प्रकार के स्टार के हुत्य कि से स्वाम्पा कर के स्टार के हुत्य कि स्वाम्पा कर है कि स्वाम्पा के स्टार के हुत्य कि स्वाम्पा कर के स्टार के स्वाम्पा के स्वम्पा के स्वाम्पा के स्वाम्पा के स्वाम्पा के स्वाम्पा के स्वाम्पा के स्वाम के स्वाम्पा के स्वाम के स्व

१ केट्रिर "क्षत्र वसारको" वृक्ष ४६६ । २.केट्रिर "क्षत्र कसारको" वृक्ष ४६६ ।

Ya

उठाया भा । हम द्रारक्षणक अग्रयामी वस [रैंब पायोगियर] और द्रारक्षणक [नगरपाविका] संबंधे अरमण्ड विमयपूर्वक मिळता वाहीं और वे हमसे न मिडें। इसका क्या वर्व 📢 सिर्फ एक ही कि ने हमें कुलेंकि समान मानते हैं और इस बो-कुछ कहते हैं उसे हमास मीकना प्रमुख्य १० च हुन हुना कुना पाना गानव हु बार हुन बाहुक कहा है वेच दूनारी महास्वर उपक्षी परवाह मही करते। अब कोई यह गाड़िक हु सकता कि अपूनतिवाहिक वार्षि हुमारा जहेंच्य सिद्ध कराफें किए हमें जितना करना चाहिए या बदना हुमने गही किया। यदि कोई ऐसा कहे दो नह बाद जागते हुए सोनेके समान है। अब ने अपनी दुख्य बाले है कि विशिष प्रार्थीय संजने स्नेक्स्या पनीयनके किए यो जिनेदन किया है उसरे अपूनता अनुमतिपन सम्बन्धी उद्देश्य सिख हो जाता है। सच देता चामे तो तब यह उद्देश्य पहा गरी है, फिन्तु चात बात तो उनके मनमें यह तमा रही है कि मारतीय समाजनी बेदण्यती की बारे। में और मेडियेकी कहानी इस कानुनपर लागू होती है। बचवान मेडियेके मनमें वर गरीर मेरको सा बानेकी इच्छा हुई तो उसन सानक लिए कुछ बहाना ईहा। उसन मेरूपर इस्ताम अनावा कि तूने मेरे पीनेका पानी गन्या कर दिया है। मेंडने बवाब दिया कि म वो चतरता हुआ पानी पौ रही थी। उसे खबाब निका कि तुने मही तो तेरे बापने किया होगा। यह कहकर उसने मेड़के बारह बचा दिये। इस स्थितियों और पारतीयोंकी स्थितियें विक मरका भी फर्क नहीं है। काढ़े किस प्रकार हो। गोरे यह सिद्ध करना काइने हैं कि एककी मामकोंके बाहर भी हमन तका उनम समानता नहीं 🗞 और इसीकिए यह कानून पास कराया गरा है। साँडे एसमिनमें विश्वनी न्याय-पृत्ति है अस्ति अय ज्यादा है। इसीसिए ट्रान्सवापने पोरोंसे करकर उन्होंने मारतीय छमानके शांच जन्याय किया है। किन्तु निसे राम रसता है च केंद्र कोन का तकता है? मारतीय छमाव करने केवके प्रस्तावपर करा रहेगा में नसने पूर्व दिवाद के पूर्व है। दशनिय में सबसे को जाननमन्त्र हो रहा हूँ। मुझे सभी तो ऐसा नम स्व है कि कानून पाद हुना यह हमारी नूच-किस्मती है। चार्नी और लोग इस बोतमें है कि बेनमें बाकर महत्त्रका मुख जोनेंगे।

#### ब्री कटिंच साहच

करपूर्वत विचारोंका प्रवक्त समर्थन करपेवाको बाद यो बाहिर हो चुकी है। सी करित सहीकी विचारवसाके सहस्व है। इस कागूनका विचारा उनहें ही कहा जाता है। उन्हों के स्वार कर के स्वर कर कर के स्वार के स्वार कर के स्वार कर के स्वार कर के स्वार कर के स्वार कर के स्वार के स्वार के स्वार कर के स्वार कर के स्वार कर के स्वार के स्व

१ देखिर "यम राम्ममा कामाची सम्बो " युव ४६५ ।

प्या। ऐसा और इतना हो जल्मर इस मये नानुनके अन्तर्भव रहने और उससे मुन्त रहनमें है। हमें वनीनके व्यक्तिगर न हों हमारा आपार कम हो और हमें हमें कहे अधिकार म विये जाने यह सहन किया ना सकता है। वसीकि उस नगत हमें निवस नहीं निवस किया ना सकता है। वसी उस उस कर ने से हमारे देश वार उस के उसके किया ना सकता है। वैसे हमारे देश वार उस के उसके किया ना किया हो। वैसे हमारे देश वार उस के उसके किया ना किया है। विश्व की उस हम हम किया हमारे किया ना क्ष्य के उस हम हम किया हमारे किया ना क्ष्य के उस हम हम किया हमारे किया ना इत किया ना हमारे हमारे हमारे किया ना हमारे हमारे किया ना हमारे हमारे हमारे किया ना हमारे किया ना हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे किया ना हमारे हमार

#### उपाप

मन इस नया करें, यह कई पाठल इस चिट्टी के द्वारा भानना चाहेंथे। बनाव दो कुमरने ही है दिया है। हम इतनी स्वतंत्रवता मोगने सोध्य हो नमें है कि नमें अनुमृतिपत्रिके साम पुराने बनुमतिपन भी जला ह। जब यह स्थिति गहीं रही कि एक भी मनुष्य अनुमतिपन कार्यान्यमें जाये। यदि किमीको अनुमतिपत्र समयाना होया तो वह नये कानुनके अन्तर्गत 🕏 में पदा सकेवा: किन्तु सदि वह कानून इसें संबुद न हा तो इस अनुमित्दन मैंगदा ही नहीं एक्टे। इसमिए पहला काम ता यह करना रहा कि अनुभतिनक रायांक्यमें कोई मी मारतीय न बावे न पत्र-सवहार करे। धप तो इस फिल्ड्स देखते रहना है कि सनुमति पन कार्याक्य हमारे ब्रारा असे अनुसनियन निकमकानेके सिए परा-परा तरनीवें करता है। बारतीयोंको बनी तुरन्त हो जेलका लाग नहीं मिकेमा। अभी बनुमतिपत्रके नियम बनान बाकी है। फिर सनुसरिपन सैनेका अस्तिम दिन निरिचत किया बायना और उस दिनके बाद जेस-महत्त्रमें बावा वा सकेगा। इसकिए इस साववान है निर्भय है और जपने प्रस्तावपर निरिक्त रुप्ये जनस करनेवाछ 🛊 यह निज्ञ करनके सिए हम जनुमतिएव कार्यान्यका बहित्तार कर हैं। इत्यकारमें बाहरने विना जन्मतिपत्रके निराधिन गारतीयोक मानेका विकार फिल्हान हमें हों। देता है। क्योंकि उन्हें बंदि अनुमनित्त्रकी सावस्परूप होगी तो गये भानूनके अन्तर्वत ही मिन मरुना है। संक्षित वह तो किनी बार्णीयमें हा ही नहीं नवना। युझे बाता है कि <sup>मारे</sup> मारतीय इतता क्रमाह रुवये कि वृदावन्त करीन ट्राग्मवामके बाहर भी इमें राजी बनेकी वारत रराना है। विश्वेष बार्ने इंडियन औषिनियन अरू १७ पछ २१६ देननमें समनस मा कायगा।

#### सॉर्ड एसगिनका भरहम

एरपिन माहब हम पालक चाट चरके अब बनावने नीएनर अपना बनाया हुआ साम माहब समाना चाहते हु। राजटरात नार है कि चर्चितत नामृतने अन्य पन कवाब दने हुए लेश है कि अनस्य बासमीन बारचीन हुई है। कहान चना है कि उसने अनसन को निवस नेपार्च पायम से बहुत ही जरम और सुने हुए कि प्रतान निर्माणी आरमाना ने पान के नेपार्च पायम से बहुत ही जरम और सुने हुए कि प्रतान निर्माणी आरमाना ने पान के नेपी इस नाबरने आयान्यर साम्बटर और लियना है कि गीवनकाम नरस्योगे नुसा हो। इ



मानतीय मुस्तान सीरियाके पायाबोंके बचीन एक कैवीके समान यीकडीब कीजोस्कर्मी 'एहते हैं। मानतीय मुक्तान स्वय मोके मुस्तकमान हैं। इसिक्य हेनाव देखकी बात उनके सामने पेच इर्ह तो उन्होंने उस परान किया। सबको काम हो। इस इच्छासे उन्होंने यह नहां कि विदा और यामो हर दोनों क्यारामहीसे मदीना सरीक बीर सबका सरीक तक साइन के नाई वामें। क्यि मानतीय मुक्तानकी मुक्ता स्वीकृत नहीं हुई। इन्बर पायाने यह समसामा कि मदि विदा होकर देन बनेगी तो बचेब सोग उसका साम केनसे नहीं कुकी। वे अपने बादमीको कर्मीक बनायि। इन्बर पायाने बपनी हैगारी कर रखी थी। कुछ समीन भी सरीवी थी। येव बनुह्वाकी उन्हें मदद थी। इसकिए दमिरक्से मदीना सरीक साइन के बानना निर्मव हवा।

#### वसिकक्ते सदीना चारीफ

इस बाइनकी सन्नाई बनानय १६ सीछ है। इसमें से ४५ सीजका फासका पूरा ही गया है। गत वर्ष इसके ब्रास्त केवल ६१९ और बाय हुई की। एकम प्रात्तिक किए मूठ मेहनकी जाती है किन्तु इस्तान्वकों लोगोंकों इन्यत पासापर विश्वास नहीं है। इसिम्प् मोई पेंदे नहीं देता। और यहारि इसमें बनानेके किए उस बन्दारिकों वस दिनका बेदन पेना पहता है और सरकारी विमानके प्रत्यक्ष पत्तपर रेक्सेके किए हो पेनी बन्ता वसून किया बाता है दो मी भोके-मांके कोगोंकि मनपर प्रयास बावकर को पैसा बनून किया बाता है उत्तर सारी बावका दारोमबार है। यूना गया है कि इन्यत पासान बहुत पैसा बटोर सिमा है। वो मान बसीदा बाता है उस्तर वे बचना निजी कमीवन के रहे हैं। कमीसनके स्मर्ग एक बनेरिकों पेड़ीको उन्हें १ थीड देने पड़े।

दा रेकने पहले मानका १९ १ में बारफ्य किया यया था। किर मी जनतक पोचर्या वार को पहले मानका १९ १ में बारफ्य किया यया था। किर मी जनतक पोचर्या वार मी पूछ नहीं हुआ है। बढ़ी रेक्साड़ी चल पही है बढ़ी सप्टम्सका काम नहीं किया वा पूछ है। बौर परित्या हुकने महारकी होगे के नारण बातरी ही इस बारे काममें क्यावियों जिमाई है पूछे है। मारक बौर चीनते को मोने के मुख्यमां कि सिए यह साइन वर्षणा जुएने मी है। है सात के किया का ज्याया हुकरें मी कम ही लोग कर रहे हैं क्यों कि इस काइनपर प्रकार की साम कर पहे ही क्यों कर सा क

...

#### भारतीय दिग्टमण्डल

हुछ समय पहुंचे विश्वासको भारतीय विधानियोंका एक निष्ट्यक्षक भन्ता केठर [ इस्त-निष्ण विधा ना। माननीय सुन्दानन उसका बन्धा स्वापत दिया ना। किन्दु उन विद्यानियोंके। उनसे इन्छोंके सदसूर हनिक्त बाने नहीं विधा यथा था। इसकी गीतिविषय पुत्रकारी में निपतानी रहती नी। बीर सहार्था उन्हें उस्तानियानस्थ विधे यसे ने जीर मकी भीति नामा निय किया नया ना किए भी गाठा कीम कर रहे थे। माननीय पुत्रकानकी देशमें हुछ संपत्तीय मुनक्तमार मी है। यस्तु उत्तरहरण मानिया स्वाप्ता है। वर्षीय निपत्ति नामरर राध्या कोम उनकर बाने हैं और इस गोकका ने मन्त्राओं हु होते देना नहीं चाहने।

रे पुरुषिः सुन्यामका बसाद ।

तामिमी बचाई ? प्रथव की पीड़ा प्रश्नुता ही बात सकती है। कांकसमाके एवरन वो हताँ साईका काम करते हैं, इसमें पक मही। उन्होंने ताकियों बनाई इससे एवं होता है कि इस्ते । सावनाओंकी चोट कम रही है। इससे उनके किया तो करना हो यो हैं कि इससे विकास कर कर के उन्होंने नहीं समझा इसिक्ट एकिया नजी है। बात पड़ता है एकीरत वार्ट सम्बोधी स्वतिमं कोई परिवर्तन मही होता। हमें बैकके समान माड़ीमें वोठक इस्तेवा गई स्वतिम तार्ट स्वाधीकों एके उससे इससो वैक्षां-बीदी स्विति एट नहीं बातों। इस में प्रकार क्षाने प्रश्नाम की कर इस्तेवा एस बीजी रखे उससे इससो वैक्षां-बीदी स्विति एट नहीं बातों। इस में मुक्ते वातों । इस में प्रकार का हो बाते । स्वतं बचा ? तब मी हम बीचा में उसर नह चुका है एक सारकों का हम सीका रखीं के सबसे पता ? तब मी हम बीचा में उसर नह चुका है एक सारकों का हम सीका रखीं के सकते । दुक्तानीलें प्रकार वक्ष्या बातेको निक्ते व्यावा ऐसी-बाराम दिसे बातों उस समेन पूर्ण हमें पुक्तानीलें पुकार वहीं बाता है। इसिका व्यावा ऐसी-बाराम दिसे बातों उस समेन पूर्ण हमें पुक्तानीलें मुक्त सही बाता है। इसिका हमें उस महाक्वाचे नमतापूर्वक विकास देशे

#### डर्षमधी सहानुभृति

वर्षनके मारतीय नेतानोंकी कोरसे दुल्यवाकारें वार्त और बहानुमूरिके पत्र नाने हैं बीर हमारे नेताकके नाहमीन सकाह दी हैं कि हम बेकके प्रश्तावपर वटे खूँ। इस सहानुहीते किर हम बामारी हैं। इसकिए कंकके नाम बामारका तार भवा वा बुका है।

[नुमरावीसि] इंडियम जीविनियम ११-५-१९ ७

### ४६४ हेनान रेलवे कुछ नामने योग्य समाचार

टाइस्ट बॉक इंडिया के इस्टान्यूल-लिया विशेष धंवाददाताने हेवाव रेड्वेक राजवर्षे वानमें सोम्स हक्षेण्यत थे हैं। उठका सार्यग हम दे खें हैं। केवलने रेठके प्रवत्तवकील वहीं क्षी टीका की है बीर धर्मी हिस्से करीयनेवासीको यह सुपित दिवा है कि यदकर रिवेर्षे काममें पैठी हुई समानक गण्योग हुर नहीं होतो तस्तवर कोई भी पीत मेरे। केवल मी किवहर्षे तथा थी कब्दुल काहिस्स का विशासितीक कोटो भी दिवे हैं वो पीत करें काहिस्स के थे। हमा निकासर इस सम्बन्धन हम दोनों सरकानीकि दिवार पुत्र है। पार्ट्य सार्मित पर्व थे। हमा निकासर इस सम्बन्धन हम दोनों सरकानीकि दिवार पुत्र है। प्रति सार्मित पर्व भी सार्मित किता हमें स्वार्थ काहिस्स स्वार्थ हमा होता है कि इसमें कुक हुक प्रवर्ध पोत होती हो काहिस

#### रिष्ठवंका निर्माण

है बाज रेजरेको जन्म वेते क्षक हैं — कुन्यात इन्बल पामा। इस्ती इन्बल पामान आपों गियाइमी हा नरल दिया था। शतनीय जुलतानके पान कुछ पूर्त लोग रहते हैं। में उन्होंने से रूप हैं। मी इन्बल पासा विमुद्देशों जाये हैं। इस्तम्मूनये बाहर कोड़े ही मोनॉको बान है कि माननीय मुक्तान सीरियाके पाधाकोंके अधीन युक्त कैंदीके समान शीसग्रीज कीजास्कर्में रहते हैं। माननीय पुस्तान स्वय भाक्ष मूससमान हु। इशस्त्रिए हैजाज रेसनेकी बात उनके सामने पेस इर दो जन्होंन उसे पसन्द किया। सबको साम हो इस इच्छासे उन्होंने यह कहा कि बिद्दा भीर माम्बो इन दोनों बन्दरगाइसि मदीना सरीफ और मक्का दारीफ तक काइन के बाई जाये। किन्तु माननीय सुक्रतानकी सूचना स्वीकृत नहीं हुई। इन्नत पाधाने यह समझाया कि सर्वि निहा होकर रेख बनेगी दो बड़ेन कोग उसका काम केनसे नहीं शुक्रेंगे। वे अपने आदमीको नवीपा बनार्वेने। इरवत पाशान अपनी तैयारी कर रजी थी। कुछ जमीन भी सरीवी भी। मेब बदुहुशकी उन्हें यदद बी। इनसिय् बनिक्कसं मबीना शरीफ लाइन क बानेका निर्मन इसा ।

#### इमिरकसे महीना झरीफ

हैं। काइमकी सम्बाई क्यमंत्र १६ मील है। इसमें से ४५ मीलका फासका पूर है। यस वर्ष हसके हारा केमल ६१९ पॉड बाय हुई थी। रहम प्राप्तिके सिस्ट् बहुत मेहनवकी जाती है किन्तु इस्तम्बुकके सोबाँको चरवत पासापर विश्वास नहीं है। इससिए कोई पेंचे नहीं देता। और बचिप इसमें बगानके लिए सब बफसरोंको दम दिनका बेदन देना पहला है और सरकारी विमानके प्रत्यक प्रवपर रेमवेके लिए दा पेनी कन्या बमूल किया नाता है ता भी मोछे-पाल खोगोंके मनपर प्रमान वासकर वो पैदा बमूल किया नाता है बमार नारी बातका बारोमदार है। सुना मना है कि दण्यत पाधाने बहुत पैसा बटोर लिया है। मां माम नरीदा बाता है उत्पर ने बाना निनी क्मीमन स रहे हैं। कमीयनक रूपमें एक बनेरिकी पेड़ीको उन्हें है | वींड देने पड़े।

इस रैसरे पहले भागका १९ १ में आएम्म रिया गया था। फिर भी अवतक पांचवाँ पान भी दूर गही हुना है। बहूरे रेलमाड़ी चल रही है वही भरमत्वका कान नहीं दिया का पर है। और परस्ति इनके प्रकारकी होनेके कारण बावसे ही इस सारे काममें लग्नियाँ दिणाई हे रही है। भारत और चीनव आनवाले मुनकपानिक मिए यह जाइन सबेपा अनुर योगी है। हेबाब रेसवेचा उपयोग दुनरेशी कम ही लोग कर रहे हैं वर्जीट इस लाइनरर रानदा नदरा धाई भी भागे गिर केना नहीं नाहता।

#### मास्तीय शिष्टमण्डस

🖫 नमय बहुत विजायनके भारतीय विद्यापियोंका एक जिप्टमण्डल बन्दा तेकर 🛙 इस्न 

रे द्वरीक <del>राज्यतास्थासम्बद्धाः</del>

#### कर्मकारी

रेलका सारा काम सैनिक करते हैं किए मी यति मील ३,७२ और सर्व शामा है। वीर यवा आवस्तक सामान न होनेके कारण रेक्तगाड़ी प्रति बंटा १२ मीकते मधिक नहीं वह वर्ती। मानतीय मुकतानके एक भृतपूर्व अवस्थकतानि बातचीत करते हुए मुससे बद्धा कि नाई व नहीं मानना कि रेलवे उपयोगमें का सकेयी। अवतक बिसवी मार्ग पुरा होया तबाक की वासी भाग विगड़ आयेचा और मह बात तो असन ही है कि रेसबेसे बानेमें वितरे स मगते हैं चतने दिनोंने इस्तानकारे वसनार्थ शारा जिल्ला पहुँचा का सकता है।

### भारतीय मुस्तक्षमानीको क्या करना चाहिए!

मुखे तमी कर्मकारीने बताया कि भागके मारतीय माई-क्ल्मोंको तबतक एक गाँउ है नहीं देनी चाहिए पबतक कि उनके कोगोंको नियस्त्रीका कविकार न मिछ बाये और निर् मरका घरीफ तक साहत बनानेका प्रका यकीन न विका दिया जाय। जायका तो ही प्रमानार यस रहा है कि रेलके पूरा हीमेकी सन्त्रावता कम ही है। बहुत-से बान सूनेवारॉन मानतीय सुनतानको सूचित किया है कि रेजवेडे नामसे उन्हेंदी पत रही है। अर्थ इन्मद पाधाके हुन्दिये किसीकी जलने नहीं देते। आखों पीड माये 🛊 जनमें व प्राप्त 🐧 प्रतियत स्टेरे अन्त्यरोंकी चेवमें गये हैं। यावियोंकी कोरले व्यक्तिपत पत्र बाते हैं पर्से वे फिसते हैं कि पानीकी वा कन्य मुक्तिवाएँ कुछ हो है, और मुसीवर्त बहुत क्याबा है। किएनेसे हर भी बहुत अधिक रखी गई है। अधिकार्ज ताबुक तक तृतीय भीचीका भास चार सी रखा है। अवति एक मीकका एक बाना हुआ। इस समय इन्यत पासा ५ करके इस्तानुक्रमें तथा रेक्के-कार्याक्रम बनानेकी बात कह रहे हैं। यह सर्च विक्रुक वेशी 🕻 स्मॉकि बहुतेरे कार्यांक्य बाली पढ़े हैं । फिल्तु इस सन्वासुन्यकी किसीको परवाह वरी 👫 <del>उप्तंह</del>ार

पींड वा चुके हैं। नाममात्रके नेतनपर सैनिकोंसे काम करनाया चपाडीमें २५, वा पहा है। पांच वर्षमें केवल ४६२ मील लाहन बनी है। ट्रेन एक वटेंस हं मीडचे बीमड् नहीं काट पाती। इंजिम कैनल १६ है। प्रथम सेवीके यो और पूर्वात सेवीके १४ विसे है। इसके नार्तिरिक्त सेप मुके किन्सोंमें यात्रिमोंको के जाया कार्या है। सगरे बहुत क्ट कठाना पहेता है। यह रेलके केवल व्यक्ति हावमें है। हेवाबके बड़े सुबेदार बहुमर हाँगे पादाने मानतीय मुक्तानको तार दिया था कि बबतक कुटेरे अफन्नर केवर है विवेदक हुँक वाँगे हो सकता। यह बात राथ निकारी है। इसकिए सुबेशार शहोदय स्वाते हैं मुसलमानी मेरी यह विनती है कि बनतक नुटेरे लोग नहीं हुटते और डीक-टीक पड़ीन नहीं होता तवपर कोई सरस्थान कुछ भी पैसान सेजे।

[न्बरातीचे ]

वंदियम जीपिनियम ११-५-१९ ७

### ४६५ पत्र 'स्टार'को'

आहातिगरण सर्वे १९ ७

नेत्राम् मन्दरन्द्रः नटारः वाज्यस्मित्रस्यो |

महीप्रय

णीयवाँ पीतीयन स्विनियमो साथे था पालको प्रवार साथ अपनाम साम नहा
है कि स्व प्रशादित स्वासाय प्रतिमोधन प्रण्यास्य स्वायंत्र वस्य आग्योजनहारियों व देगा।
निर्माल कर दिया गया ना जीनाई अमानियादि कुल्मम दिग्नियोंना बनाभित् सोर्मे हिंग नहीं हाया। जिन्न जीनाई अमानियादे कुट्ट दिग्नीया है प्रोत्मा कि में कि मानियादे से प्रतिमा कि मानियादे कि मानियादि से मानियादि से प्रतिमा साथित प्रतिम कि मानियादि से प्रतिम प्रतिम कि मानियादि से प्रतिम प्रतिम कि मानियादि से प्रतिम प्रतिम

टेनारा विश्वास है कि इन लोगोंने अभूत्रणे बुवन हो आवरण ट्रालसानस बानूनी तीरणे मेंगे हुए विदिश भागमीयोगी आवासीका एक बहुत बड़ा जाग सीह्र ही जाश मेंगे नुस्तरोरे भागमों नकारना लीग आया। को उन्हें इस बानूनन निर्मात है। और तब ने जानने कि इस नये बानूनक बार्गाबक अभावने बारेसे उनको विजया आगन किया गया है।

YCC

हो उसके बरतेमें सन्हें अपनी आजाबीकी भौजूबा बेहतर हासतका बेच नहीं देना पादिए। मेरी रायमें नय विधानसे वे उत्पर बतकाई हुई बदतर हानतमें पहुँच जायेंचे।

इस बरामानवनक बोटको टालनके किए मैंने उनको यह बतकानेकी पृष्टता माँ है है पहछ यो उनका यह कर्म है कि वे इस कानुनके अन्तर्गत बुबारा पंत्रीयन करानेते पुरस्ते साम किन्तु किनमपूर्ण इंग्से क्लकार कर वें। मैंने सलको बुसरा परामर्स मह दिया है कि स वेकते हुए कि ट्रान्सवालको धन्होंन घर बना किया है और उसके विधायकोके चुनावक वारे वामनेका उनको करा भी अधिकार नहीं है जनने किए अपनी सुनवाई करानेका देवह एक है प्रमाथरासी तरीका है कि वे इस कानूनकी धर्तोंको तोड़कर बसका मालिरी नतीया मुख सर्वात् वे दुवारा पंजीयन कराने या देश छोड्न या शुर्माना वेगेकी अपेक्षा जेल बाना कर कर। मैंने उनको दौसरा तथा अध्विम परामर्थ यह दिया है कि उपर्युक्त रखक मुता<sup>हि</sup> जनको अनुमतिएक विभागने सब तरहका पत्र-स्थाहार बन्द कर देशा चाहिए, और ट्रान्स्वाह दुवारा प्रवेश करनेकी हच्छा रखनेवाले अपने मित्रों तथा अन्य भारतीयोंने बनुरीब करा

चाहिए कि वे तमें कानुमके बन्तर्गत बस्यायी वा स्थायी बनुमतिपवके सिए प्रावनापत ने वें। मदि वह कहा जावे कि मेरी अन्तिम दोनों वार्ते साफ तौरसे एपियाई विरोधी भोवा पुष्टि करती है तो कहा बाने बीजिए। इससे केवल इतना ही साबित होता है और व मैं प्रावः कह चुका हूँ कि भारतवासियोंका उद्देश्य इस संबर्ध द्वारा द्वासवासके बनिया समिक ब्यापारको हरतम्य करना नही है बिक्क इस देवमें गौरव तथा जात्सदानानकं वा रहना है बीर मोजनके बदक अपने सम्मणित अधिकारको बचना नही है।

में स्वीकार करता हूँ और मेरे खनक अंग्रेज विकाल मुक्की कहा है कि सावद मेरे परानी पद, स्थापक क्पर्से असल गड़ी सके। किन्तु यदि एवं मित्रोके सन्देहरा बाबार ठीत प्रशासिक हो जाने तो मी सभे सन्तोप होना । और यदि बिटिस मारतीय उस बासताको अपनाना पहन कर भी इस तमें कानून हारा जनपर लाबी का रही है तो में केवल हतना ही कह तकता हैं कि हुए उठ पेबोयन कागूनके पोला हो। यो निस्त्यों हु हर उपना हुए करीतार की बा परे हूँ और अब यह बकान बाकी है कि क्या हुम इठ परिवार हम्मूडिक कपने बेठेंगे। मेरे समझमें अमर बठकाई हुई स्थिति निविवास है और बीर उपनिवसियांसे में ठठके सम्बन्ध

उपहासके बकाय प्रश्नाका समिकारी हैं। उपहास समना प्रसंसा कुछ भी मिके सबि सै वा सेरे चानी कार्यकर्ता क्य मार्नेसे कैसमान भी पीखें कदम इटाते हैं विसे इसने अपने अस्ताकरणकी भाषानपर नपताया है तो वह हमारे किए किसीरेपम तथा पापको बात हानी।

লাণকা আৰি

मो क गोबी

अंप्रजीसे | RETURN FY-4-14 W

# 21-24 Court Chambers, Conner Rane Assesses Severes

TELEPHON HIS P.O. Box 6522, T. LEGISSE GANDHE A.D.G. Coop By Earther UNIO

Thommson 16th Hay 1504

My Dear Chinesalal

I enclose herewith order for the Corniston Sanatan Dhaven Sarha. Plants give the equivalent of the Hindi in English and Sujarati also In order to make the letterheads appear artistic you will have to use your judgment as to her than should be printed. That I think in that you could have the English in the form of an arch, and undermeath the such you could have the Hindi and Gujarati equivalent in Perallel columns This is with reference to the title of the fishes. The address will follow in the three languages. One after the other - The top with the nyetic syllable "on" may appear only in Hindi . It should be on ruled paper 500 Foolscap and 500 Bank. I have told them that it will be short 25/- for the whole order but if it is more let it be Eand you bill to the Eabha, Box 33 Cormiston at the same time that you send the letter-heads. In printing the address you are not to give the Box

These written to Omman Ahmed I have not by me
the extract from the "Times of India" as I have sent it to
London. The Maleyr of Johannesburg do speak Dutch the same
as on Cachalia a order but very few of them are capable of
reading the largur.

हो उसके बरकेमें उन्हें अपनी जानादीकी सौजूदा बहुतर हाकदको वेच नहीं देता मरी राजमें नथ विधानते ने जनर बतसाई हुई बदतर हास्तर्म पहुँच वायपे। इस सप्तानजनक चोटको टासनेके सिए मैंने उनको सह बतकानकी सुष्टतों की

पहले हो उनका यह कर्ज है कि वे इस कानूनके जन्ममंत बुबास पंत्रीयन करानेते साथ किन्तु नितयपूर्ण बंगते इनकार कर दें। मैंने उनको बुसरा परामर्स यह दिया है देवते हुए कि ट्रान्सवासको अन्होंन घर बना किया है और उसके विवासकोके चुनावरे बोक्ननेका चनको अरा भी विकार सही है चनके किए अपनी शुनवाई करानेना केवत सामाना प्राचा भरा बाद नावणार गहा हु जान छाए बंगना हुए साथ रूपनी की समाना सामाना सामाना हुए है कि वे इस कानुनकी हर्तों को वोइकर उसका भारितों की मा वर्षात् वे दुवारा पंजीवन कराने या वेच काइन या बुगीना उनकी अरेखा जेस बात करा में ने जनको शीसरा तथा मिलाम परान्तां यह विशा है कि उनर्युक्त स्वकें विकास माना हुए है कि उनर्युक्त स्वकें विकास माना हुए सामाना सामाना हुए सामाना सामाना हुए सामाना साम भाहिए कि वे तमें कानूनके बल्तर्गत सस्वामी वा स्वामी बनुमतिपत्रके लिए प्रार्मनापन व

वहि वह एका बावे कि मेरी अस्तिम बोनों बातें साफ तौरसे एथियाई विरोगी पार नर नहा नाव १० नरा जानारा बाता बार वार वार प्राप्त होता है जो पूर्विक रही है जो कहा जाने दीविए। इससे केवल इतवा ही साविर होता है जो में में प्राप्त कह पूका हूँ कि प्राप्तकाशिकां बहेत्य इस संबंध है। उन्हें उन्हें के प्राप्तकाशिकां के स्वाप्त कर स्वाप्त के स्वाप्त कराय है। इससे कार्य साविक स्वाप्त कर साविक स्वाप्त है। साविक हमा की साविक स्वाप्त साविक हमा की साविक स्वाप्त साविक हमा साविक स्वाप्त साविक हमा साविक साविक साविक स्वाप्त साविक हमा साविक साविक

में स्वीकार करता हूँ और मेरे अनेक अधेक निर्माने मुझसे नहा है कि सावद मेरे पर स्थाकार पराशि ह आर शर समझ बावस (महान मुसस पही है। के साथ रेख रे पर, स्थापक स्पर्स असक न हो छके। किन्नु प्रिट ऐसे मिनोके एनेहक्स साबार ठीव रे हो बाये दो मी मुझे सत्तीय होता। और प्रति विदिश सारतीय स्था सात्राको अन्यान करें भी हस नये कानृन हारा स्थापर काली का रही है तो में केवल हदाना ही कही है कि हस यस पत्नीयम कागूनके योक्स ही था। निस्थलेह इस समय हम करोटियर। परे हैं और अस यह देखना बात्री है कि क्या हम इस मौकेपर सामूहिक क्यासे करने समझमें अपर बतलाई हुई रिवति निविवाद है और बीर उपनिवेशियास में स्टाइ र करहायकं बनाय प्रकलाकं व निर्माण हो। या प्राप्त हो नार वार कराज्यावकं कर्याय प्रकलाकं वार्य प्रमुख्य कर्याय प्रकलाकं वार्य कर्याय प्रकलाकं कर्याय कर्यकं प्रकलाकं कर्याय कर्यकं प्रकलाकं कर्याय कर्यकं कर्याय क्षेत्रकं कर्याय क्षेत्रकं क्ष

मो क∘

[अंदजीसे ]

स्टार १४-५-१ ७

#### TELEPHON NE. 825. P.O. Ber 6,22, T. LEGANO GANDHI A.D.C. CON STW. Epithen Unto

The ruley 18th HAY 1904

Ly Desc Chimconlal,

I enclose herewith order for the C miston Sanatan harm Lawhs. Please give the equivalent of the hindi in inglish and dujarati also. In order to make the latterieads appear estiatic, you will have to use your judgment as to boy they should be printed. That if think is that you could have the English in the form of an arch, and undermoath the arch you could have the Hindi and Oujarati equivalent in Parallel columns This is with reference to the title of the faths "The address will follow in the three languages one after the other - The top with the mystic syllable "on" may appear only in Findi . It should be on ruled paper 500 Foolscap and 500 Bank. I have told them that it will be short 25/- for the whole order but if it is more let it be Frad you, bill to the Cabba Box 33, Gern ston at the same time that you send the latter-heads . In printing the address you are not to give the Box

I have written to Omman Airosd I have not by no the extract from the "mines of India" as I have sent it to London. The Malays of Johannahung do speak Dutch the same as on Cachalia a order but very few of them are capable of reading the language. Mry do you want to know it?

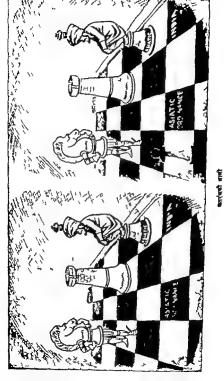

#### ४६६ पत्र छगनलास गांधीको

[जोहानिसंबय] रविवार, मई १२ १९ ७

দি ভগনভাভ

पुष्ट्नें बहुत करना पन किन्नानेका हराया था किन्तु रेक्साड़ीमें दिर इतना मारी रहा कि इंड मी नहीं क्रिल एका। क्रम भी ऐसी ही रिनांति थी बीर साल भी क्षममा नैधी ही है। एवं पत्ता बर्गनमें की बेहनत हुई एतते तबीयको नका चनका कथा बात पड़ता है। किर मी निकार को उतना साराल केकर, दिन्नी हरवासिक उपचार करके स्वस्य होनेका विश्वसाह है।

नान कुछ सामग्री भेन पहा हूँ। रातको और किसने या बोसकर विसानका इसदा करता है। मैंने तकपटके बारेमें भूता तो मेरे मनमें विचार बाधा कि उक्करको उसके विना मीपे वरनकी दे देना आवस्थक और क्वेंच्य है। मैं मानवा हूँ कि वह हमारे किए उपयोगी नारमी है। उसमें सक्षरि मूळ कुटेवें है फिर भी स्वयेकामिमानकी टक और ब्रह्मचर्स से पो गुप पुढ़ है। उसका काम कुछ विस्ताकर बच्छा है। इसकिए मेरी काम समाह है कि वित हम तुरन्त तरकड़ी वें। वि अवनकासके साथ बात करते समय मैंने एक पाँडका विचार निया था। फिला, फिलडास तरना सावा पाँड दिया जाय तो भी ठीक है। ममनकास मुक्ते कहते वे कि कुमारी वेस्टका भी तरककी वी वाये। यह बात भी मुझे बहुत ठीक बनती है। नेस्टके मनमें आये एससे पहले तुम सब इसपर विचार करो यह बहुत उचित भाग पहेता है। इन दोनों बावोंको तुरन्त समसमें सानेकी मेरी सखाड है। रस्किनकी <sup>पूर्वक'</sup> पुन भी पढ़ केना । वानन्दछास और मणिसाकको पहानेकी पहार्विपर विचार करके रिम्हा चुनार करते रहता। बादा छैठने बड़े राक्षेत्रकी सीम की है सो दे देना। सने कफ बीर प्रतियो तुरन्त ही सेमलेके लिए किसा है 'सो सेम दी हॉगी। वि हेमकल समिकसे बेरिक बून महीनेके सन्तर्भे या सकेगा ऐसी सम्मादना है। सेसागोसा-मेके रास्त्रेसे पानका विवार करता है। बेमागोबा-वर्गे जो मावनी हमारे लिए काम करता है उतका ताम और पदा मेवना। हिन्दी तथा तमिल पुस्तकॉकी सूची वसीतक नहीं मिली। कमर छेटने २५ प्रतिमां मनी होंगा । कामोहनदासको तीन प्रतिमां चिक्क क्याकर सेवता । उसर देठको और नी प्रतिमाँकी बकरत हो तो पुत्र केना । उन्हें बिनयपूर्वक क्रिबना कि २५ प्रतिमाँ छापानानेकी वरको भर है। प्रोक्सरस्रके सार्वजनिक बाचनानमाम भेटनी प्रति हमसा भजने फाना। वि अममकरको भारतीय नाम-निर्देशिका (इंडियन कामरेक्टरी) में नाम सम्मितित करतेने किए किसवा है।

मोहनदासके बाधीबाँव

मांबीजीके स्वासरॉम मूल गुजराती प्रतिकी फीटो-नजस (एस एन ४७४६)से।

र मग्द्र दिस नास्ट ।

<sup>%</sup> वर रा राजन वर्ष है।

<sup>3</sup> क्यान्समुद्ध निता : वे शहिन्ये करावित इंडियन मोरितियनके वर्ष ११, १९००क संबंधी व्य नित्ने क्षीतिक क्रमान्सम्बद्ध कर केल क्रिया था।

### ४६७ सार इ० आ० हि० भा० समितिको

जोहानिसम्बर्ग सर्वे १४ १९ व

[सेवार्गे

दक्षिण जाफिकी किटिया भारतीय समिति

रुत्वमं ]

कुछ सामसोंसे सेंबुक्तियोंके निशान गाँगे काठे हैं। कानून सभी सकट में व्हें छ्या। सेंबुक्तियोंकी निशानियोंका विश्वय केत्रक एक संयोध। मुख सापित सन्तियों पंत्रीवन और वर्षेसेदपर। गरम कायदे इसाल नहीं। कानूनकी मदुती वक्षणे। सबसे केत्रक पंत्रीयनने अधिक व्यापक। हुमारा ऐक्किक पंत्रीयनका प्रस्तान वर्ष भी बरकरार। बहुए बड़ा बहुमत सनिवार पंत्रीयनके सामने सुकनके बताय वेक्कें किए टैमार।

[किमास]

[संग्रेजीहैं]

क गोनियक कॉफिस रेक्क्स सी ओ २९१/१२२

४६८ यत्र छगनसास गांधीको

. .

जोह्यनिसर्प महिश्कारण

#### प्रिव छगनकाल

में कांसदन धनावन वर्ष समाका आहेर इस पक्षके साव लक्षी कर पाह हूं। हिक्की पर्याच अरेबी और गुकरातीलें जो है बेना। वर्षकि कांपल कलायुन दिकाई है इसके किंद्र पुरंहें करनी विवेक-बुंबिक कांग केंगा होगा कि वे किंद्र मकार कांग बाने। मेटी पानने प्रम करेबी वर्षाचार एक सकरे हैं। और इस वापके नीचे हिल्मों और गुकराती पर्योव स्वताना चार राममंत्र दे सातरी हो। यह सांबक्त नागके बारिय हुना। यहा तीनों नापामांव एक्के बाद एक दिया नाग । सबसे करार कृष्टाचे जीवन बादर "अंके केंग्न हिल्मों एका वा तर्मका दे। यह करात रामाच्या एकाना वारिए ५ कुम्मदेशपर कर्मा ५ केंग्न देवरपर। मन्न कर्मी करा है कि पूरे बाईरके कोई २५ शिकिन होंगे। परस्तु यहि बाधक हो से होने बीध नामाकी बीम ३० विवेदन केंग्न कांग्न क्षी देवा है।

भन केता। पता छापनमें तुम्ह बॉक्स नम्बर नहीं केता है। मैन उपमान महमयको किया है। हाइस्स ऑक इडिया का उदरम मेरे पास नहीं है नयांकि मैने जमे सम्बद भन्न दिया है। ओड़ानिग्वर्षके मलायी कब बॉक्से जकर है जैसी हैं।

र महें पहन्दी का सहस्ती वक्त महि दिया आहा कानियेस कार्यक्रमको भी मेरिक कर दी वर्ष थी ह

तुम्हारा गुभविन्तर [समन्त्र]

नोनोंमें है। तुम यह नयों आजना चाहते हो?

मो० क० गौधी

पुनस्य ]

कृत्यामदासको पैसा देता। रुपीद के केना। उसके को ४५ पाँ कमा किये हैं सी बीह है। पारससे साममें बदचन नहीं हुई नवींकि बाद पहचानका था। उसकी बामोचना हुई। भीजुमाईको कुछ समय बनाये रखना । यी पोसकक तारकी व्यवस्था की हापी ।

पैपी कि क्यांतियांके आईएमें है। परन्तु इस मापाको पहनेकी योग्यता उनमें स बहुत कम

टाइप की हुई मस बंदेवी प्रतिकी कोटो-नक्स (एस एन+ ४७४८) है।

### ४६९ पत्र छनमलाल गांधीको

[ बाह्यतिसदर्ग ] मई १८ १९ ७

विव इमनवास

तुम्हाय पत्र मिला। मेरा लगाम है कि बृहल्यनिवारने यने अपने मिरके बरको मगा रिया है। परन्तु संचपि मुझे तबीयत बहुन अच्छी नयनी है फिर भी मैं अभी अधिक नाम ोरी गरना पाहना। मैने वा इकाव किया बद्द यह कि मिट्टीकी दो पट्टियों निरपर और दो पैरपर बॉपी भीर मुबह ६ 👫 बजाय ७ वज तरु विचास विचा। असूर बात मी पानको

निवना अविर हो सरा जनना आराम। मुसे गुनी है कि अनिरिक्त प्रतियक्ति बद्दानेके बारेमें तूमने मेरे मुझाबके अनुसार बाम करना देव कर किया है। में हेमकक्त वहुँगा कि वह तुम्हारे पान इस नजाह दिशी प्रतियों री पूर्ण भेद दे। मैं जातना हूँ कि बहुन-मी अभी बच गई है परम्यु इसरी नोई बात नहीं।

गुमने उपर रिजनी अतिरिक्त प्रतिको क्की?

रैमचन्दरा स्वनेग जाना होगा। कारण यह है कि मैं उसके अनुमनिपवरी जबकि <sup>क्</sup>रिनिया प्रार्थनायत्र नहीं दता चाहना बयोदि यह तय वानुवर्ष अन्तर्यत हामा. और चुँचि सन रिगरातो गमा ही बारमंत्री सनाह वी है अनगत नवनि बनाय रायन्त्र लिए पास हेनवान्त्री मेरपि मेरी बण्यांनी चालिए। हेमचन्द्रशा नामान है कि बेजानीमान्थमें हारण जानमें का कुछ <sup>हैता</sup> क्या सेवा और वह स्थान भी देन तेया। परस्तु नाप ही यदि एका काई कारम श्रीता रि वर दर्ग होरर जाय ता वह वैना करेगा।

कर्ण है बरिय मेरा नवाल जनहां कार मधी में रेजहां है। प्रण द्यामें में नुद्देश पर चना है कि गरिशियदाहची प्रतियों जायम नहीं बची जानी चाहिए और स सुम्ह पुत्रदी विश्वीता क्रियान करना चारिए जैना कि तुम क्रम्प एवे अवधि रिण करने हो। वि हम रेन परिस्प्रिकाशका अब तो निर्दे कर रहम नवको दै सहन हा का बावद ही शामकी हाती। "रेरर्ग"बर वा रेग शा बिल्यूस वृश्यि है।

रे. मन्दे हे एरेन्स्री दर्शनीके सम्मानि स्वामीने हैं।

तुम जागते हो कि टोकेके निधानींका बया उपचार करना चाहिए। यदि नहीं तो दुग्हें वॉनटर निमुननकी पुस्तक बेबनी चाहिए। मेरा विद्वास है कि यह पुस्तक तुम्हारे पास है।

निर्वेपिकाके किए में यहां नाम प्राप्त करनेकी क्षण्य करनेना । इंडर्डनाके भी है इसकीम-का विद्यापन तुम निकास सबसे हो। रक्तकों नव्हनीके बारेगें मुझे निराजा नहीं है। यून नुषी है कि यूनने भी जगरको उनके केवाकि बारेगें किया दिया है। यून उन्हें किए विश्व एन्ट्रों हो मीर मदि उन्हें बीर प्रतियोक्ती सावस्थकता हो वा मेननेकी बात कहा सम्बर्ध हो।

> दुम्हारा सूमीवनाक मो० क० गांधी

[पुनसम्]

में मोड़ी-सी सामधी काब मेव रहा हूँ।'

टाइप की हुई मूल संदेशी प्रतिकी फोटो-नकल (एस एस ४७५१) से।

४७० एक और बंबिम आफिकी सारतीय बेरिस्टर

यो जोबेड रायप्पतके कैम्बिबके स्नातक बननेपर हमें उनको और उनके रिस्टेशर्पकी नवाई दैनेका अमसर मिसा था। अब भी रावप्यमके वैरिस्टरीकी जन्तिम परीसा पांच कर केनेपर उनको बवाई केंद्रे हुए हमें और भी सूची हो रही है। बच ने किसी भी दिन इसारे बीच हो सकते हैं। उनके का जानेसे यहाँ बकायत करनेवाके भारतीय वैरिस्टरोंकी संस्था चार हो बारेगी। उन्होंने को समुचित धिका पाई है बसकी सपनोधिताका मापदण्ड हुनाएँ रायमें केनक यह देखना है कि वे उसका प्रयोग अपने देखवासियोंकी उन्नतिके किए नहींकर करते हैं। चेंसार-जरके देसोंमें कदाचित भारतको बाब बपनी सीमाके भीतर और बाहर सर्वे वपने पुत्रोंकी प्रविमाकी सबसे ज्याबा अकरत है। बीर हमारा सब है कि अपनी उदार विद्यार्थ इस प्रकार सार्वजनिक अपयोग करलेसे पहुके ऐसे प्रत्येक भारतीयको वरीबीका बीवन स्वेच्छापूर्वन मपनाना पहेंगा । बास्तक्ष्में इस बारेमें इमें ऐसा करता है कि क्या वह इर बावनीका कर्न नहीं है कि वह अपनी निजी जाजिक महत्त्वाकीकाओंको सीमित करे। तो भी भने ही महत्त्र प्रस्पकी पूरी करह नाबित किया का सके वा नहीं यह लब् यात तो जिसे हम निवारित कर पूर्व है बकार्य है। रक्षित जाकिकामें अपने देखनासियोके किए सावारण नागरिक अधिकार हासिन करतेके बकावा भी शायपन जैसे भारतीय बालारिक न सामाजिक धुवाराके किए वहुठ कु भागवायक और धान्त काम कर तकते हैं। हम उनके सामने स्वर्शीय मनमोहन कोय और स्वर्भीय भी कासीवरण बनर्जकि आस्मरवागका उदाहरण रखते हैं। दोनों ही प्रतिभावान वकी वे। अस्तेने भानी कानुनी योष्पना ही नहीं अपनी सम्पत्तिको मी देखदानियाँकै हवाछै वर दिया था।

[बंग्रेजीनै]

इंडियन भौषितियन १८-५-१ ७

र नह रेखि मॉरीमॅझे गुजालीमें शक्तो किया है। १८ मारडीर राजीय मान्द्रीमनक नद न्यानी ।

# ४७१ ट्रान्सवालको सङ्गई

गव चना जीतन जग — या हाम में बहुबर गव गूंजच बन गयुंग दिवन है आया। पुष्ठ वासोस क्षेत्र मही बननी सरा और घर ना राजाना हम बनाने हा परने हु। कर्या गयन नहीं आया बहुबर जा दिवान ह व बनाना समाह हमामें बाय नहीं चना करतर साहत कोई साम न हाना मूम गुनन निर्दित है — यह देखरूर बाद आला है।

मून गहनम निद्धि है — यह देखरूर कर बाना है। मारनरे नारच ही कोरणबन नई दुनियाक गया।

मारमके कारण ही कोरण्यम महे दुनियोक गया। मारमके कारण ही मुतारियम मारे यूरोरम निवा। मारमके कारण ही सकतम कारका विराय किया।

नीइनके कारण ही न्कॉरन देखते ही तथा कर्ज कुछ तथा।

मादनके बारम ही नारी दुनियाम गिउन्स्ता नाम समर है यह विभीग छिना नहीं है। राजिंग या हाम बहुकर अब बढ़म बहु पहां।

"त प्रशास कवित गांवा है। यह गीन तरक भाग्वीवर्ग और वातरर हागवालके मार्गास्त्रा नक्ष्मव पर नेता चाहिए। हातर वर्ष ठीक तरहा सबस नेता है और फिर न्यून विभावता सरका करने काला है। हामसाकर वातुनक विभावस हर जितना दिवार करें है उतन है है का प्रशास है कि इन वानुनतो उसी वर्ष छोड़ देना चाहिए जिस तरह है में है उतन है है का प्रशास है कि इन वानुनतो उसी वर्ष छोड़ देना चाहिए जिस तरह है में मुंग्ले गोंको ग्रोड के हैं। और जग वरह गोंड़नके किए हिम्मक्डी बाहस्वस्ता है।

े पूर्व पिरास-इंटिस नाग ।

र पूर्व प्रमानी देश का महार है
का बाते किया वंत, स्कूमने वाले
मा होम बरीन पर्दी, फीए का मान ।
में बार बरीन पर्दी, फीए का मान ।
में बार बरीन दिया कर बाते
केंद्र स्था कर हो सुरीन, हमाने स्था,
हर्द्य स्थाप कर्ता मारियो, क्यों दिया पर्देत
का साहत हरें मारियों कर होगे ।
प्राप्त कर्ता मारियों, क्यों दिया हों
पर्दाप्त कर होंगे मानु का मार्ग होंगा होंगे
करते होंगा कर होंगा मुझ्ले हांगा होंगे
करते होंगा करने होंगा होंगी

(प्रसः) नेरोल्कर मिहणी, कुरोत कार्यार्थ; सत्रत शुक्र है जेता शीलनी सार्या स्वस्त रहते रहूँ वै शान्तु जीता की, तत्रत नियम्बर मान कारणहु जना । सा दीन ; स्तु व , या दीन कविके कवनके अनुसार इसमें बीक गड़ी वस सकती। अथके कारच ड्रिम्मठ कूरना सम्बव् 🕏

YYY

इसकिए इसे भग नहीं रखना चाहिए। हमसे कहाबत है कि खंका भूत और मनसा शकिन। उसीने अनुसार यदि हुम सका करते रहेंगे तो कहैं तरहके विचार आते रहेंगे। फिन्तु विर संका कोड़ मेंगे तो आगे बाकर विवयका बका बजा सकेंगे। यदि कोई कुछ निमित्त बताणा है यो समप्तना चाहिए कि वह अबके कारण है। ऐसी अवस्थी बाकितको निकासकर प्रतिक मारतीय यह निरंत्रय करेया कि कोई जाड़े कुछ भी करे, मैं तो नवे कानूनके सामन मुक्तके बजाय जेल ही बार्जेगा तो जाकिर इस देखेंथे कि कोई भारतीय नामर्व होकर नया अनुमित्र मही भेगा। कोलम्बसको सभी गल्लाह सारतके किए कहे ही धर्म ने तब भी उसने हिम्मत <sup>न</sup>ही क्रोड़ी इसीकिए उसने बमेरिकाका पता क्षतावा और इनियामें नाम पाया । नेपीकियन कॉर्विकी द्वीपका एक युवक था। उसने अपने धौर्यक्षे सारे पूरीपको कैंपा दिया या। उसके सम्बद्धार भावों रिपाड़ी बीक्टे ने । समरको पोपने युकामीका निट्ठा मेचा हो उसने उसै प्राकृ शका और बन्यन-मूक्त हो गया। महाकवि स्कॉट अपने बल्तिम दिनोंमें भी टेकके साम स्थिता खाँ मौर उसने कमाकर अपना सब कर्व चुकाया । सिकन्दरकी इक्सतसे हरएक परिचित है। हमोरे सामने ऐसे उदाहरण होते हुए मी नया ट्रान्सवाकके भारतीय हिम्मत हार वायेंथे ? इसारे पास पत्र आदे पहले हैं कि सिलम्बरमें की हुई प्रतिका के कमी नहीं कोहेंगे। किन्तु वरि यस अवनीका त्याय करके भारतीय समाज पीछे कदम रहोगा हो इस निस्त सविध्यवाणी करते हैं।

सवि मारतीय समाज नवे कानुमके अन्तर्गत अनिवार्य पंजीयनपत्र के छेगा हो कुछ ही समयमें -

२ जनमग सभी मारातीयाँको बस्तीमें छ्ते और व्यापार करते जाता होगा।

१ ट्रान्सवासमें स्थापारका परवाना कव हो बायेवा।

 मडाबी दस्ती हावसे निकल वायेनी बौर वहाँ खुनेदाखाँको दिसारमूट बानेकी ਜੀਬਰ ਗੁਕੋਬੀ।

४ जमीतका हुक पालेकी बाबा कोड़ वैं। ५ भारतीयॉपर पैक्स-पटरी कानन साग होशा।

६ बंगके वर्ष नेटाकके व्यापारी-परवाने क्यावा रह होते. और

ट्रान्स्वास वैसा प्रवीवन कानून सारे विक्रम बास्टिकार्थे चास होता !

क्या इस स्वितिमें माय्तीन विश्वन वाधिकामे रहता चाहेंगे?

मदि इस कानुसका विरोज किया कायेगा दो कुम निरुवयपूर्वक दो नहीं कह सक्दें कि स्पर्युक्त सभी इक प्राप्त हो ही वार्येगे किन्तु कुछ तो मिक्केंगे ही। इक मिक्केंगान मिक् कृतिया इतना तो कान केनी कि मारतीय समावने अपना नाम रख सिया। ट्रान्सवाकनी सरकार समझ केनी कि भारतीय समावका कामान हमेका बासानीरे नहीं किया वा सकता। बास मके पके वार्थे केकिन सास शही जानी वाहिए और मारदीयोंनी <sup>वह</sup> साल एड आयेती।

[वयस्तीस]

रंक्षियन कोर्थिनियन १८-५-१९ ७

# ४७२ लेडीस्मिषकी सङ्गई

परवानेके सम्बन्धमें भारतीयोंकी फिर हार हुई है। उसके बारेमें अरा ज्यादा विचार करना भाषस्यक है। दानस्वालमें को सदाई वल रही है लेडीरिनवकी कहाईको उसीस मिलवी-जुलवी समझना चाहिए। हमें आया है कि एक भी भारतीय स्थापारी अपनी हुकान कर नहीं करेगा ! बीसे अनुमृतिपत्र न केनेवांके कोग ट्रान्सनाक्षम जेल वा सकते हैं बैसा नेटासके मारसीय व्यापारी नहीं कर धकते। क्योंकि परवाना कानूनके अनुसार उनपर विमा परवानके व्यापार करतके अपराचम चर्माना ही किया चा सकता है। यदि कोई चूर्माना न दे ता उसे चलकी दबा नहीं है। इसलिए केवल सरसरी लीरसे देख ता कुछ गड़बड़ी मालम होती है। फिल्ह गत्तवर्गे कुछ मी महबड़ी नहीं है। बिना परवानेके स्थापार करनेपर कानुनके अनुसार वो पुर्माना होना यदि वह न दिया बाये तो उत्तरा निर्देश यह होगा कि सरकार माल मीसाम फरके चुर्मामा बसूछ कर छंगी। यह अबसर एसा है कि यदि माल गीलाम हो तब भी शोगोंकी बरना नहीं चाहिए। इस माल सीनाम होने देंने तसी सरकारकी आँच नुसेनी कि हमपर फितना बुरुम होता है। हम स्वयं छेडीस्मिकके विषयमे ता जानत ही है कि सरकार सुद हैं। केडीस्निक्के प्रस्तावसे नाराज है। और क्याबादर किसीपर मुख्यमा नहीं चलेगा। सेकिन केडीरिनवके लिए जैसा जाज हुआ है वह जवि सब काह का तो वड़ी मुसीबत होनी और कोर बरबार हो बायेंथे। जैसे जब जानका उत्साह दिखाना है बैसे ही माछ गीकाम होने रेनंका चरसाह दिखाना मी अकरी है। इस सम्बन्धम भी हम अग्रेजॉरा सनकरण करनेका हीं कह भवते हैं। दो बयं पहले अब विकायतम शिक्षा-कातून कान किया गया तब बहतरे साग पिसा-भर देनको राजी नहीं थे। बहु कर यदि काम म व तो बमूल करनेका एक ही रास्ता मा भीर पह था कि उनका सामान नीसाम किया जाये। यो उस करके विसाध में उन्होंन कर देनेसे इनकार किया और अपना सामान नीकाम होन दिया। नदीजा यह हजा कि अब वम करको रद करनेकी सैवारी हो रही है। इस मानने हैं कि परवानकी मुसीबत आ ही वारे और इसरी किसी तरहसे सुनवाई न हो ता इस अपर्युव्य सार्व कपनाना वाहिए। वैसा करनम इननी बाद निश्चित होगी चाहिए कि स्थापार करनवाल मारखीयकी दुनान पर विभिन्ने वर्षेरह सब बच्छी शास्त्रमें हो। हम यह मानते हैं कि यदि मारतीय कीम ट्रान्स वासम अपना बचन निवाह हैगी तो उछना मेहासपर मी अच्छा प्रभाव हो संस्ता है।

[युजरातीसे] इंडियन बोसिनियन १८-५-१९ ७

### ४७३ इत्तरज्ञकी आजी

बाद गये कानुनके पास होनेका समाचार आया उस समय स्टार समाचारको एक प्रमामसाली विच<sup>4</sup> दिना था। उसमें विचास तथा ला कि गोरे और सारमीय स्टारंजन के ल कर रहे हैं। यह विच हमन स्टार की अनुमतिसे इस बंकने अकस समाच हमीयर पढ़ाई कर स्टार भी सारा है। स्टार के सबसे काले रंगका बास्ताह ट्रान्सवालकर्सी हाभीयर पढ़ाई कर स्टा है। गोरा कोवा मित्र क्याने स्टारंजन स्टारंजन काला हो साम पढ़ाई कर स्टा स्टारंजन स्टारंजन स्टारंजन स्टारंजन स्टारंजन स्टारंजन स्टारंजन स्टारंजन है। सब कानुत पास हो गया है इससिए गोरा कोड़ा सम्प्रदेश कर बैठ सकता है और कर्क बादमाहको भारतीय चरम सेव सकता है। इससे योग कोड़ा कुछ हो रहा है।

कार्योहरू नाराया परंप से करेंगा है। विचय पान निह में क्ये के स्वानक्यों करमें वह कीटर-हमने सार महत्त्वरूपणी विवस यह विवास है कि बेक्के स्वानक्यों करमें वहनी वार्यों या प्यादा है। वह अध्यादेशके वर की रखा करता है। यह बात कीटा कोड़ा करनी वार्यों मूल गया है। विकास ववक खेलकरी वरलें काला प्यादा केट है उनवक नीटा पीत अपने देवच्यी परंच बा नहीं उनवात। इचके सिटियल यह भी कराया गया है कि बीटा देशन बन्दी करनी उठावसीमें बिठ काला बायवाह यान पहा है वह भी बास्टविक बारमाई

नहीं है. गायर गरीन प्यावा ही हो। स्टार में अभ्यारिका हतना बड़ा क्य दिया है। मास्त्रीयके सिर ट्रास्टवासपर जानगर करनेवा दस्त्राम ज्यावा है। दश्य मालम होता है कि यह बातून कोटी-मोटी बात न्यी है। इस विकटो सराजनेकी हवा प्रायेक माराजीकी सिकारिय करते हैं।

[मुजरातीय] इंडियन **मो**पिनियम १८-५-१९ ७

### ४७४ अनुमतिपत्र-कार्याशयका बहिय्कार

 🗜 इसकिए हमें क्के नहीं पहना है। हमें यह जानकर जुशी हुई है कि सी मुहम्मद कासिम वौनक्रियाने जिल्होंने अनुसिवपत्रके किए जानेवन वे दिया था उसे नापस के संनेका इरादा किया 👣 इसी प्रकार थी उस्मान महमबका भी इरावा है। ये बावें हमें फिरसे उसर उठानेवाकी हैं। ऐसा ही प्रत्येक मारतीयको करना चाहिए। विचार करके देखें तो अनुमतिपत्र-कार्यात्र्यके पाव सम्बन्ध रखनेसे भी क्या काम होगा? यो चार मारतीय ट्रान्सवासमें बाये तो क्या और नहीं बामें ता नवा? उस कार्यालयसे सम्बन्ध रसकर समने मारतीय समानको जो नुकमान होनेवाला है उसे ब्यानमें केत हुए हम मानते है कि ब्रिटिश भारतीय समकी सूचनाके मनुसार प्रतिक मारवीय उक्त कार्याक्रमका बहिल्कार करेगा।

इस विपमपर विचार करते हुए, गुवक मारतीयोंको और उन कोमोको जिनका निर्मितपन-कार्याक्ष्मको सम्बन्ध है, चाहिए कि वे स्वयं बपना सम्बन्ध कोइकर औराँको भी पन्तन्त्र तोड्नेके किए समझायें। यो-कार व्यक्ति उस कार्याक्यके दरवानेक पास वारी-भारीचे बड़े रहकट को कोन बड़ी बाना चाइते हों उन्हें समझा सकते है।

विवसतीये 1

इंडियन जीविनियन १८-५-१९ ७

### ४७५ शिक्षा किसे कहा जाये?

पारवास्य देखोंने विकाका इतना अविक मूल्य होता है कि बड़े निराकोंका बहत ही सम्मान किया बाता है। इंजीडमें आब भी मैक्ड्रों क्ये पूरानी पाठवाकाएँ है बहुसि बड़ प्रसिद-प्रसिद्ध सीग निकार है। इन प्रसिद्ध सालाओं में एक ईटनकी पाठवासा है। इस शालाके पुष्पते विद्यापियोंने कुछ महीने पहले बहुकि प्रवान सम्यापक वॉ वेरका जिनका सारे अमेजी राम्पमें नाम है अभिनन्दन किया। उस समय वहाँके प्रसिद्ध समाचारपण पास मास गबट ने यैका करने इए सच्ची शिक्षाका जो वर्णन किया है वह हम सबके किए जानने मान्य है। पांच मास नवट का केलक कहता है

इम मानते हैं कि सच्ची विशाषा अर्थ पूरानी या वर्तमान पुस्तवींका ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है। बच्ची शिक्षा वातावरणमें है आवगासकी परिस्थितमें 🕈 और साथ-मन्तिम जिस्स जाने-अन्जान हम जारत प्रहुष वपने हैं सवा लामकर काममें है। मानका अवदार हम अवसी पुस्तक पहकर बदायें या और जगहरी प्राप्त करें यह टीक ही है। कैंदिन इसारे किए मन्याता सीलना ज्यादा बकरी है। इसमिए शितादा बसस बास हमें ककहरा निवास अही बस्कि सन्ध्यका सिवास है। अरस्य यह गया है कि माटी मोटी पुस्तुकों एक लानसे सदगण नहीं जा जाने भरतमें वरनम महमूच जाने हैं। फिर एन भीर महान केन्वन नहां है कि बाप अच्छी ठरह जानते हैं यह ता टीप है। हिस्त नार द्रोड तरहने बाचरण करेंगे तब नुनी माने आयेंने। इस मापरण्डम इरन्डरणी नारपानार्गे समझंत्र साबित हों यो बात नहीं। अंग्रेजी यानामांता दिनार हम मनुष्य बनानेशने स्थानंकि स्थम वार ना बेयम कि व हम शाननशर्मा देनी है। उसक पानाओंक विद्यार्थी अके ज्यादा जान रशने हों, विल्यू यति वे तैन्त्रहे तिद्यापाने सम्पूर्ण गाँवी बास्त्रम

समान काम करनेवाके बनते हों तो नह कुसलता जन्हें नवगी साकावित नहीं मिल्यी। इन्जेक्सी सामाजीनें हुतरे कोई निवान बोक हों किन्तु बास्तविक मनुष्य के ही पैरा करती है। में मनुष्य ऐते होते हैं कि बादि वादि करते वरवावेपर सनु जा नामें तो से तो कामाब नेने किए तैमार ही को उनते ही।

जिस देवरों पिसाका दतना अच्छा कर्न किया बाता है वह देस नयों सुप्रहान है वह सक्तमप्त गमलों सा प्रकता है। ऐसी शिक्षा मारतके बाकक भी केंग्ने तब भारतका विकास नमनेषा गाता-पिता विकास और निवासों सबको हम सब्बोध्य बहुत हो ध्यान देगा कर्म्ने सपने दिमामों हो रक्ता पर्याप्त मही है उनके बतुषार जायरूम मी करके बतकाय है। मदलन यह कि माता-शिताको बालकोंको वेसी युक्त विकास क्षेत्र माहिए, शिक्स केंद्र विमोदारी निमानी वाहिए बीर विवासियोंको समझा वाहिए कि कक्षर-बातको विका नहीं

[बुबचतीये]

٠.

इंडियन बोपिनियन १८-५-१९ ७

# ४७६ स्रोहानिसवर्गकी चिट्ठी

# येसकी विश्वहारी

#### **ब्कामहार क्या करें!**

एक मारतीय निराता है कि मेरी कूजनमें में और मरा लड़का वो है। मूनपर उँ<sup>ह</sup> तमें है। इस दोनोंको यदि पत्तक निया गया तो हम नवा करेंगे हैं जम प्रदाक वर्ष उत्तर दिये जा नारते है। पढ़क मेरे मनमें जो उत्तर उर रहा है यह देना हैं।

उत्तर पर या जेल जा बड़ा मार्च है। उत्तरा साम क्रिके के आनेवाकरा ही नहीं हो<sup>ता</sup> हात्मसारक नारे मार्गियांना हुता है और वास्तविक स्पर्धे हैना आये हो हारे भारतीय खनाकों होता है। इस सहान कामके किए विस्ता भी नुकसान उठाना कावस्थक हो उतना जन्म था। में मानास हैं कि जेक जाना कुदा करवा है। इस सारा है की रहम बी-हुक्त उद्येव स्वतः करें हैं उसमें नह क्याकता हिए करा हमारा करता है तमा हमारी उच्यर विद्या करता है है को उच्चर विद्या है। एक बोध वनका पीका कर रही थी। विष्य मनसे बोध उठे है पैमान्य, एक ती विदे तीम हो है और खीवमों तो खैकड़ों मनुष्य है उससे कैस वर्षों है पैमान्य, एक ती वर्षों को किस वर्षों है। उससे वर्षों है मिन्य उपने प्रकार दिया हमा तीन हो नहीं है चवरे निवट केनी धीवस उच्ये मान उपने सफला प्राप्त है। इस उपहों माने किस विद्या स्था। इसी उद्धा वर्षों माने किस हो हो हो हो हो हो सारा है। वह उच्चे करा में कहन ही याया। इसी उद्धा वर्षों हमारी वर्षों के की मानून होगा कि इसरों कर कर के ही याया। इसी उद्धा वर्षों हमारी वर्षों के की मानून होगा कि इसरों कर कर महत्र प्रकार है वर्षों के सारा होगा कि इसरों कर कर कर है वर्षों कर वाले हैं। हम व्यवसार कर की विद्या किए हमारा होगा कि इसरों माने हमारा हमारा कर हमारा हमारा

करना चाहिए। एक्क दिलसे हैक्सरपर सदा न स्वतेवालीक लिए भी कुवादिवाने वो एक ज्यान दलाम है हो मह है कि हुकानके सब छोवोंको एक साथ ही यदि के कि वासे उब मी ज्यान चाहिए। वेक्से कुटनेक बाद हुकानके मुख्य व्यक्तिक ववाय हुसरे क्लिकों (कानुनपर बेनम करोंकों हुम्प्ति नहीं बाहि वक्तिक करे रह करपानेके लिए) अनुनिश्चन केवर हुकान सुकवानी चाहिए। इस मकार कारोसे हुर व्यक्ति जेक्के तैयार होकर निकल स्केमा।

उत्तर दीखरा यदि किसीको मह मानक हो कि हुदरे उत्तरके बनुवार नही किया जा बन्दा दो बुकानके मुख्याको कोमकर दूपरे किसी भी व्यक्तिके नामके नवट में नमे बनुमदि कि केनकी वो अतिम तारीब रसी गई हो उस तारीखको लगुमदिगव के सिमा बाये। कदर बीचा मदे पूर्व केवकि अनुवार पाठकोंको याद हाया कि किसी भारतीयके किए

फरा चीचा मरे पूर्व केविक अनुवार पाठकीकी याद हागा कि किसी भारतीयके लिए वैकस बानेका तीका आतत्के पहुंच तथे इतसवाल क्रोजनेकी पूचना मिक्क्सी। उस पूचनाकी क्यांत्रि बीत बानेके बाह कथे पत्रका कार्याम स्तित क्यांत्रिकी चौरा चूर्नाना ने रेनेपर वैक्सी धना होगी। उस वचल चूर्नाना हेनेके बनाय जेल तो घोगना ही है। वत बव पूचना तिक तथ सूचनाकी अवस्थि व्यापारी अपने पाठके मात्रका कम्मा नगरी कर्महारोंकी दे एकता है। यह उत्तास कोटे व्यापारियोंने क्यांत्रिक किल्का है। जेमले बाहुर बानेपर क्यांत्रको अपनी रोजी क्यांत्रिक क्यांत्रिक किल्का हो हो सम्बाद मही है।

### पत्नी कच्चोंका क्या किया आपे !

नौरतों और सोस्तृ वरित नम उसमें सहकोंको पश्कनेका अधिवार कानुतम नहीं है। बड़ा उन्ह बपने पति सथा माता पिताका वियोग जीवनक निवा बीर कुछ यी नहीं रहता।

रे देखिर "श्रीदारिक्तनीवी निद्दी" वह ४३२-३५ और ४५३-५० ।

٠.

उसके मरण-पोषमका सबि प्रका उठता हो तो उस सम्बन्धमें उत्तर दिया का पूछा है। सनी ऐसे लोलिंड प्रत्य-पोषमकी व्यवस्था भारतीय समाव कर केना। इत्ता भार रहता है कि १३ हवार कोलींकी एक ही साथ बोड काना नहीं होगा। और यदि देशा हो तो क्टबार सत्ताक ही हो बायेगा। और जब सबकी एक ही साथ बोड बाना नहीं है तब एक-पूरेकी सार-पीमांक करनेवाला कोई-कार्य ती हो होगा बोड र खेला हो।

### शक्ता मनुमतिएत्र किसे कहा कार्ये !

एक पत्र केसकमें यह यक्त भी चठाया है। किन्होंने कच्चे सप्यपनके बारा अनुमित्रण प्राप्त किया हो और जिनके इस्तासर या अपूठे अनुमित्रशॉपर क्यों हों ये निर्वाधित हों या ने हैं। दे और सच्चे अनुमित्रप्रथांक है और उन्हीं सोबॉको ट्रास्टवाकम रहना तथा केम बाता है।

### छोटै गौववाबीका क्या क्षेगा ?

### धीकड वर्षेष्ठ क्यादा सक्षे संब्के

पीटर्सकारे वस विश्ववर्षे कुछ स्वाक पूछी गर्ने हैं। बाहे को भी करका हो बन्दर्रे बहु १६ वर्षेत कर अपका होना गर्ही पक्ता बालेगा। बीट विस्की छम्न १६ करि क्याता ही गर्म हो उसके पास अनुमित्रिक हो या न हा बा हुयरे कोई स्ट्यावेब म हो तब भी उन्मी हालत सम्में जन्नपिरक्वाकिक स्वामा ही मानी बार्य।

# चालू मनुमतिपत्रका भारितर क्या होगा !

सिक्सोबगोटेट एक भाई पूछते हैं कि किन कोगोंके वाल हम समय अनुमित्य हों है प्रदि कानमें इस स्वाइकि औप स्वरेष कीटना चाहें तथा बावमें बायस आना चाह तो बता अनुमित्य कीट माना बायेना वा नहीं। जो जेल खानेकी तैयारी कर रहे हैं उनके अन्य पह पत्त उठना हो न चाहिए नवॉकि स्वाइका अन्य बना होगा यह नहा नहीं वा तत्ता। किर भी मामान्यत इस संस्थाका बनाव यह है कि अनुमितियनसंखे मनुष्यके किए नोटनेव किमी भी प्रदारणी सहचन जाना सम्बन नहीं।

### पुक्रितकी भौजके तमय क्या किया आये !

एक पत्र रिपानने पश्चित्रज्ञानने पूछा है कि पुलित अचि करनेके किए आये तब बया उत्तर रिया जाय ? पुलित ज्वरतानी अनुसरियत के बाम तो बया किया बाम ? इन प्रश्तीके उत्तरन इतता ही पहुंता है कि पुलिस अनुसरियतकी जीचके किए आये तब उत्ते अनुसरियत बांगि नाये। एक ही सेंगुठा लगवाये तो अगामा नाये। गये अनुमधिन केनके किए कहे तो छाफ इनकार किया जाने और कहा नाये कि प्रमा अनुमतियन केनका निकड़क इरावा नहीं है। न कनते निव सरकार जेक मेनेयी ता वह नी मनूर है। जबरवरती या क्षीनकर अनुमधिपन के जानेका पृष्टिको जिवकार गढ़ी है। इसकिए बादि पुलिस कुक नमकी वे ता हिस्सत रजकर नवान विया नाये कि जनुमतियन मही विया नायेगा। और कही कुछ नी ऐसी नात हो तो उस सम्लामें उसकी किलकर जबर वी नाये।

स्की मार्डने पूजा है कि बोधे प्रस्तानके अनुसार जेल जानवालीके बाद को छोग वर्षेये इन्हों नया स्पन्नस्या होगी और छव बन्नील वगैरहका खर्च देया या नहीं वमैरह। इन प्रस्तिके उत्तर स्मर दिये बा जुके हैं।

भी कटिंसका पत्र

भी कटिएने अन्तर टाइम्ड के नाम पत्र किया है। उस सम्बन्ध में इस पत्रमें कुछ विषेत्र दिया वा चुका है। बहु पूरा पत्र स्टार में प्रकाधित हुआ है। उसका बनुवाद देना वहाँ हो है। वर्गीह उसकी बहुत-कुछ वार्वे इतिहास-सम्बन्धी है। किन्तु उसकी कुछ वार्वे वानने योग्य है। वर्गीह की कटिस परिपदके सरस्य है और माराधीय प्रवासे सम्बन्ध स्वाप्त सम्बन्ध सम

भी कटिस कहते 🖁

(t) भारतीय समाच और अंग्रेजोंके कमी भी समान अभिकार नहीं होने चाहिए।

(२) को कानून बनाया गया है उच्छ स्पष्टत काहिर होता है कि बारतीयाँ और यूरोपीय कोगोंकि समान हक नहीं है और यह उचित है।

पह कानन उसी लख्ड बनाये जानबाक्षे अन्य काननॉका प्रारम्य-मात्र है।

(४) कॉर्ड सेल्योनेन जो जनन दिया है कि एक भी नया आरापीय ट्रान्सवासमें नहीं आयेगा गई निमाना बाता नाहिए।

ज्ञानाहा स्टें**डर्ट**न I

स्टेडरेनमें भारतीय कीम नये कानुनके विकस पूरी ताकत्वे कह रही है। वहाँके नतावाँम पूर्णके किए स्टार का तबाबदाता गया वा। उन्होंन उसको नाफ जवाब दिया कि मारतीय

रे रेकिर "मेंट नेटक कर्नुरी की" वृष्ट प्रदर्भ छवा "वीष्टरिक्तर्गंदी विदी" वृष्ट प्रदर्भप्र

۹ ٦

धमानके किए तथे नामृतके सामने बूटने टेकतके होनेनाके क्यांकी तुम्लामें बेकने क्यांकी गिनतीमें नहीं है। तथे नामृतका विरोध करमके किए वे विक्रकुष्म सैयार है। वैसे यो स्वस्थ कर रखें है और वे कामृतके सामने कमी बुटने नाही टक्यो। मैं यादा करता हूँ कि र्टब्टनके इस धमाइनके धमान नामकर हर नीनमें हर मारतीय ऐंधा ही बेकब नवाब देगा। हमा रखमें उतरे हुए हैं द्वाविष्य न हमें नदां भी करना है, और न कुछ किमाना है है।

#### 'स्टार की प्रसन्धी

स्वानग्रेडोरेंने मारतीमीने बेल बानके सम्बन्ध समा की। उससे स्टार के समास्व महोत्तप हुक विपने हैं। स्थानिय भी पोलकने उनके उत्तर विचा है कि स्वानग्रेडोरें हैं। स्वी बानिस्टम सादि नवहोंने भी बैसी ही। समार्थ हुई है। सस्वपर समाद्य नार की अधिक विपने और उन्होंने टीका करते हुए किसा है कि भारतीन समाबको बाननेवा कुछ नेता की है हैं। उन्हें यदि बंध-निकाला दिवा बाने सो बुसरे कोई ऐसे भारतीम नहीं है मो इक नीतें। वे नीत नदा कानून सुधी-सुधी मध्यूर कर लेते। इसका बवाब भी गांधीने नीने किये मनुसार दिया है

#### सी गोबीका सवाव<sup>1</sup>

बापने जपने व्यवस्थान कहा है कि बहुवी नारावियोंको निकाल दिया बासे वो विरोज करनेवाल प्रात्वीय दुवी नहीं हिंसी। लेकिन उन निरोज करनेवाल प्रोत्तीय कुन नहीं कहा हिंसी। किया उन निरोज करनेवाल प्रोत्तीय के प्रोत्तीय के प्रात्वीय करने हैं के प्रात्वीय करने हैं कहा कि एक प्रात्वीय करने हैं कहा कि उन करने हैं कि निवाल कि कि प्रात्वीय करने देखनी और एक्सी में ऐसा करने हैं की प्रात्वीय करने हैं की प्रात्वीय कि उन कि प्रात्वीय करने हैं की एक्सी कि प्रात्वीय करने कि प्रात्वीय करने हैं की एक्सी कि एक्सी कि एक्सी कि एक्सी कि प्रात्वीय करने कि एक्सी कि एक्सी

इसिम्य करें सलाह वी वर्ष है कि अभी जितनी भी कुट है पसे करें कार्नुके मानने नुरुष्ट किसी भी प्रकार नहीं लोना चाहिए। मैं सामदा हूँ कि मना वाहुके सामु होगा को भारतीयोंकी ऐसी स्थिति हो बायेगी।

### र रेफिर "पर सार की" पुर १८०-८८।

इस बातर बोटका सत्य करमके किए भने उन्हें तीन सकाहें या है। वे ह

१ नया पंजीयनपण न क्रिया जाये।

२ ट्राग्यवाकमें मारतीय रहते ह नहीं उन्हें मताविकार नहीं है। इसकिए किसी कानुस्का उन्हें किरोब करना हो तो उन्नके किए चेक बातका निर्मय एक्साक सहारा हैन क्षेत्रकार न से देख न कोई न जुर्माता वें बक्कि चेक बायें। यही सीमा बीर सम्बा साथ है।

 करर कहे मुवाबिक सबि उन्हें बलना हो दो उन्हें बनुमविषय कार्यामयसै प्रम्यन्य दोड़ कैना वाहिए और बपने वर्ग-सम्बन्धिकों किन्न देना वाहिए कि व महारी

मा स्वायी नये अनुमतिपश्चीकी भीग न करें।

यदि कोई कहे कि उत्पर बताये बनुसार किया बाये मही तो गोरै बाहते हैं तो बोरे मले बाहते एहें। इतसे तो बही दिख होता है को में हमेता कहता बाया हूं। बमेल मारतीय समाज ट्राल्डबाकका ब्यापार नहीं छोनना बाहता बीरू ट्राल्डबाकमें स्वयंत्रके साब रहना बाहता है। येटके किए मारतीय समाब अपनी इन्बत मही बोमेगा।

बहुदेरे सबेब मिनोने मुन्तरे कहा है और प मानवा हूँ कि खारे मास्वीय मेरी यह पकाह कभी अही मान खनते। किन्तु वस भी भी निर्मय है। उस हास्त्रमें में तो हतना हैं कह सकता हूँ कि हम वर्ण्युन्त कनुनके योग्य है। यह निश्चित है कि हम सम्ब हमारी क्लोटो हो रही है। अब बेखना यह है कि हम क्लीटीयर ठोक उतरते हैं या नहीं।

में रुर्ता है कि जर्गुन्त स्थिति विषय किसीको हुछ कहना नहीं है। बहापूर ज्योतियाँको तो करते पूका बरनेके बनाय उनकी प्रश्चात करती नाहिए। तिन्तु प्रयंता करें या शांकियाँ हैं उनकी प्रशाह न बरते हुए तिस्र प्रश्नकों हमन सकते निकार किया है उनकी प्रश्नकों हैं तो उसने में हक्कापण और राप सम्मत्ता हैं।

[मुबरावीसे]

इंडियन ओपिनियन १८-५-१९ ७

# ४७७ जिमस्टनसे जेल जानेवासे

विनाम्त्रमें हुमारे पान एवे बहुत-नै पत्र आये हैं जिनते जिनतवासे जेन बातवों सैवार है। मंपनन वपनी-जानों बृदिशे वस जानके समर्थामें वपीनें वी है। उन मपके लिए यहाँ जप्द नहीं है दर्गास्त्र हुम उन भहारामिक नाम नीचे नें हैं बातू कालवहादुर जिह गुपराम नैपानि मरण्य, तीनी कानजी हीराचल सानी धौरपन वानजी बातू गमानैन वच्चान भौरान उपनेत्र, बातू हुनुरानिह और आर एन परित्रन।

[पुरस्तिमे ]

इंडियम औरिनियम १८-५-१ 3

# ४७८ ब्रिटिश भारतीय सधकी बैठक गठ चनिवार वारीच ११ को ब्रिटिस मारतीय संबक्षी (कार्यकारिको समिविको) <sup>केठक</sup>

आवस्यस्या है। तमे अनुसरिएको किसीको [स्पिनिवेशमें] मही आना वाहिए।" यी क्रवादिशाने जोसीका आपक करते हुए प्रस्ताव रखा कि

स्थानको सिक्त थें। वे बस्मई बीर अन्य स्थानोंको शार प्रेण वे कि ट्रान्सवार बातेवार्ड सोन किन्दाल कर पायें। बोई भी व्यक्ति वस सेंगुक्तियोंकी छाद न वे बीर बीद-नीरंव स्थार्य करके प्रत्येक व्यक्तिको समझाया बाने कि नये कान्नुके सामने कोई व सूत्रे। भी बस्तातने प्रशासका सम्बन्ध किया और नह संबंधनपतिसे स्थीकत हुना। स्थान

सर्वेतनिक सन्त्री जनुसरिपण-कार्याक्यसे पत्रन्यवद्वार बन्द रखनेके किए प्रस्पर

निसर्जन करते हुए भी हैसप निर्माणे कहा

बेसडे प्रस्तावपर वृद्ध रहुनेचे किशीको बरण नहीं चाहिए। बेस्न बाना हमारे विशे सम्मान पानेके तुस्य है। हम नमें कातृत्वको मान करें को कुछ क्रीवकार सिम चार्नेक सर मामकम क्षेत्रना नहीं बाहिए। बाँकें सिक्तर और स्वस्य असिकारियोंने वृद्धेरे बचन दिये में किन्तु उत्तरीते एकका भी शाकन नहीं किया नमा। हमकिए बचनक इन स्वमं परिचान नहीं करते और अपनी हिस्माय मुझे विवास एकपा इन्हें नी साम नहीं हो एकेना।

[पुषरावीसे]

इंक्सिन मोपिनियम १८-५-१९ ७

## ४७९ दान्सवासकी संबाई

है भाई भोदा क्यों काते हो ? बेइज्जतीका बीवन वितानमें तो वड़ी मामडी है। इन्जत बोनेंदे तो मरना अच्छा है। मरनेमें एक ही बार दुःख है, किन्तु इन्वत सोनेमें हमसावा पुच है। इसमें सभी कोम बेंगुकी विश्वादे रहेंगे। इसकिए उत्तम नर यही चाहते हैं कि इन्प्रतिके धान कर्यी मरें। हम सम्ब समग तक जीवन भाहें तो जी से किन्तु सबम कानुसके कारन हमें वहरवरीका जीवन बिताना पहला है। यथा हवा बन तो वापस मा सकता है किन्तु गया 👫 मान नहीं जा सकता और मानके चक्के थानेपर को दीनों ठाप और भी प्यादा दुना 转音点

इसारे पास बानेवाके पर्शेस मालूम होता है कि फिलहाल ट्रास्परालमें नारतीय समावकी <sup>मुझे</sup> कातूनके सिका और कोई बाल नहीं सुझती। यह बहुत ही क्यीकी वात है। इस वादावरपके मनुस्प हम भी उसी विचारको आमे बढ़ायने। पिछके सप्ताह गुजराउके शीर-रसके महा-करिका एक गीत दिया गया था। उन्होंको बीर रखपूर्व दूसरी कविता हमने ऊपर दी है। कदिन स्पट दिक्का दिवा है कि तान भूनना हीनता है। वैसे यन बगैरह नव्ट हो जानपर मी मान्त किया जा सकता है, किन्तु गई हुई प्रतिद्धा बापस नहीं जाती। बार निव कहता है कि इन्यद नानेपर तीन प्रकारके ताप पैदा हाते हैं। यानी तन-मन दन तीनीके कप्ट एक नाम होते हैं।

देरनत किस प्रकार प्राप्त की बाती है या रखी जाती है, इसका उदाहरण माननीय नवीर इवीवुस्ताने पेस किया है। वे केंद्री मिटोबे साथ मीना बाबारमें गय व । वहाँ उन्होन ቖ गामान सरीहा। बैचनेवानी खड़की स्वय अधीरवर्गकी ची। बसने नकद पूर्वा बनाते प्रवय महाविमव अमीर (हिन हायनस अमीर) किया। माननीय अमीरने वह नवर पूर्वा उस <sup>तिहरी</sup>को नापस दिया और नहां कि उसमें नसदी है। कहनी बचारी बड़ी हैरान हुई। वेमन जोड़की जांच की और विजयपूर्व वहां कि इस नक्त पूर्वेमें गंकरी नहीं मापून होती। विभीरत निर हिलाकर फिर वह तकब पूर्वा असके हायमें वे दिया। सहकी प्रवहाकर फिर वीयने सभी और अब उस मलती न दिगाई दी तो बहने करी इममें नया गलती है, इपया <sup>कार</sup> ही बतका व तो अच्छा हो। इसपर समीरन अपन अर्दनीकी मारप्रत सुवित विमा कि मेमीर सब मिर्फ महाविभव नहीं महामहिम (हिन मैंबेस्टी) है।

मह जवाहरण बहुए ही शमान योग्य है। बमीर यही व्यवन बरना चाहने ह वि उन्हें भारती प्रतिप्दाका भाग हा गया है और उसपर से हम बढ़ अवत है कि उस विसम अफनान

रै स्व स्थानार बोबीओंने निवासिन्त गुज्यानी योग उद्देश दिया है शांता क्षा कवा भर्त हिमान मोदी नलरवर्त्र । मल बंगरी बाद सार्र वह बार कुछ माने मान अस्त्री नितस्तिता द्वारा वांकी वांग्रे तां। मेक्सी जाने तर्द नरेल क्लब वर व प्याने। मध्य दन्त्री को लिनि नरण मां रीत्ये। तर् का ते बच्च अते गई बच्च मा अवे न्युं बन के की तथी द्वापा काता करे।

र भी नरामांदरकः देखिर "राज्यानदी न्यारे " यह ४९३-५४ ।

जनताका देव प्रकट हुआ है। प्रतिष्ठाकी रक्षा करनेमें भी निश्वलेह विचार करना होता है। कोई मुख्य बहुंबारी मनुष्य ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त करनेका विचार करे जो उसे मोना गर्दी देती तो हम उसे विकोश कहुकर टाक वेंथे। मानतीय बमीरने स्वाप्तमान सक्त करनेना नहीं उपमुक्त समय स्वता। केसे पिटोके मोना बाबार जीते अवसरप्त उन्होंने केसी मिटोकों अपनी पत्त्रकीमा मान कराया। उसका कर्य यह हुआ कि वह बात सारी हुनियाका मामून हुन स्वता प्रवास कराया। उसका कर्य यह हुआ कि वह बात सारी हुनियाका मामून हुन सार सारा सार सार क्षत्रकानमें उनका पत्र नहीं गिरा एकसी।

स्थी मकार ट्राग्यवाकमें भारतीय यमावके सामने सपनी प्रीक्तिकार मान मा वहा हुवा है। भारतीय समावने बावतक विद्यान कप पह हु यदि आज वह बहादी कार्य ते वह सारा कप पठना विषेक और वित्यवस्थ्य माना मानमा कियु मिंद प्रमान वह कार्य कर पठना विषेक और नित्यवस्थ्य माना मानमा कियु मिंद ए समम वह कार्य के प्रमान कु प्रमान कु

[बुबरावीसे]

इंक्सिन जोपिनियन २५-५-१९ ७

# ४८० एस्टकोर्टमें मताधिकारको सङ्गई

प्रस्केटिक माराजीवीने नगरपालिकामें मताधिकारकी मीग की दो स्वायाधीको उपकी यह कहकर बारिज कर दिवा कि नगरपालिकाके असे विवेधकके सरवर्तन जिस धार्णीको रावकीर मताबिकार न हो उसे नगरपालिकाक स्विकार थी शिख नहीं पक्ता। यह दैवानं एक्टम सेकारमा है। नगरपालिकाका दिवानं पताबिकार की हिन्दा। उपके दिवानं करों देवानं पहचा सेकार करी हमारी कहाई बारी है। किन्तु दशके दलात स्थय है कि एएटकोटिक स्वायाधीय महोदय पर उपमाचारपको कपी वह उन्हें शिख्यक सिकता है पहले कहीं। सम्बन्ध विवेदकों से समी पताब उन्हें सेकार पर उसके कहीं करायाधीय महोदय पर उसके कहीं स्वायाधीय सेकार सेकार की स्वयाधीय सेकार से सेकार सेकार सेकार सेकार सेकार सेकार सेकार से सेकार सेकार सेकार

हम नियमपर निचार करते हुए हमें यह बता बेना चाहिए कि एस्टकोर्टेंट नारतिर्विके नेटाच मारतीय कांग्रेसकी एमातिके दिना ग्राव्हेंक्ट करना नहीं स्वताना चाहिए का वह समय ऐसा नहीं है कि मारतीय स्वयानका कोई भी बंद स्वतन्त्व करते वस सके । नेटाच्यें बार्ण बहुत है। मुलाबकेली पूरी आवश्यकता है। और सङ्ग्रहम एवं भी स्थानगर भूल हुई तो उससे सारे समाजका नृष्टाता पहुँचनानी सम्मावनता हो। हम मानत है कि नारणाधिका मानाधिकार गर्मबन्धे के उद्यानि करवादी कुछ भी आवश्यकता नहीं भी विस्तानतमें सामजक जिम विपेत्रकार नवीं कर रही है उता र करवादानका प्रमान किया जा रहा है। एस्टफोर्नाक मुग्दस्ता नक्षा जा रहा है। एस्टफोर्नाक मुग्दस्ता नक्षा जा रहा है। एस्टफोर्नाक मुग्दस्ता ने स्थान के इस परि मुग्दस्ता ने स्थान के स्थान क

[भूजरानीम]

इंडियन ओदिनियन २५-५-१९ ७

# ४८१ चर्चिसका भाषण

जपतिया सम्मन्तक बारेज मायण देने हुए थी विकल वह गय हु कि वाधियों और एपियाँ प्रतानिवाक सम्बन्धने सीतन जाविकारे नीसीको जो बातून बनाता हु। उनकी उन्हें पूर दें। राजा जब वह हुआ कि नये एपियाँ प्रतानिवाक सम्बन्धने से एपियाँ प्रतानिवाक प्रतानिवाकों पूर्व विकार है। इसकी प्रविक्त है। वाधि के प्रतिकार प्रतानिवाकों प्रतानिवाकों प्रतानिवाकों प्रतानिवाकों प्रतानिवाकों प्रतानिवाकों प्रतानिवाकों प्रतानिवाकों प्रतानिवाकों कार्य प्रतानिवाकों है। इसकी प्रतानिवाकों प्रतानिवाक

[पूजरानीम ]

र्वेदियम मोर्शिनयम २५-५-१ अ

## ४८२ बोहानिसबर्गकी चिट्ठी

### नपा कामून

कदै प्रशांकि उत्तर शिक्षके सप्ताह वे चुका हूँ। विकिन बनी और भी प्रश्न वाने हैं। बहुदेसिंक उत्तर्रोका समावेक पहले उत्तरींक हो बना है। किट भी को प्रश्न कार्य है उनके उत्तर देशा हूँ। बिना पाठकींको पहके उत्तरींसे ठीक त्यहसं समावें का गया होगा वे दुनग्रवृत्तिकों बचान न करें। येरी उसलाह है कि पाठक शिक्षमा बंक चैपाल कर रखें।

# क्या गोधी विमा सुस्कते क्वाच करेंगै।

इस विययमं पूछवाक की गई है इसकिए यहाँ और भी ज्यादा भूजासा करता हूँ। मरे कानुनके अन्तर्गत सबि किसीपर मुकदमा चलावा बायेगा और उस स्पत्तिका अनुमितिपर सच्या होया या और किसी उच्हेंसे उस व्यक्तिको खुनेका हक होगा तो उसका बचार भी नाभी मुक्त करेंते। सदि वह मुकदमा हुतरे गांवका होगा तो वहाँ जानेका किराबा सब देगा। फिन्तु जिस गाँवन ब्रिटिश जारतीय संबंको विक्कुल पैसे व विये हों और उस गाँवमें बनाव<sup>के</sup> छिए जाना पढ़े तो उस गाँवसे संब अन्वेका पैसा माँगेमा। बचावमें दोनों बाटोंका समावेक होता है --- अनुमतिपत्रका और लया अनुमतिपत्र न कैनेपर परकाना न मिक्नेका। यानी जिस व्यक्तिके पास परवाना न हो जीर उसे पकड़ा जाये तो उसका जवाद मुक्त नहीं किया कायेवा । निच्तु जिल व्यक्तिको नया अनुमतियत्र न केनके कारण परवामा न मिछे उत्तका वर्षार मुख्य होया। बचावका नदीयां यह होगा कि उस व्यक्तिको बास्तिर येल बागा पड़ेना। यो वेल त वाना चाहते हों उनका बचाव नि-पुल्क वा उपुल्क की बांबी नहीं करेंने। बचाव जिस प्रकार होया वह इंडियन जीपिनियन के पिछले सकर्ने देश किया जाये। अभी इतनी मुननेमें भागा है कि कोवोंके अनुसतियत जीव का रहे हैं। यदि वह बात सब हो तो वह बौच नमें कानूनके सन्तर्गत नहीं हो रही है और इसनिए यदि जानकी बौचमें कोई पननी बावे ही उसका करर किसे बनुसार बचाव शही हो सकेगा। मुकदमा गर्म कानूनके बन्दर्कर होना चाहिए, वह पाद रलना है।

### **इ**क्षागीभाने जानेशासे क्या करें?

या भारतीय वेमानोमान्ते बाते हैं उन्हें पूर्ववासके वाधिया बूतका थाय सेना पहता है। सीर बहुन बार अनुमतिजय कार्यासपके भी चक्कर कारने पहते हैं। तम वह प्रान कहा हों है कि अनुमतिनाय कार्यासम्बर्ध मदद की बादे वा सही। इतना तो बाक है कि ऐसे व्यक्तिका में मृत्यनिपार नार्यासम्बर्ध मदद नहीं तेनी चाहिए। किन्नू उसे बेसाबोबान्ते जानव कोई रोक मी सन्मा। यदि पोर्चुनीय नत्यार रोके तो ऐसे व्यक्तिको वर्षन होकर बाना चाहिए। किन्नु अनुमतिगर नार्यास्थम न जाना चाहिए। किर भी दन मामकेमें यूकनाक हो रही है। विवेष

र देशिय (" द्वारित्सकांकी विद्वी " यह ४९८% व । वरणना बता कामकेश वरणे व्यापारीकी शहराताः अनुसरिवत वेमा वहता था ।

इ देखिर " मीहानियुर्गाती विद्वी " वृष्ट ४९८५ है ।

वानकारी मिकनेपर बावमें सिब्हेंगा। इस बीच इतना तो नि-सन्वेह है कि अनुमतिपत्र कार्यासममें वो किसी भी हास्तरमें जाना ही नहीं है।

# देखागीभा नेसे भागेके सिए एया किया नाये!

हमें सबर निर्मा है कि बेलागोबा नमें रेमनेका टिकट मिलनेके पहले भारतीयको बिटिय बापिन्य दुवने पाछकी अकरत होती है। मैं मानता हूँ कि यह बात वैरकानुनी है। इसका उपाय नेकानोबा-अंके मारतीय आसानीते कर सकते हैं। बेकिन को बात बनेनपर कागू होती है वह रेकानोबा-चेप्ट भी कायू होती है। इस्तिस्य निर्मात को सभी किसीको मही लेगा है। पूरानं अनुमतियकवालोंने जेक जानकी हिस्सत हो तमी आयें नहीं दो अभी तत्काल इन्यवालमें न बाना ही उससा है।

### टाम्सवाध सीक्षा जाये या नहीं ?

एक व्यक्तिने यह प्रस्त किया है कि यदि कोई मारतीय बान ट्राम्सनाम कोई दो किर, नानी दुन महीमर्ने बा करेना या नहीं। नवे कानुकर बनुकार वैदी व्यक्तिके किए नया नेन्निताम केनेका सन्तन है। यदि वह नहीं केया दो को के काना होना। याती जिस पार्टीयाने बेनेका सर्विताक दिया है वह बेनेक बा उपका है। सरोक्तिका को काना ही सम्बार्ट और सहाहरोंके किए चक्रे बाने नीर मानेने स्थल वैदी कोई बाद है ही नहीं।

कृदानें कर करने की सार्थे ?

स्य प्रशास कानुनते कोई शन्य प नहीं है। फिर यी सवाबोदांसी एक पत्र जाया है कि
मुद्दीकी पुत्रिक्त प्रात्तीय क्याप्तारियोंको करती हुक्ता क्या करतांको नहती है। यदि पुत्रिकती
स्य प्रशास कहा हो तो वह मैरकानुनी है। किया मेरी सारी प्रशास प्राासियोंको क्याप्ती
है कि दिस समय स्थास लगाह गोरे हुक्ता कर करते हैं उसी समय उन्हें भी क्या करता
गाहिए। हुम कानुनी स्वायको राह देक्तको वक्ता गही याचि इसमें क्या गही कि वैसा
गाहिए। हुम कानुनी स्वायको राह देक्तको वक्ता गही याचि इसमें क्या गही कि वैसा
गाहिए। हुम कानुनी स्वायको राह देक्तको वक्ता गही अस्त कानुन वनानेका सविवार दिया
ता पुत्र है। हमें कोई काम नावारोंसे करता पड़े असके बवाय यदि उस हम स्वेच्छापूर्वक
करें से समसे एक स्वती है।

#### महत्ती अनुमतिपत्रोंका क्या किया साथे !

 रह रहे हैं। बतः संधाय में बहानुरी दिवानेका तैयार हों फिर मी मुसे संबर्ज़र्क कहता पड़ता है कि में लेककी प्रतिकार किस्टेगर वहीं हो शक्तो ।

48

#### शिन विना अनुमतिपत्र नाधेनाओंने नाइमें अनुमतिपत्र के विचा समका क्या ?

सुक्तें कूट की नई भी तो कुछ भारतीय विना अनुमित्यक के ना गये के। उन नोर्नीकी साहम निवादी-मान्न दिये गये के और फिर जन पार्टीको भी बहस कर अनुमित्यन दिये परे थे। एक नाईने पूछा है कि ऐसे कोवोंके जनुमित्यन कैसे हैं? कक्ष्मीने यह भी पूछा है कि ऐसे जनुमित्यकालोंकी कर्वा हमस होता? यह प्रका अनवान बैसा है। बिगर्डे जनुमित्यक कार्योक्त्यें साहन्त्य ही नहीं रहना है उन्हें हमस भी की होता? वे सपने आपको स्वत्य स्थानें और उस स्वतुक्ताको रातोंके विद्या से भी भारें।

#### सेस काशी '

भेल जानेके किए निकल पड़ी ऐसे कुछ पन मूल जिले हैं। उनहें में अपनेके किए नहीं में ब एहा हूँ। अती जो स्वय मेल जानेको सैयार हाँ ऐसे मोयोंको हुएँ करूरत है। मूर वार्षि दो इस्टेरको सिखाना नहीं होना और निव नृत सैयार न होंचे सो उनकी सीमका इस्टेरिंग प्रमान नहीं पढ़ेमा। बट एम प्राइयोधे सेरा निवेदन हैं कि वे स्वयं क्या करना चाहों हैं यह निवकर मुचित करें, विश्वेत उनकी सवर्षे नामवार अंग्रेसी एवं युक्रासीमें प्रकारित की

#### फेरीवालंकि वैसावधी

फेरीवापॉन किए ट्रान्सवालके हर गांवमें कातून वन नये हैं। उनका सारांस नी<sup>चे</sup> देना है

करीवामा (हॉकर) वह माना जावणा निवक्ते पास पाड़ी हो। पैरान-विकेश (पंत्रपर) उसे बहु जावणा जो पैस्क कक्षणर ध्याणार करता हो। उसके पान हार्क-गारी हो गरती है। हर केरीमांक्रेके जिए परशासा-सुक्त गाढ़े पांच पीत पीत बारिक रंगा क्या है और पैक्क-विजेशा पांच पीत। हर ध्येनिसंक्री कराति क्या है देशे पंत्रका पांची कार्या क्याना चाहिए और परकामा निकनेके बाद भी पांचि पता बच्छे जो स्वती पुत्रवा देशो भागि। हर फेरीसांके और पिक्क विकास कराती पाड़ी या कार्या पड़िया देशो भागियां कर-प्येचणा परकामाशाद विकास (भारतियद होत्य क्षेत्र कार्या माम व पर्यान्त पर्यानिर्माक्षिण) भिरमा चालिए। उसी प्रकार भारतियद क्षारा माम व पर्यान्त स्वार । क्षेत्र जी स्वार परकामा क्षारियां नहीं है कारणा और्यन वार्ष की बरना मास बेबनेके किए नौकर रखे और उस गीकरको कुड़ा दे वा उसके बरफें में गौकर रखे यद दूसरे व्यक्तिको वह सदस्य परमाना वे सकता है। किन्तु वह नगर पाफिकास अनुमति केनके बाद। कोई भी खेरीबाला बगना माल बवनके किए किसी मी बनहरर बौस मिनन्ये क्याया नहीं उहर सकता और उस कमहरर उसी दिन दूबाए नहीं बा सकता।

बवानीपर बानेकी खेरीबार्कों अनुमति मही है। कोई मी फेरीबासा अपनी पानेमें से माल निकालकर कुछानके समान बाहर सवावर नहीं एक सकता। अपनी पैदा की हुई बसुको कोई व्यक्ति या उसका नीकर बिना परवानेके बेच सकता है। करार उपर्युक्त कानून आयु नहीं होता।

बोहानिस्वरों नगरपालिकाका कानून इस प्रकार वन चुका है और सन्मव है कि यो उत्पाहनें उस गवनेरकी मजूरी मिक बायमी। इस कानूनका गर्व यह हुआ कि फेरीवाकेका गरपाना कंकर कोई व्यक्ति एक ही अनह खड़ा नहीं रह सकता। प्रेरिकट स्ट्रीट मार्केट नेतर हो जायमा अथवा वहाँ व्यापार करनवाके व्यक्तिकों हुकानका अनुमतिपत्र केना कोषा।

उपर्युक्त नातृत शक्त है। किन्तु गोर्से बीर कालों शवपर लागू होता है इसिक्स् विका विरोध नहीं किया जा खक्ता। क्यार्यवर्धि नगरसाविकार्य की एस ही कानून कताय है। इस्ते स्टब्ट आकृत होता है कि चूँकि परवाना केनेबाक ग्रामी कोग मारतीय ह इसिक्स् पोर्ट बैस किन्त कानून बनाये बाय उद्योग कोई हुन्ने नहीं।

#### दामगाहियोंका कामून

सीयिर नामपाहियोंके बारेमें फैलका हो गया है। दिन कानूनींका विटिश मारतीय कैमने विरोध किया या वे पात हो चुके हु सीर जबट में प्रकाशित भी हा मये हैं। उनमें अर्थों वा ठीफ मामून होती हैं। जैस रंगबार भीय (कर्फ रनम)के सबसे एशियाई कैमींका समावेश नहीं होता। इस कानूनय सीर भी कई बातें हैं। उनम से म नीचे निका क्दरक देता है

परिपारको चाने निख ट्राम वाझीको या उनके निनी हिस्सको खिकं मुरोरीम निर्क एनियाई मा निर्क रनवार नोलंकि निक्ष नुरशित करनवा हरू है। नगरपरियद हर निर्माक्ष चाहे निक्ष माझीम प्रवेश करनेकी बनुमति विध्यय तीरने दे सबनी है। बारिके नामकों को के बानेबाके नीकर चाहे निम्म गाड़ीम या सबने हैं। बार माहिनके माख मा माहिनको निम्म गाड़ीम जानेका हर हैं। उन माझीम मीकर का सबना है। परियद हर वर्षके माहिनों निम्म जीवन स्वयस्था करनके निम्म उत्तरवार्ध है।

रन पानुनके क्षित्रस्य वा बार्से जानन साम्य है। एक ता बह कि सारीके नीकर चाहे है किन्त नाके हीं उनके साथ माहीमें जा मानी है। और हुनती बात यह कि बीगत नियमक बननार परिचारन आपत्ति न वने तो हुत्त वीरावी मानीमें जा नाने हैं। यानी हुन और पान मीननोरों छोड़ार ब्लगन भारतीयकी जबनन विचार परनावा न नियं तनकड उस पानुंग जाननी अनुमति नहीं है। त्य पानुनक विषयम नाई यह जबस्य वह नहना है कि मौरागों नाके मोनोंकी माहीस बैननका हुन नहीं है। निर्मे जनक इनना है कि मारे 483 माँ-साहिकाकी पंक्तिमें बैठे है और कांक्रे और भारतीय क्षीण गाँवकी मौजाईकी पंक्तिम है। ऐती

पन्दी स्वितिमें मेरी समाइ है कि किसी भी भारतीयको हरमित्र बनुमति नहीं बेनी पाहिए। यह गाँगकी चौजाईकी स्थिति छोगी या बागेबी यह हो हमपर निर्मर है।

### पारकी बस्तियाँ

नमें पंपट में यह भी देखता हूँ कि किश्वियाना हीडब्बवर्न पॉटजीटर्सरस्ट, रस्टनवर्ग फॉन्स्स्ट्रमकी बस्तियाँ वहाँकी नवरपाकिकाबोके मुपूर्व कर वी गई हूं। और स्वीतिक्ष केर्प बॉर्ग सामर्शकर वर्गरह चनहोंको बस्तियो एक कर वी नहीं है।

# त्य क्सेजरके बोची

स्यू स्केनरके वोत्रियोंपर मुखीबर्ध बाई वी उत्तरण बनाव खंडे टाइस्ट के उत्पादकों नाम इस पत्रके सम्पादकने विसा है। उसमें बताया है कि भी "बनकर में सब टाइस्ट में वितने इस्वाम लगाये है वे सब सुठे हैं। सम्पादकने किया है कि बिस कुण्डम से पागी बहुता रहुता है वह कराव नहीं है। विसमें कपने बोय बादे हैं उसका पानी हमेगा दो बार बरमा जाता है। मारतीय बोबी किसीको ठेका नहीं बेते। उनके बर साफ है यह सब नपर पालिकाने जाँच किया है। मारतीय बोबियोंके पास बहुत-से नामी घोरोंके प्रसानपत्र है। इसकिए सम्मादकने किसा है कि सबे टाइम्स के सेसककी माफी माँचनी बाहिए। इसके उत्तरन संडे टाइम्स का सम्मादक किवाता है कि इंडियन जोपिनियन के सम्मादकका क्रेक प्रमादधाओ तथा मानने मोम्म है। सम्मादक उस केवका बवाद वेना बाहता है सैकिन सिमाता है कि बसकर साहन बीमार 🕻 इसकिए एक-वो इफ्लॉकी वेर होगी। इस बबाबसे मानून होता है संके टाइस्स की बजी तो हार हो गई है। विन्हें शासून न हो उनकी वानकारी के किय मुझे मुश्चित करना चाहिए कि बक्तपर एक उपनाम है और उसना वर्ष आफ्रण हा चानेवाका निद्ध पत्ती होता है। वस मनुष्यक्यी निद्यने मारतीय वोबीको सा जाना वाहा वर्र फिन्तु यह मानना पक्त न होता कि इंडियन नोशिनयन के सम्मादकने उस प्राचीको हर्की

#### नहारूर रिच

बहुकि अववारोंने ऐसा तार बाबा है कि भी रिचने अन्दनके प्रसिद्ध अववार धाइना के नाम पत्र किसा है। छसमें भी नटिसके केबाकी बस्थियों छहा दी है। मास्त्रीय समायकी बहुताके साम बचान किया है और सिक्ष कर दिवा कि चैमने साहबकी रिपोर् मारतीयी परामें है। भी रिक जो काम करते हैं उसकी तुलना नहीं की का सकती। जान पहेंगी के रात-रिन में इसीका रटन किया करते हैं और हमारा स्थापन करनेका वन भी मौका वर्षी है उसे में बाते नहीं मेरे। विकास सारवीय शिक्तिकोंको उनका बनुकरन करना है। मी रिक्को समिविकी मोरसे जो कुछ विधा जाता है उससे शीपना मी यदि हम किसी दूसरेको है वो भी यह निरिचत कहा था धकता है कि वह भी रिचके बराबर काम नहीं कर सकेगा।

### [ मञ्चानीचे ]

शपटमें बचा किया है।

इंडियन औपिनियन २५-६-१९ ७

र रेक्टि "नीवारिकोंकी किही" इत ४६ । २. रेक्टि "नीवानिकायती किही" इत ५ १-३ ।

## ४८३ भाषण चीनियोंकी सभामें'

[जोहानिसकर्ग मई २६ १९७]

#### मनाग्रामक प्रतिरोविधोंके इपर्मे चीनी

[सपनीसे]

इंडियन बोचिनियन १-६-१९ ७

र पर "प्रोधिकारों की दिनांचितों" से विचा गया है। इविचया कोरिएसियमको यह एक्टम हेसरी एक तक कोकब "एसरि कोशियारों वीपारवारों "के समानी विभिन्न करने किया करे न । १ वीपियों के कारोजिनेको विकास १९०व की बाम एसाइ चीपियों की मध्या करा स्ट १९०० की ब्राह्म उनके हुन्हें स्वारोक सर्वे केंद्र साथा किया का कीर हाज्यान चीपियों की निक्स कोरियों का स्वरंत कहा हिया कोर चारोपोरों हो ठाड केंक स्वने को देवका दिया या। विकास "वीपारियारों ही विदर्श" हुन १९५३।

### ४८४ पत्र 'स्टार'को

बोहानिसदर्ग मई ३ १९०७

[सेवामें सम्पादक स्टार बाह्यनिसंवर्गी] मझोदम

कतरन बाचाके आयमन और इस राज्यसे कि एधियाई पंत्रीयन अविनियम साही स्वृधै मिलनेके बादबूद समीतक सामाग्य सरकार और स्थानीय सरकारके दीव पत-मनहारका विधम बना हुवा है मुझं एक बार और आपके मीर आपके हारा उपनिवेधियोंके सर्वायकी मेरित करनका बाहुत होता है। परिवार विरोधी शतको जो वह बाहुता वा प्राप्त हो चुरी है इसलिए बंग बंद मी कियी यायसंग्य समझीते तक पहुँचना अमन्त्रत है और बारतीनोंकी सविस्तर्शनीय तथा वारी-ववाड़ीकी वृत्तिवाला समक्षा वानेसे बचाया वा सनता है? वह अधिनियम समीवक पडट में प्रकासित नहीं हुआ है और अवतक सरकार न चाहे तबतक एटी करनकी बकरत मी नहीं है। इसकिए में सुप्ताव देता हूँ कि इसके गबट में अपनेसे पहरू नवे बनुमदिएकोके किए नापसमें एक पनक (कार्स) तम किया का सकता है। नौर उसके अनुसार बिन मारतीयों देवा सन्य एथियाइसंकि पास सही कायशात हों वे वापत सेकर बदछेमें उनकी नवे सिरेसे पंत्रीयन किया का सकता है। यदि क्स समय सब एशियाई अपने कापनपत्र हुई ही दे वे तो उन्हें अधिनियम बारा प्रस्तावित अपनानका चिकार होनेका कीई मौका नहीं मी सकता। फिर भी यदि उपनिवेशमें ऐसे एक्षियाई हों को बपने कायजपत्र पेश न करें हो जीन नियमको पावट में तुरुक्त प्रकाशित किया था तकता है और एक कोटे-से विभेदक प्राप्त उपपर साबू किया का चक्ठा है। इस तथ्ह जो सीय अनुमतियक्षि सही नासिक है बॉर ईमामदार है वे उन नोगोंसे को अपराधी है अपने-आप असग हो जायेंगे।

बगर जाप यह न छोचते हों कि कानृतका मधा बतृमतिसमाँका गैरकानृतो व्यापार रोक्ना नहीं बरिक बुस्थम-मुक्ता और निर्माक क्षेण्यर भारतीयों और दूबरे एधियाइयाँका ककारण अपमान करता है दो में नहीं समझता कि जायको इस प्रुवावमं कोई बोप दिवाई वे सकदा है। ऐसी कोई भी कोपना होनेंसे पूर्व में आपको बोर्स ऐस्टहिकके निस्नविधित सन्दार्थों याद किंग केता चाहता हूँ

बह ऐता भामना गृहीं है जो नेवल हमारे सत्मानते सत्मा है। हुन तो वारे भारतीय नागरिक बण्डुनीते प्रतिकादक है। यह प्रतिका तावकी रामरि प्रोचना हगरे रावनीतिवाकि ऐनानों और साधान्यके यस शृहान वेवकी सात्मत-नीतित स्वका हानेवाली समस्त नविधार बण्डारिक है। और वह यह है कि हुन पारतीवीक साथ स्वयंक्र प्रत्येक अभूने वर्णुनगपरिकके समाण स्वयहार करेंगे। हुन बाहें इस साम्राज्यके नागरिक होनेका पर्व करनको कहते हैं। हम जनते बार-बार कहते हैं कि जनके जन पर्वो तक पहुँचनमें कोई एकाकर नहीं है जिनपर माराजें अंग्रेज आलीन है, और को-पूछ हम उनके किए करते हैं था जनसे कहते हैं उत्तमें हमारा मंत्रा यह है कि ने बद-कमी भी

विश्वके किसी की हिस्सेनें विद्या इडिके नीचे होंने जनके साथ विटिश नागरिकॉका-सा व्यवहार किया बायेगा। इस कानूनसे ब्रिटिस राजनीतिज्ञ कीर अपमानकी स्वितिमें पढ़ बये ह । साँडे सैन्सडाउनमे

इस स्वितिको इतनी तीवतासे महसूस किया है कि वे पूक्त है क्या पोड़े-सं भारतीयोंको क्या-क्रिमिस देसमें का जाने देनकी अपेका सारे भारतीय राज्यकी भावनाओंको वाघात पहुँचाना

कातृत हो सकता है।

विविद्य हानिकारक और बहुरवस्तितापूर्ण न होगा ? केकिन विस प्रस्तावका मैन दमर उत्संख करनेका साहस किया है वह स्थान प्रवेशके विश्व उतना ही कारपर है विदना कि एशियाई

मापका मावि मो० ६० गांधी

वदशीसे | इंडियन सोपिनियन ८-६-१९ ७

्परिक्षिष्ट -- १ पंजीयन प्रमाणपत्र अमानसभ की अधिकिति प्रयास क्षेत्र व्यक्तिवर्ध चैत्रीवय समागरम 29 -भूतम् दरिवस बाहि फिलम्ब शय क्रपार्श भगुरेकी निश्वमी भारत হৈলা बारी करनेडी अब करी क्रात्माम मध्यप्र [ बंद मेरे ] इंडियब ऑर्पिनिवम ३-११-१९ **६** परिशिष्ट -- २ **49031**C 3.2 - 2544 सेवारे क्रमध्य आर्थ मेल्सोने की मी भी की कर की रामुद्राप और धोरन रिक्ट कानिश्चाह नकार ने भारिताली महास्वा हुत का स्ट्राएंड ६ विकिथ कालीवींक स्थान्त्रोंडी युक्त प्रति और काफी एक प्रतिनिधि ताम अम्मेदा रामान प्राप्त हुना है। इन नर्रानोंको अगरीत है कि भी थी क नांची भीर भी हा है जानी ल कानिश्चाह मतर्नामों के मर्दिनिवरीक क्यों उनका मामना भौगतिशिक कार्यात्वी मतात करें। मार्चश है कि जन रणका सहामदिनक सुन्य कानिका सभीकी भेजनेकी क्या वर र का निस्तर्वे बहुतने निर्दि बन्दरीय है इस्टाइटेंने क प्रथमनम को दिन्सिय गाँड करने ही अब यह है । wirt. mft. नी एम सि<sup>क्</sup> (बंदे के व )

िर्मित्या सार्थान्य तम औ बालवा १५ ६-१९ व

परिशिष्ट

#### परिशिष्ट - ३

क्रॉमन स्म क्रिक्टम स्न, बण्यू सी (स्म्यून मामन १५ १९ ६)

(वेदने

<del>रेन</del>त्र

स्वत् स्त्रो

Mile.

नार बनकी तारिष्टर केन्द्रों हामें का नाराप्टर गड रिस्टन क्या है कि जी वर्षनाने का है कि

दिन्दें कम्द्रन्तिकोधन अस्तरिक्ष दिन्द्र जनाव कालेक किया की वर्षी और की वर्षीको कमा प्रतिविधि

क्षारत कमें दूर किन हो आरोपिने और एक्षीनक बना प्रधानक मेना है क्या नाम है की विकिस

सीरते और को हो प्या हिस्से । बृद्धि हामारे नार्योक हमा प्रधानक कमा किया हमा सिन्दर सम्पर्धार देता

के का दिने हम्मित हम काला नाराम है हम कमा विकासी, कमा समेनारक मीर की का कर्मन

ार रेपान के काम द्वारण कन्याया है। इस रेपानाम्य परिताद काम मान्य प्रधानिक कार्याद्य तार्थि माने इसकारक वर्षनामने मान्य कहर भीगां कि दूसरों है इसना हा कर्यन्य कार्याद्य हुएन वर्षनीयानकी स्वयन्त्रीस की बन्धनात की हैन ना या। भी दर्श और भी नरीने भी विशेष कहा दिया है कहा हम दूरिश हरका है और है भी देन ना या। भी दर्श और भी नरीने भी विशेष कहा दिया है कहा हम दूरिश हरका है और है भी

हमाँ नहीं लिंग करोड़ा अनुस्तर दिया है जाड़ा हमन कराएना क्षमर रही है नोर्डिड हमने हो हैन देह बाहदी श्रीत क्षमुन बाहिदारी जाने देवरणिनींड स्वयुद्ध गर्डेड अवन्य नाने रहे दिया है। हम प्रमाणन का अर्थाना कर वार्मार्ट्ड करणीयाती नेपार नाम करन करने स्वयुद्ध स्वाप्त देवा दारण

है। अने बीर बर्ग्या, बराने हबता दया दया रूप वरीया छानन है और व ट्वॉर्ट के शानता स्थापक प्राप्त देन विवार्ट्याय तुम्ब बहु लहा है दि तनका बन शिएट हुए वेबट उन है और लियो संप्यूची पिरा तुम्ब करों है।

> स्पष्ट करी, अप्रेंगी स्टिस अस्प रूपम स्टिस

[45 4]

चित्रीय क्षेत्रके कर की बजन १९३ १९६

### परिशिष्ट - ४

विश्वित्र महतीय की १५/२६ की केन्द्रे रिक्षित्र स्ट्रीट सोहिटीला स्टाबर १२ (१०६

देशमें मित्री सॉक्स स्टानेड रूप्सहाड बीडानिस्तर्मे

महोत्रम

भरते संबंध भोरते में का रकताओं की महिन्दी को संबंध कर रहा हू की भर मेरे संबंध की सामग्री है। प्रार्थमा है कि तम को बनायका बीच प्रार्थमध्येष क्रांतिक-मणीफ रास देन हैं।

> বাসকা সামি-চূপ দক্তিক কবিমেক অৰ্থনামত কম নিমিয়া সমৌন চম

[बंदबीते]

मिटोरिश मार्चास्था का भी फाला: १९ २--१९ इ

<sup>(</sup> वे स्कारमी यह बालि मामाविश्वित बावो गावको हिने को ये और जानर यह दूसरी जिले करते हुए कीम स्थानी किये हैं पूजा जिंदे अंगल, दिन जिल्हा और नेदीना बान्देने स्वान्त कि में में क्या स्थान किया था कि बीवार विकित्य गंवाकी जिले के प्रतिक प्रतिक के मानिता का जान जिले कर स्थान के स

# सामग्रीके साधन-सुत्र

इम्मोनियस मॉफिस रेकर्बस - सपनिवेश-कार्यासम सम्बन्धे पुस्तकासममें सुरक्षित कांगवात। वैविष् सथ्य १ एवठ ३५९।

नीनी स्मारक संप्रद्वासय नई विस्ली गांची साहित्य और सम्बन्धित कामजातका केन्द्रीय संबद्धानय तथा पुस्तकाळ्य । वेशिए अन्य १ पुष्ठ ३५९ ।

इतिका (१८९ -१९२१) जारतीय राज्येय कांग्रेसकी बिटिया समिति सन्दर्ग द्वारा

प्रकाणितः। देकिए कच्छ २ पण्ड ४१ । इंडिया बॉफिस क्युडीसियल ऍड पिक्क रेक्टस भूतपूर्व इंडिया ऑफिसके पुस्तकाक्रयमें पुरिवित मारतीय मामकोसे सम्बन्धित कागवात और प्रकंप विनका सम्बन्ध मारत

मन्त्रीसे का।

इंडियन बोपिनियम (१९ ६-६१) साप्ताहिक पत्र जिसका प्रकासन कर्यनमे भाररम किसा नवा किन्तु को बावको पीनिक्समं के बाया पदा। यह १९१४ में गांवीजीके दक्षिण वाफिकासे रवाना होने तक कामग वन्हीके सम्भादकत्वम रहा।

वरनक बौफ द इंस्ट इडिया असोसिएशन असोसिएशनका मुख्यपत का १८६७ में बारम्भ क्या समा

मॉनिंग क्षीडर (१९ २— ) सम्बनसे प्रकाणित वैनिक पत्र । नैयक एंडमर्टाइकर वर्णनका वैनिक पत्र ।

नैटास मनमेरी (१८५२- ) डबंगका वैनिक पण। चाररमती सप्रहासम बहुमवाबाव पुरतकासम् तवा संबह्यसम् जिनम् गांधीमीके बद्धिन बाफिकी काल और १९६६ तक के भारतीय कालते सम्बन्धित कागजात गुरक्षित है। वेसिए

सम्ब १ पुष्ट १६ । साइव माध्यमा (१८८ -- ) कमानसे प्रकाशित साप्ताहिक पत्र।

स्टार बोडानिसबर्वेसे प्रकासित साध्य-वैतिक पत्र ।

टाइम्स (१७८८~ ) सन्दर्नमे प्रकाशित वैतिक पत्र।

निस्त (१९ ६-१९ ८) सन्तमसे प्रकाशित दैनिक पत्र ।

# तारीसवार जीवम-वसास्त

( et 1-17 b) 2 T

करनूबर २ - यांपीजी और भी हाजी वजीर अलीका प्रिप्टमण्डल साउर्वेग्टन, इंस्केंबर्वे पहुँचाः गांगीजीसे टिब्सून और मॉनिंग कीडर के प्रतिनिधियोंकी मेंट। बाबामार्थ भौरोजीसे मेंर।

जनतूबर २१ विश्टसम्बक्त सम्बन पहुँचा। प्रोफेसर परमानत्वके साथ साथीती वे एव पोक्रके पास गढे और जस किन जन्मीके साथ रहे।

पश्चित क्यामनी क्यालकांनि मेंट।

नस्तुवर २२ वांबीबीका टाइम्स को बसिव आफिकामें एखिमाइयोंकी कथित वाढके तम्बन्यमें

यम । एक्सिमाई कानून संख्येकन सञ्चारेसके विरुद्ध टान्सवासके विटिस भारतीयोके संबर्धके

समर्थनमें सेटाल भारतीय कांग्रेसका प्रस्ताव ! बक्तबर २५ के पूर्व शांकीओं सुर संबरकी मावनवरीये निके।

वक्तवर २५ साउव बाह्यका के प्रतिनिविकी बेंट।

भी बनीको हेकते केवी आर्थीट अस्पताब गर्छ।

बक्तवर २५ उपनिवेदा सप्ततनी विसरण विवसने विदिस कोकसभागें कहा कि नेटाक नवर पाक्तिका मताविकार विश्लेयक जपनिवेश सम्बीके विचाराचीन है।

मन्त्रमार २६ वांचीकी सर विकित्तम केटरणने और पादामाई भौरोजीसे मिले। भारतमें बंग-समका प्रवस वर्ध-विका शोक-विवसके क्यारें सनाया गया।

बक्दबर २७ गांधीकीले सम्बद्धके प्रतिनिधिकी जेंट।

नानीनो सर सभरणी जाननगरी और सर नॉर्ज बर्डनकरे मिके।

बक्तबर ३ सर मंचरनी भावनवरीसे मेंट।

सक्तमर ३१ - उपनिषेश मन्त्री लॉर्ड एकपिनको मेजनेके किए प्रार्वनाप्यका मसविदा बनाया ! सर रिवर्ड शौकीमगते ऑकस्थामें बेंट।

नवस्वर १ राष्ट्रीय मारतीय संघ (नेधनक इंडिवन असीसिएसन) द्वारा जामीजिठ स्वावि

धमारोडमें उपस्थित।

धातम कारिका के प्रतिनिधिकी गेंट।

नुषम्बर ३ सन्दर्भके मारतीय शंक और अधिक इस्लाम संबक्ती बीठकोंमें मान किया।

नवाबर ६ एक एक काउन सरकार्यन बाबकी और कमीर बालीसे भेंट।

नवस्वर ७ ससद-सदस्योके सम्मक्त आयजः।

नवम्बर ८ शिप्टमध्यककी काँब एक्षतिनते मेंट।

नवम्बर ९ नाबीजी जीर बाली घर लेपेस विफिल और साँवें जॉर्ज हैमिस्टनसे मिले ।

नुबन्बर १ - गावीनीकी बर्नाई क्वॉलेडसे मेट।

नवस्वर १४ कोकसमामें विवक्षने हों गाँडके और पिस्केके आवेदनपत्रकी वास्तविकताके

नवस्वर ११ भीमती समेसचन्त्र बनवासि मिसे। नवस्थर १३ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी बिटिख समितिके मन्त्रीसे मिळने समे।

सम्बन्धमें श्रीचका बचन विद्या। नवस्वर १५ मांचीबी भीमती स्पेन्सर बॉक्टमसे मिसे १

नवस्वर १६ के पूर्व बच्चम् टी स्टैड और कुमारी विटरवॉरमधे मेंट। गरम्बर १६ गाँडके और पिरकेक बाबेदनपत्रके सम्बन्धमें टाइम्स को पत्र सिन्हा बीर

पारव आहिका के प्रतिनिधिको गेंट वी।

नियमर १७ के पूर्व वियोकोर मॉरिसन सर रिवर्डसॉकोसन और कुमारी स्मिवसे घेंट।

वेदस्वर २ वादामाई मीरोजीको सम्बन्धानी बंदेव और भारतीय प्रथमकों हारा भारतीय पट्टीय कांग्रेसके अध्यक्ष चने चानेपर बनाई।

नेबन्बर २२ श्विष्टमध्यककी गारत मन्त्री चाँग गाँखी गेंट। चर्चिकने कोकसमार्ने कहा कि १९ ६का ग्रीवर्डोर्ग बाहा सन्मादेश समी विचाराबीन है।

<sup>मुदास</sup>र २३ गांगीकी जीर जली ए जे बालफ़र, ए सिटिसटन सर रेसड वेस्ट सीर कॉर्ड रेसे सिके।

नेवस्वर २६ गांमीची द्वारा पूर्व भारत संबक्ती बैठकमें दक्तिन आर्किकाके विदिस मारदीयों-सम्बन्धी विचार-विमर्शका सुत्रपारा। एसियाई कानन संयोजन सध्यावेशके सम्बन्धमें शिष्टमण्डसकी बाद मृतनेके किए

प्रवारवक्तीय संग्रह-सदस्योका प्रकान गरूकी सर क्षेत्ररी कैंग्वेश बैनरमैनसे कहतेका निर्णय । नवस्तर २७ सोबीबीसे बेकी व्यव के प्रतिनिविकी मेंट।

विटिश संसद-स्थर-गोंका एक सिन्टमञ्जल प्रकारमण्डीसे मिका। प्रकारमात्रीने कहा कि में मध्यावेशको पसन्व नहीं करते और वे लॉर्ड एकपिनसे वार्ते करने।"

नवस्वर २८ जिल्ला वर्षिकसे बेंट।

वॉरिंग रिवर कालोनीके नमें सविधानमें एक निविधत सीमा तक बतनी मताधिकार रेखतेकी बांबनीयहाके सम्बन्धमें प्रकृत करलेपर कोकसभामें चर्चिकने वह आसा स्थक्त की कि उपनिवेशको संसद सब सम्ब क्षोगोंकि किए समान विवेश्वर के सिद्धानाको उचित मान्वता बेगी।

<sup>मेंच्या</sup>र २९ यांचीजी जीर अलीका होटल सेसिलमें नियों और हिटैपियोंको वपनी रवानवीके उपकरवर्गे जलपान ।

रिसम्बर १ इंप्लैंडसे बिक्स आफिकाको श्वामा ।

रिसम्बर ३ चर्चिकने काकसभागें सुचना वी कि उपनिवेश सम्बी आये बीट विचार किये विना महास्त्रिमको टान्सवाक बध्यावेस कार्य करनेकी तकाह नहीं वे सकते और उसपर फिक्हाल आये कार्रवाहें " नहीं की आयेगी।

विकास ६ हाल्सवास और ऑर्रेंस रिकट कालोगीको स्वयासन दिया गया।

रिवम्बर १८ दाम्सवासका विष्ठमध्यक्ष केप दावन पहुँचा।

दिसम्बर २ (सप्टम्बरक केप टाउनसे बोडानिसवर्गको रवाना।

दिसम्बर् २२ दिस्टलक्कका बोहानिस्वर्धमें स्थागत ।

सम्पने योगे नाहमन 444 विसम्बर २६ गांबीजीका बिटिश मारतीय सक्की बैठकमें मापन । ओहानिसवर्वे उनकी भीर जलीको मानपत्र। विसम्बर २५ प्रिटोरिया वॉक्सवर्ग और वर्गिस्टनके भारतीयों हाथा गांधीओ और बसीके मानपत्र । दिसम्बर २६ वर्षनमें स्वागत यांधीजो द्वारा ऐस्थकी और संवर्ध वारी रखनेकी क्यींक। मारवर्ने दावामाई नौरोजी द्वारा स्वाराज्य कांग्रेसका क्षवय वोषित । बन्दे मातरम् नीनका कांग्रेस अविवेद्यममें प्रकार बार धार्यत । विसम्बर २७ मारतीय राष्ट्रीय कार्यसने प्रस्ताव हारा सह यम्त्रीर वासका प्रकट की हि यदि साझारम सरकार बुबतापूर्वक संरक्षण न देवी सो ट्रान्सवासमें स्वसासन मिक्ते हैं। सम्बादेशकी नीतियोंका समझमें सामा काना सबमग निविच्छ है। दिसम्बर २९ वेरसमके भारतीय समाज हारा दिस्टमण्डलका स्वायत । 25 4 भनवरी १ नेटान भारतीय कांबेस ब्रास्त क्वेंनमें स्वापत । गांबीबी ब्रास्त संबक्षित कार्रवाईकी वपीख । भनवरी २ प्रीतिक्स यथे । गांधीजी जीर अलीने इम्बीडमें खिप्टमण्डलके कामका विवरण सुनावा । जनवरी १ वर्गनमे मुस्लिम संबकी बैठल पांचीबीकी एकता बीर सहमोदकी स्पीछ। नेटाल भारतीय कांग्रेसकी शमासे प्रापन । वनवरी ५ यांगीजी और कलोको वर्षनमें नेटाल भारतीय कांग्रेसकी औरसे बुलाई वई समार्ने सातपत्र । पनवरी १२ के पूर्व यांचीजीने आउडनुक को इस शावपर जोर देते हुए किसा कि मारतीय नामरिक विवडार चाहते हैं राजनीतिक छता नहीं। साम्राज्यीय सरकार हाथ ग्रीडडोर्च बाहा बच्चादेसपर स्वीकृति। फरवरी १५ गांधीजीते बुवाबियाके शासालिए पुत्रकी ओरस अनुमित्रपत्रके मामलेमें पैरवी वी भीर उसको गरी करा दिया। फरवरी १८ विषये कोकममाबी बताया कि नेटाल सरकारको एटियाइबॉको स्थापारिक परवाने न देनके सम्बन्धमें नानून बनानेकी संबूधी देनेसे इनकार कर दिवा यसा है और प्रपतिवेश कार्यालय १८ अके कानुनके सम्बन्धमें नेटाल सरकारने तिसा-मही कर रहा है। फरवरी १९ अधिकने सरवर्षे शोपना की कि फीडडॉर्ड बाह्य अध्यादेशके अनार्वत वेदरास किने गर्मे भारतीयीचा हुर्जाता वेलेके लम्बन्वमें उपनिवेश कार्यांतम और ट्रान्सवास मरचारके बीच बातचीत चर्च रही है। मार्च २ : गरिमाई प्रवीपक्के सम्मूल पुलिल हारा अपुलियोंको नियानियाँ सेनेके विरुद्ध विरिध

बार्च १ विटिम बारगीय सम और भारतीय विरोधी बानूब-निवि समितियों बेटवॉर्ने माने।

भारतीय समकी आपति । मार्च ८ के पूर्व शाकीओं कोस्लरकट बते ।

मान ११ विटिंग मार्ग्योपोरी जान लगामें गम्मितिन हुए। मार्च १ गरिवाई कानून-महोपन विवेदक नग्रट में प्रवासित। मार्च २२ गरिवाई बानून-महोपन विवेदक हाम्बबन संबदमें स्वीहन।

| टार <b>ीववा</b> र वीसन-बुदास्ट ५२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मार्च २४ मांचीओका ब्रिटिश भारतीय संघ और भारतीय विरोधी कानून निषि समितिकी दूसरी<br>बैटकमें भाग !                                                                                                                                                                                                                                        |
| नार्च २९ ट्रान्सवाक्रके भारतीर्मोकी साम समामें पृक्षियाई कानून-संयोजन विभेयरके विरुद्ध<br>वारति और स्वेच्च्या पंजीयरका प्रस्ताव।                                                                                                                                                                                                       |
| वर्गत Y वांधीबीने प्रिटोरियार्गे स्मट्ससे मेंट की बीर उनको २९ मार्चकी माम समामें स्वीकृष<br>भसाव विसे ।                                                                                                                                                                                                                                |
| वर्षेत्र ८ वर्षनमें नेटाल भारतीय कांग्रेसकी समामें भाषण ।                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| समें ९ वर्षानवेद्यमें कनिवत्तर प्रवास-सम्बन्धी कसत्य वक्तव्यकी मूल सुवारते हुए नेटाक<br>ऐक्टर्राइक्ट को एक किया।                                                                                                                                                                                                                       |
| <sup>मार्गेच</sup> २१ स्त्रिगफीस्वकी संबेरिया सङ्गयक समितिके संबस्य <b>बु</b> नै गये।                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वर्गेड २४ संसद-सदस्योंकी समामे तय हुका कि ट्रान्सवामके भारतीयोकी समस्यात्रीके सम्बन्धमें<br>वनरक बोचा भीर मॉर्किट सिज्याचक मिके।                                                                                                                                                                                                       |
| मर्थेत २९ कॉर्ड ऐस्टिह्क नेतृत्वमें विष्टमण्डक बनरक बोधारे मिला। योगाने इस बावका<br>बण्डन किया कि नये कानुनका कोई मंद्रा उदनिवेदक ब्रिटिश सारवीयोंकी माननायोंको                                                                                                                                                                        |
| ठेस पहुँचानेका है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मर्थक १ गाभी बीने प्रश्चिम को पिनियन में एक पत्र कियकर एवियाई अध्यादेशका<br>विधेक रुपेकी प्रशिक्ष की और मारतीयोंछे अधीक की कि के अपनी विविधर कु रहें।<br>यर हेनरी कॉन्मके नेयुक्त किएटसण्डक मॉक्स मिला। मॉक्ने एथिमाई पंत्रीयन सिंक<br>नियमके अन्तर्भत नियमोंने जो परिवर्तन सम्मक हों करनेके किए बनरक बोबाको पत्र<br>विकास मनुष् किया। |
| मर्पे ४ सांबीजीते वर्षनके जुतपूर्व पुलिस सुपरिटडेंट बर्बनबैंडरको मानपत्र देते हुए एक<br>समामें मापन दिया।                                                                                                                                                                                                                              |
| महें ६ नेटाक मारतीय कांग्रेसकी ओरते उसर हाथी आगर सबेरीको जारा बाते हुए<br>विसाई हैनेके किए सारोजित की गई सभामें मायज दिया। एक हुसरी समामें अनुमित्रक<br>कार्याक्रमके बहिज्यारका सुसान दिया।                                                                                                                                            |
| महै ७ मेटाल मर्ब्युरी के प्रतिनिविने मेंट की।                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यमर हाजी आपर प्रवेशीको विधे नमें विवाद मोजर्मे शामिक हुए।<br>विकने कोकसमार्ने वनरक वीवाके इस बारवासकटी सुवना दी कि ट्रान्सवाक अध्यादेशके                                                                                                                                                                                               |
| सन्तर्भ काक्वनात स्वरंक स्थानक इस नामाव्यक सूच्या साम प्राच्याक सन्तर्भक<br>सन्तर्भव तियमीकी जनांक्ष्मीय समस्यानीकी यथासम्भव दूर करनेकी दृष्टिने संसीमित<br>कर दिया कार्यमा ।                                                                                                                                                          |
| एपियाई पंजीवन अधिनियमपर सम्माद्की स्वीकृति।                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मई १ मांबीजी दर्बनसे जीहानिसवर्ष वापस ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मर्द ११ के पूर्व स्टार के सम्पादकसे गेंट।<br>मर्द ११ विटिश भारतीय सवनी समितिमें तत्कातीन स्थितियर भाषता।                                                                                                                                                                                                                               |
| स्टार को शंजीयन अधिनियम-विरोधी मारापिमोंको निर्धामित करनके सुसावकी                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नाकोशना करते हुए पत्र।<br>नदै २६ श्रीनो संबक्षी समामें एतियाई विरोधी कानुनोके सम्बन्धमें मापण।                                                                                                                                                                                                                                         |
| माँ ६ स्टार को उत्तरिविधियों से पंत्रीयन समितियमको लागून करने और भारतीयोंके<br>स्वेन्द्रया पंत्रीयनको स्वीकार करनेत्री अधील करते हुए एक।                                                                                                                                                                                               |

## शीर्षक-सांकेतिका

मकी मुंबा के अने अहामहिम अभीर ह**ाँकु**का ३१९-०० (वी) मारमची सिंगों की **३३**३ नामस्यातं १ ८ मानंदराज बॉर्ड कार्यमधी, ४९-५० रंचीर और स्टार स्थापिक स्थान-इंडिपन मीरिवियम ३८७ रक्षानदा स्टिंग्स, ३९२ व्यक्ति सराम १४९ आसिकेव धरोकन और महतीम उप⊶्राश बन्द दानी नामर करेटी, १०४०-४५ कार दाजी नामप्र सोरीच्य सामान, ७३९ कार बाजी जामर शरेरीको निर्मा, कल्प-दर्श यक्ष भीर दक्षिण वार्षिकी पारतीय वैशिकार, प्रथक बह परिचय ६४ २४४-४५ र्वाज्ञर्य बासून-वंशीयम भागारेष्ठ १८०-८८ १९५ दस्रप्रीरेंमें क्लापिशर की कहते, ५०६-० ण्डपरोद्रक्त की स्टान्त कुक्-क भौरतें मरे भौर मरे भौरतें। ३५४ द्रश्री कर्मे रीरीडा शस्त्र 43 व्यक्तियोंने सिक्ष्योद्या एक मार्न ३०००५ क्काम क्रमी भी ३१-३१ क्षरपरात कार्मप्रकाल विकार प्रकर देश तथा नेरान (के मरतीयों) का वर्गना ५०३ क्लक्ष नय भएडीन्टर्ट्स, ३६४

मॅगुनिनोंके के विज्ञान ३७३

मंग्रेमोंकी खासता ३<del>४५-३</del>६

मनीवन मनेनमंदर, १८८

व्यक्ति रताम क्षेत्र १८६०-८०

बाह्यरिया विश्वक ३६१-५२

नप्रमनियानमें विशा १३१

व्याणिको वर्गारी १९८-१९

वत इस्ताम ४५०

मक्रातिता क्षत्रोच्यस क्षीप्सार १९३-९७

क्ष्मचा श्रामा क्षानून ३४८ क्यां प्रवासी वाचितिका ३५५ केरमा श्लामी बालम, ३६६ केलंड गासीन, ४६७ केरों भवातर १४९ स्ता कार्यात प्रकार सर्वेती प्रशास्त्रक क्या पारतीयोग भूट होत्यी है ९ manipith nurfm air wat. 464 विवयस यक्त १९१-९१ (भी) वांचीकी प्रतिषाः १६१-६९ मिक्टीदिया माराजीम १४% (बी) मीमका परवाना ४६५ गैर दान्नी ३४१-०४ क्या वर्गा वस्ति, ३११-२४ विकास गास, ५ व बीबी राम्छक किर साग्र मसमितः १३ बैगलेकी रिवार्ट, ४१८-१९ वर्षिकारी केंद्र वालेगांके ५०३ वागानकी पाव ३ रे केम बंबदे ३०८-७९ बोहानिसर्वेदी व्हिर्ट १९६-९१ ३ ५-६ ३१४-१ فالإصا المعامل أماسلا أماس 165-65 Sad-es Sea-en 161-6 #24-14 SIC-83 #45-48 #41 של שבן-בע שקב-יוסן, מסב-12 रहमारी, क्रिके रहस महरिता ११६०-०

र्शेष्ट्रहा भूताना ३३१

रम्चलम्बी थान तथः ३१

श्राम्बरम् बहिन्द्री बचारेस ४ ००१

हम्पराम्द्री व्हार्थ, ४९३-९४ ५०५-६

बन्धर के निर्देश नगरीन ११३-१६

शन्तरान्धे प्रश्नेति विनरी, ४ ९

हुम्लुलाम अन्दर्शनोंकी नाम स्वयोक मसामः ३९४<sup>००९</sup>

प्रसादक प्राणीत, ३२५-३६ प्रसादक प्रशासिक क्षेत्र व्यव्ह प्रसादक प्रशासिक क्षित्र स्था वर्ष्ट्री-१३ प्रसादक प्रशासिक क्षेत्रस्थित, वर्ष्ट्र सन्देव महाराज स्वेदित्ता, वर्ष्ट्र परिवास स्वादक स्वेदित्ता, वर्ष्ट्र परिवास स्वादक स्वादीन व्यव्ह परिवास क्षात्रक स्वादीन व्यक्ट्र

टर. -बारे. व्यक्ति, १९, -ब्रॉडियम जोशिनवमको १८६१ -व्यक्तिस स्वीती १९६१ -प्रियारी वीत्रकारी, १८९ - १९१ -१९१ -च्ये त्या पात्रवीची, १८६५ -प्रियः नाविती विशिष्ट सहारीत छोशिको १८६५ -प्रियः १९९ -१९६ -१९६ १९६ १९६ १९६ -व्यक्तिस्त्री ६९, -द्या वेत्रकार्याकी, १९

िं। - जि. र्येक्सपी में जानकारीको, १९ विराजि, स्मेरिक, ३२६ प्रेडर व्यक्तिसमें होनेको क्योंकी कहानी छड् प्रेडर व्यक्तिसमें होनेको क्योंकी कहानी छड् प्रेडर व्यक्तिसमें निर्माध मताजीत स्विति ३४१-७४ ३६०-, १९९-०

पेरी को सबना कोनीकि में १८६०-१६३ वन १९६ "की न्ये हैं 1 नये होंदिनीय नक्क हैसे क्या है। में हैं देगे में 5 न्य हैसे क्या के प्रोत्मीर केराक स्वताने कहा, देश क्या है। केराक स्वताने कहा, देश क्या है। केराक सर्वाने कहा, देश केरा स्वताने कहा, केरा केरा सर्वाने कहा, देश केरा स्वतान केरा कर्या है। केरा सर्वाने कीरा कहा, देश केरा है। केरा सर्वाने कीरा है की किर्म क्या है। केरा सर्वाने कीरा है की किर्म क्या है।

केरणा परांचा काम्य ह द-रि रंगा क्रम्य हद रंगा क्रम्य हद - जारति है १८०० (६) - जार कार्यस्था रेगा - जारति केर्य १९०० - जार कार्यस्था रेगा १६ १९ - इ- जार सुर हेक्सी १९०० है - जारति है १९०० - स्था है - क्या हक केर्या है १९०० - जार एव चेर्याकी १९३ - वर स्था है - क्या केर्याकी की एवं एवं न्य वर स्था है १९३ - जार हिमा है १९४० -- वर केर्याकी की एवं एवं न स्था है १९४० - वर्षा केर्याकी केर्याकी है बच्च नराभूग -को; ८६३ -र**५० में का**र्यन्तको €-0 301 -एक माञ्चिते ३६ ४८, ८६, ९६ रहेश रूपका -ए बॉनरकी देवीको कर है रेक्टर न्या यह स्टेंग्सबी की नेत्रक - व्ययावर अवस्थित रूपनीकी १९१२ -पात पर बेसाडी १४-१५ १६६ -पा वस्त् रिकडी रेड २५-२६६ - व विक्तिमही २ ४६ -परिवर्ध वंशीकरही, ३०१ -यह एम संगाको १२ १५: यह के मीनांकी २६६६ प्रस sitemail ou fou fit towat fat अप्रत —कारणहारा मेहताको ४५ र —काउँदी सम्बद्ध क्रमानात्को ११ -याम्यी छन्य संस्को. १९१६ -कारी है में बेचको, २३४ २५ क्षणा-क्रमारी वहित्र <del>वॉक्त</del>को, क्षत्र २६४: -क्सरी क रच जिल्लाहे १३३, १५३। -क्रमारी वहा पार्थको ६१: -इमारी का रोकलाँडो १ ५: -कार्रा विक्रवीकाही, १६८: -देक्नोस्डी, १०: -व्याप हे हो. २६१: -व्यामेन्ट्र मिकि क्यादी २ : -वार्ल १६० इसको १६६: -क्रान्सक योगीको २३ (का नंद) २८० (का मंद्र), PACE 270-27 272-12 275-7% 226 114-14 115-To 119 197-01, 144, \$40-4c 88\$-88 886 (81 HZ) 200 १४६ ३९०-९१ ३९१-९१। -मेंद ग्रॉके निजी सम्मिकीः १४१-४३ १६० १९६-६० १३८, १४% -वॉर्न गॅड्डोडी, ५८, -बॉर्न बीक्रीक्टो १५ -वी वे स्टम्बा १८-१६ **०२ ९५, ९० १९४ −शै० उच्च पन जिल्हों** ११६। -ने एन नाम्बरो १६ ४३-४४ वर्ष १११ १६५-६६: ने ब्ल्यू गीविश्यक्ती १५१ -ते की रीत की १०२ १६३ १६८। -वे सी विकास कर ने सं स्वयंति है। कर १०१ -वानेफ विकास, ९० १४६। वानेश राष्ट्रपन३६ वरे रे 💷 च्यावन शहरीको 224-24. -1 3 thus, for fat tune -राम्भक क्षप्रकारे ११: -रायमाको अन्त १५०-५९ १०६-००३ -र्जनान मायामी रक्ती श्रिपा -दान्सपात्र सीहरूको ३१पा -रचर वस महामूलको १६% १०९३ -स्थम ह केरेनबी, ८ १ १-०४। -स्वन् प्र मेहिनकही. की। -रम्पू व स्थारी, रिपंत -रम्पू ही रोटको हैंव हैंद्या -रेक्यू की बतानुसी प्रथा - प्राप्ता व वीववस्तरक २५ ३६ ५९-ह रेक्ट रेडर रेहद सहद स्वता नहीं बीक

सम्बर्भ गांधी वासमय 434 बानो की, २६६। -स्विधीर मोरिसन की, १४५८ १९--२१ -हेनरी वस प्रक शक्को १९-००

१७०, २३२-३३, २४३३ -प्राप्तामाई मीरीमी की, १७५ १९ ३९७। -नेटाक पेतनपरिकरकी. का न्या नेता वेंद्री मन्याने दशा न्त्रेसक किएक स्थाने यात्रीयोः ११५५ न्योपेसर योक्केडी, २०११ -विकार क्रमाक्वडी, २६-२७, ##: - मनीर होकेंग्रहो, १६४ १८२ २५३६-महतीन रान्दीन ब्रांग्रेसची विकित्र समितिको १८९-९ श्रीक रूपा ना किन स्कार १४ व व्या -नेमिन्द्रन सार्पाद्य सम्पनीको, २१०३ -क्सीदास

वांबीको, प्रश्व-४८१-कॉर्ड एकरिनके निवी समिनको. to 54 65 60 06-00 5 6 6 0-6 tenes for the fat-et tom-c.

989-9 9841 - ME UMPHIL 98-941 -बोर्ड बोर्ड देनिस्टम्डो, ८२६ -बोर्ड निकारोह निनी हानिका, र ३६ -मॉर्व रेफी, ४१ र ३, २४२ कार-वा:-वॉर्ड दोलोको, ४८, १६३ ११४ २५८: -वॉर्ड देरिल्डो, २५१-५२: -विन्यन पर्विको दिली सचित्रको, २ प २१५, २५५६-विचल व्यक्तिको, १७२६-५कार न रामर्ट्सरी नेनिके, १५% १८९, १९८। -कामनी क्रम्मानीके ३७१-मी

देशराम किस म इं को १३९३-मीमती थी केनरको, १३६ १६ : जीवरी क्रीक्को, १३७ १४०; जी बार्ज को, १३८; जीगरी बार्ज को, न्त्रीमती लेंडर गॅब्बनको, ४% वक्ष, १०८ क्षणा-बर पार्क दिलाको, ४८, १ १४१ १ ६ ६६-६०६-घर नाग्ते शालको, १०४ -सर भोने लॉक्समी १५८ १६३ १६ २५१०~छर

दी एवं चौरीताहो, ०० ८९६ -एर मंचरवी स

HAMINGS IS THE TERMET ROW THE -था:- तर रिका व्यक्तमात्री, १३८-१६, १०१: -or bis beef. tet:-or the dalkant. ११७ १४०-४८६ - स बेरेंब मिलिनडी, बट १५९. म्परा-स क्षेत्र करिस्डी १९९३ नस विक्रिय मार्चरीकी, २ १ २४६६-छर निकित्स वेकावर्तको १४६ ११ ३९६-९४; नार हेक्टी शॉरमफ्री, २४ चन-८ रिपर दिने दिने रिपे -सामप् ज्ञानिकाकी २३१-३२६-साक्ष्य आधिकाक समायकाः ९ ०। -ती० रण वेशिकोः १८३६ ..सॅर परमंदको सिस्टर-एन-भागेहो, १६६ -रीम

क्लिकि ११६। ज्यारकी १६६-५४ ४६६ ४८०

-es परेक-रेपा-हानी नजीर समीका, क्क-२८.

३३-वेश भद्र दश्य-देनरी एव यसक दश्यकती.

THE-BUT SCOWEST - STATE STATES TO 40-0) परगानेका सुख्यमा, ३७४ गरवालेकी राष्ट्रणीयः, १९६ र्पारणम् ४६-४७६ -को असमाने सरस्तीयो रेउसमें 🎮

प्रमानक कुमारी एडिन ऑस्क्ट्री रेप्ड मार्गनातम वॉर्ड वक्यितही ८४-८५ ११४-११९ कांसीसी पारत ४५% कीवचीप कामात्रसः १९४ ३४७-४४ विक्रिय साराधीय शिक्यो वेडम ५०४ यासीम राष्ट्रीय क्रोपंस, २८५ माकर, –वीर्मिनोंकी सरामें ५१३३ –क्वलक विदर्भ स्मा-रोहायं. १५५-व १ मृत्यूर्वं वयीक्षद व्यक्तिमेंडर, ४३

मेंद्र -दिम्बको, १-२६-नेटाक मन्त्रीकि ४६४-४ग -ऑकिंग कीवरदो, र-४: -सावय अधिकारी-७-१ १४-६६। -रामस्यो, ३३ मोजबोपरान्त मानग, १४०-८१ क्तनगणका जराब, ६९१ मनकार ३०७-८ मक्वेरी चौर मस्तीय व्यवसी ३६६-४० मक्की शक्ती, ३८८

गानकीय गॅनिसर नामकेका महान प्रनास, हा रिटक्नमेडी रस्टी, ३४४ सिक्रमें परिवर्तन **४३.**८ गिक्रमें सराभका बल्दोक्त ३७० शक्तिम संबोध मानवस्था भवतः २८१-८२ राष्ट्रस मिर्मान की रो 1 प्र१९ **थ्वन चलान संबद्धी समा १४३-८६** 

बनेरिया जीर माळीलॉका क्वेन्स, ३९१

27-73 वोर्ड तेलोर्नेस करीता, वृदश-दव् केवीकित्वस क्रांस्स ३५% ४ ३ क्रेडीरियवडी जरीकें प्रदेश व्यक्तिमानको अस्तर्ग, ४९५ कोसामा-सम्बद्धी वैदयः १११-१२ व्यक्तिमें के इस वालेक्क महस्तील, व क

विकता परमाना जभिनितम ३९९-४००

विवान्यवीकामी रिपोर्ट १८३-८४

विस्त्रमधः मानसम्बद्धाः कार्, २०

सम्तंबदी गामी ४९४

कोर्ड प्रकारिनके बाग किसे बच्चा मसीवा 18

विद्या किये कहा करें। २९०-१८ विद्याल प्रश्निकीं करेंचा है है विद्यालया की विदेशी कियों, १९०-३१ अपेट व्यक्तिकी केया है १९०-३५ विद्यालया जैते हैं, १९०-५० अने १९०-६६ और प्रभु-१० - २ २-७४ विद्यालया विद्यालया केया है अपेट १९०-३१ विद्यालया हो प्रमुख्य क्षायाल्य केया है

BE PER SHELL

क्ष केस कन्युक्त, होन्द्र सर्वानिक हमा १८-८० विक्रिकेस १९६८-०९ व्यक्तिस्था १९६-१ व्यक्त स्थान १०६८-०० राज्य सम्पन्धिये जन्म, १८०-८६ हेसान स्थि क्षण कमने योज स्मान्त, १८०-८६

सम्माणित को महाधन २८६

तंत्रत-स्टब्लेंक किए प्रश्लेक सम्बन्ध १८७–८८

बीगुर्विनों, न्ही बाप १९४; न्हे वे निशान १७४ भगुरा-निशानी *न्यं*नकतो, २१३

भग्रानावाना -ज्यासः २१३ संप्रेष्ट् मेरी वजरमे (इष्टिमानव पृत्र वर्ता सर्वय

बिस), १८३ या दि संप्रेजी पंजीतन प्रशासनार त्यारातीलों हार। वॉर्ड विकारकी

छ•क्रपर लोक्स ३ भोजी बारण च्या खर्री गुल्को पुरुषकीरित करोचन निकार २ भोजी च्या बारलके बीच मेंबीसक, ३१; च्या

MERCIL SON, OR

HERE CHANGE SEE AND

मंद्रशान होत. ३३६ सक्तारों -दी परिवर्ण सिवेश्वार शीवा, ४०५०-की

रत २६७-६६

नविक इस्तानगर, १८६ नविक प्रकार हम १८६-८० १९५६ न्या वॉर्ड

प्रकाशिका निवेशनस्य, १४१ स्रविक मारहीय क्षांप्रेस, ३२१ ४९२ सम्बोर, ९

विभिन्तिम् १८ १८९० १९९ वा वि क्यविद्वा भागका -भारतीर्वोद्या वहे वैशलेक्ट, १ भगवित्ता प्रवेष -वीर क्येतम् व्यक्ता, ५२ भगव्यक्षमु बिरोपिकों, -के क्यमे बीनी, ५१५

भतिवामें पंत्रीयन कर्म्स -क्यामायक ४१६ ४६८६ -चे मध्यिमें विनये वास्तरीयर नियमक, ४८

भक्ति दक रेश्प

भव्यविषय १९५१-च्या कार्य १०५१-च्या हाराया, १८५१-च्या निस्स सम्बो द्यार ४८६१-च्या ११४४ सुद्रारी, १५७-५४)-च्या कार्याची व्यवस्था ११४४ नस्स स्ट्रीर, १६५१ अनुसरित्यों न्यी वीच १७०१ न्यो सुन्या १६९-६१-च्या प्रस्ता विषयो अनुसरित

वर्षेत्री तंत्रुरीक्षा कल तृत्रामारित ५१ अनुवरित्तत्र अभाग्नि ६३

अनुविनेत्रकृतिकार, प्रश्ने-पण ४१९ पा दि ४४४ ४०० ९ ४ ५ ८-५। ∹श्रमुको जनुविन्तर देनेश्व (क्रि. ४ ५ -क्य वहिलार ४१५,

र्प नेहा बरतीर्राक्षे क्षणार ४ } क्षराभ क्रमण रक्षमा नीर्व काम काही, ४९००-को कर कर केर

एक्बर, ४८८ कप्<sub>र</sub> दिस कास्टर, ४८९ मा वि भणासानी नी —सस्य प्रकालका समीन ४९१

भवनातिसात ३००; —व सतीद १९४ १६९ १००) ने विकार ४३१

ारकार व्यक्त भदेखरी स्वाहत श्रीहरूचर १८१ व्यक्तिक १ ५-८६ व्यक्ति केंग्र, ४८५

वर्षात्र का १८० वर्षः वर्षात्र, शहा, २८२ वर्षः वर्षात्र, न्या मस्त्रीत स्टरहा २८३; - के हूर्व कियो

याधीर्वेनि श्लेरियाः ४२६ यमेकाची नामाननः १२७ व्यक्तिम ४११ ५ ४

मध्य बास्तार पविष्कः, १९४ महत्यः, ४६ भोरिकः -भीर बातास १ ५:-चना बातानी सुनी

नार्वका ११ अस्त्रीका समित इतिकास (युवाटे दिस्री) <sup>ह</sup> वुसैरासिन्दा), १९ या दि

नरमेको १६१ भरत्य र जनम् —को १२८ ८६ नरम्य जनम् यस —को १२८ ८६५

नाम्बर्ग ही बेन्स् इ ७० ८६ १९६० र यादि २५९ तादि । २०२ ६१५ प्रति मानस्थानसम्बर्ग २४६ —की गर्ट १९९

मात मानारमाध्य १३६ **मक इरलाम** ४५७

स्थानित १९४) –होसेन, ११ मा टि॰ १६५ वॉ र्ट १७० ४३ ३ –में सहस्वतिस समीर दर्गताल्य-१६९० समी होवर कसीर, १८-५ ३ ३७.४८ र

प्रव वा दि वद, ६१ ११ १६ ११ १४०-१८६, १९० ६ ५, २१४ व्रा दि० ६१ १५० १५६ पा दि २८२ २८०, ४६) -वडण, ११६ - व्री इस्लामजी मार्वना (स्पि अफ इस्लाम) २८६१ - की छन, १३ - की

दर पेशान्ती व्यक्तियां हुत्यकात १४९ वनी, दानी वर्तार १ छ १४-११ १४ वा नि १५-१७ वर वर दर दश ३५-४५-४७ ५४-४

ही हर-हर क का दानका रहा रहा

रेम्पन्द होरे ११७ १२०-वर १२४ १२६ tre-er the she the-an tap \$66-4 \$48-44, \$44-E REAL SEX 100 tot-on tor-on tel 103 १९८-१९, २१ २३-८ २१२ रोह रेण १२१ १२३ २३३ २३८ २४१-४२ राह पट रुपर रुपर रह रहर रहर केंग्र केंग्र केंग्र का कि केंग्र केंग्र केंग्र क्षेत्र केरर कार्य केरल का जिल्ला केरर प्रकृत -देर राज्ञमें, ४६१ -गर्डमारे पोवित १९; नीमर, १५,-फिरमजबद्द सरस्य निकुत हा ्राल्डसार, १ ५: -का बॉड क्यांलड सामने दिसा मा वसम, १२०-२८; न्हा दक्षिण माविकाहा बीत ११ -चा मलात और गाम ४१८-१९; न्दा हेरी मराप्रेर मरतासमें इन्दर १९ न्दा नेताच १११; न्द्रों सर रिचत धॉलीयलंड साव इथाल १९% -ही वॉ गॉबरेडा गरियरनम रारा-हो कर २०-२८ ३३-३४ ४३ हर

रिहि—को का राजका सार्वाच सार्वाच सार्वाच सार्वाच सार्वाच सार्वाच का सार्वाच स

तात्र सम्बद्धः भारतालोकसम्बद्धः भूतः सर्वे

1-1-

वर्णना द्वासा वर्गम दश्य ३८० चा दि ४०० १०० ४००० ४६० वर्गाम वर्गम दश्य १६० ६ पुण वर्गम ४०० ४१६ ४ प्राथ्य वर्गम ४०० ४१६ ४ प्राथ्य वर्गम ४०० ६१०० व्यास्त्र १६० ६१०० व्यास्त्र १०० ६१०० व्यास्त्र १०० ६१०० व्यास्त्र १०० ६१०० व्यास्त्र १०० ६९०० व्यास्त्र १०० व्यस्त्र १०० व्यास्त्र १०० व्यस्त्र १०० व्यस्त्य १०० व्यस्त्र १०० व्यस्त्य १०० व्यस्त्य १०० व्यस्त्र १०० व्यस्त्य १०० व

कर्मा ३ १ भीत्रमा स्वय प्रस् वेत्रमंत्रमा ० मा दि २ ८ वा दि भाग सम्दर्भ प्रस्

ा दल प्रश् बाग्यो सने तरी पुरिका २६० बार्गिय समय (सोदर्ग (गिदका) १ १का हैर बार्मिय बार्ग ११ बार्मिय ने बार्म ११ वामर, क्युक्त दाती ४०४ वामर, उमर दाती -वीर दावर मुक्तमर इस्स व्यक्ति व्यक्तित ३९ वामर्थपुर ५१२ वामर्थपुर ५१२

भाषत्वह (र्भा) --भी हृष्टिम ग्रीवर्ग्य रह स्हमको भोग्नी गीमसी ४५६ भारबर, देन १६६ भोरिंस रिसर क्योंनिस्ट ४५६; --स्ट सामृत रान्यक्रमे

साग् करनेका जुलान १९५५ मी ब्लंक कोग्रेंज स्थान्त्र ११६ मी गोरीका रिकान ४२२ बार्योग्यल मीर कारिक व से के इन १ ५ बार्याग्य केश्वाद स्थान बार्याग्य कारिक, ३१ बार्या कार्या कार्या कार्या स्थान कार्या कार्या बार्याग्य कार्या, ०५ वा जि

भारतकश्-मः विश्वद्रश्चा द्राज्यमः हि भाग्यक्षे रीक्ष्णेक क्षित्रं कातृत्, ८३ महा-महारक १४ १९१

£

इंग्लुद १४ १४६ इंग्लिंगमेन १६१ वा दि १८० र्शेडियन कीपिनियम २ पाटि ४ पाटि **७** का वि १६ २३ वर वह इरका दि द्य वा दि । १६ ११६ १४० वा दि र २ सम्बद्ध स्टब्स विकास पा दि ३५ पा दि ३ ८ ३१ ३५ था टि ९१-६४ ३६ वा वि शदकारि श्वाकारि श्वान्त अध्यक्त विश्वास विश्वास are 41 & 141-41 114-41 114 या दि अध्य या दि अदर अ व तो प्रदेशक पादि अस्य ret ret ret en fe re se भार भी वा रि न्दान्त इता विश्व समान शाल्य क्षण प्र का दि हिंदिया तिथा ३१ ४०१ विकार के लाहित का स्थित है

नारि १८ चारि ११ स्ट्रां र नारि ११-०० स्ट्रांडिंग १६ चारि स्ट्रांडिंग ६ मास्ट्रंडिंग

ा अध्यक्ति हिर्ह्रस

```
समुर्ज गाँची बाह्रमंग
```

कार, ४९२

दर्भ रे५४

क्यार, रोड. १४१

क्लाम अक्षमंद ४०५

बस्तानिमान्यतमः ४८

काट पीरन ३८० पा वि

SHIM HAI RAN ROY-OF ROC-OFF-MARKE

परवालेसे विकेट १५५ -चौर इंडामध्य बार्क २००

43 इसर क्रेम्ब ७ ४५ १२१ कर और सीर डीएक २६४ क्षां प्रदेश क्रमहीम की भी ३३% -नोविपर, १६१ -रोपस्म प्रमर्थन गार समस्य वाचित्र १८ ध्रमान सम्ह १६८ क्ष्मीरिक्त राध्यक्त १९ पा जि होलमा ही ३६३ THERE, YS SEPTE YOU-CE इस्ट्रम २०५ -का श्रीकास ३९२ इस्कामको भावना (स्पिरिट ऑड इस्काम) १९ पादि २ ५ पादि । ⊸का मञ्चाद २८७ **श्रामित्र।** संज्ञान १२१ हेरत प्रत्याच्या ४९७ Ŧ प्रकारतात्र सुविश १९३ बक्दराची धारान न्योर शमस्त्राच्या कोण, १३ करत्वर. पाडि STOC 496. 2 2 2 2 222 223 क्रातिरेश - और क्ष्मांच सरकार १२३३ क्रान्तिश्रीम ~ शिव्यत प्रमुदारी हुई संस्थानो वहमा २९७ जपनिष्य बायान्य १ १ रहर १८२० ० २१५ २२९ राह, रथा १६६ ३१५, न्यी वरमारात मंदि. र 🗓 🗝 मध्ये सम्बद्ध कर्मग्राम्य क्रमानार्थे बारनायोंका भी क्नार्टेन हारा क्रिक्ट २६८० -वे संप्र इत्यनिमी मारहीत विकारण्यका मेंत्रका समय दक नो प्रथमपर रेफोडी अनुसरि १०० ब्रास्टिक मधी का न्यार मार्गमाठी विश्वतित हेटटा -क बन्द वाचे प्राप्त शक्तेक्ष मजाब ११ :-की 87 Y3/ क्यानिश-मन्ति - क्री अनाव ४३०: - क्री अस्तर्शनीको बर्मा मधुनित की ग्रांच म देनेक दिनक चेनानती, प्रश -इप्ता कातुमकी मध्यपित करमक कारमध्य भडावा र: इ.स. तप् अक्षेत्र समझार ४३४ क्षानिक मान्या है। इत्या करते : न्यीर बाराधिक टच न्यरः न्य बसने किनान वर्निषक्त घटना A HATTE BELL OF क्रमानकी गांव -का कार्त व निर्माणीके क Cunn men 44

विकार्य समाद्र वर्ष ३८५ ४१९ ४५०) न्दा स्त्रेत ¥ ? & पवित्रक्त १६२ २११ श्रीकाररा विकासिकासम्बद्धः २ ८ विकास विकास १८९ पा वि ३९ क्लक्रीका १५ क्गानिस, १७१ एक शिव २११ क्ट्रेड्डी, क्लाम कागर, ४५७ ४७८ ४९ - ४९० य क्षेत्रर, नदी देहीको सम चट रे युग्पायर १९१ क्रमानः दानकानि क्रमानी नहीं १६ १९१ ३०० काराकर सामग्र का ४२१। में भारतीका सत्वतिकी बढ़ विश्वास वार्वजातिक स्था के १% हिंदे क्सीम सींड १ ४ -१२ १९-२ १ १६ या डि ४२,४% % या वि ६४ वा विक 88 86 00-00 CI-CL CC CC 17 प्रदर्श १३ १०० मा दि १०८ ११७ ttq-tv tto tto tie tv tro the tat tak to ten or tee-en रेक्ट् वा हि रेक्ट रेटर, रेडर देखे २४६ २२९ १ वहर ९३६ २५१ १५३ वस वा वि वहर रण हरा हरा हरा हरा हरा HE FOR THE WILL TO PROPERTY RES-ES NES NIST AND SOC SESTIME अन्तरक को शको निजन्तक १८९। – हा तरक ४८९। न्द्रा वशान्त्र १३१<sub>१</sub>-चा शिवसम्बन्धी स्तर्फ रेड्र-इड्रा-की बणनीय, र रा -की मेंटकर्निक करह रशर, रेश्टर रेपटा न्दी हिस्साची बारबीर, १२०-३५। न्द्री तेशवे अवेदना, र पु

—के समातार ४ व ४३०० के समाजि

प्ले बराग कार्यशा ३ -व्ह निर्मा करियों वर्ष

to be at a memor to the be

ter the telescence all t

· वित्री स्वित्तते तेराक छता डालकाकं समानारे राज्यीत १९५८ —व निर्वयक्ती बोर्ड सेव्योर्न कारा **व्ह वालोकाः ३५८: -६ निर्वेक्स स्थापः १**८७: न्द्रो मक्षित्र इस्ताम संबद्धा निकेतनथा, १८१ १९४३ न्द्री नाद्यमस्य, ४९-५m ३३२ -द्रो सम. १६६ कि १८ २१२. ४ हा नहीं मिलेवनका प्रका न्दो रह. १७-१८:-द्वो प्रतिनिधनोद्य विश्रुत भर १४५८ नदी मर्थनासा. ११७-१९ नदी निक्ने राज्ये क्यों राज्य १४९ -को विकारकारी केताओं ४०२: -हो सन्त कर ३८% ३९ रिया नहीं बॉर्ड संबोर्गका बरीवा ४८२१ नकी विवर्शिको वर्षो १५ -शरा व्यक्तिको समादेश ९६ १७५ - तमा चडिनाई सक्तोदक समस्ये रेरा स्टेश स्थारित ३५८ न्या ग्रन्स≉ सन्तर रोषः, २०८१-कारा वता वामून मंबद क्लेबी अञ्चल, ४४२; न्द्रश नेत्रको सम्बन्धे निक मध्येत्रेडी बाँच, १७%, **—**शरा महतीयाँक मेर्न क्या होता १७३१-इस्स विकाशकी ३६७) न्या विकारणकारों संदेश किर समस् स्थान, प्रश "क्रिप विकासकारे में हो किए समा निकित कर <sup>97</sup>, नारा सरकारी विरोम होनेकर भी मान ३८३; न्ते नामकृष्टि सर अधिक, ४८२३-छे नामतीन विस्तरको सम्बद्धा ११ १४०-४८ १०० च्चे केंद्रो हैशरी, ७३: -से मेंड क्रोनेकी सम्भावना ो° ~दे किरमधनदी सँका समस् ४३ रिकेट रेंड देखि <sup>क्</sup>लिंग नगरेल्डी रिल्यु ३ वा डि भीतर और रोमानी १४% को बहुमतिपन फिल्मा क्ष्म ३६९ -क्ष्म् इ स् -क्षम् व कर्मात १८८५% ब्रान्त ३ के बनुसार मानेबाबे सीगः १ ६३ पीरप्रसी, न्हा राम्हनाच्ये वह वैग्रहोन्द अगम्बद ध-**ची तरहाल मीरकार्ज तरीका ५१५**३ -के बसुसार निर्माप प्रोक्क निरुद्ध बोर्सोची क्रिस्टरमही गाँग ४६३ धीनमें कानुम तंत्रोक्त कवादित १,४ ० ४२ ४% the special of the same takes the the tay tan too to on the

रिट-९ २ ४ ११ १२३ वर्ग

den for the feat for the ader

All ade ach he often me dealed

पन् ५७ व्यक्त क्वेमेरदारी नश क्षामून ११४)

-पुम्लम स्थितारिया हात सीहर हा -प्रिले

में तंत्राये अनुत करनेका तुरास १२५; न्यावरी में

२६८: - के मिनी सचिक्दी सम्रदा मसर्विता १९:

गरकरार, व.भ. -विदिश्च परम्पटकोंके विस्ता, ९३. -अस्तीव समाबोद्ध वित्य अपनायकात्र, ३९८ -अर्थ पक्षित क्षता रहा २७% -संस्टब्सी को बैठकॉमें पस ata. और १८८५ का कारण 3 ५३-५५। न्हेरी त्यानीते पश्चिमार्थ स्थलका **हात क्षेत्र**च अस्ताना ४७०: न्द्र विरोध क्रतेक कारण, ४ करे: न्द्र समा सारा विरोप प्रदेश-का सम्रोक १ २-४: की विवय-वर्गा ९--१ :-के अन्तर्मत सभी माराजि नपरानी, ११७ -के बारन नड़ -के बारन मानेवाकी स्मीमते नरमा १२७-२८ -के कारण नार्यासीका बताबरक्ड क्यान ११३:-के क्रिक्ट प्रमान क्क्रमेदा दहरू, १४०:-के तथे विधिया आवार क्टाइट, १२२, -के यरिवास विकासी दक्षिणे, १९३ वारेंगे बॉर्ड श्रद्धिमध्ये गाँव संवीतंक्य करेंगा 9८२: **-६ वार्रिने फिल्मनकर, २०० -के रद हो स**लसे क्षित्व वाकियी गोर्रोमर बक्क प्रमान २८९। -स्थलको समलिनिको निराट समा ४११: के सम्<del>य</del>नमें सारा इतिहास कोई एक्सिन हारा नदायित ३५४) ...के स्थमित हो सामेगर भी ग्रॉपनाई नियम हारा कार्वेगमी १७४: नर जमकि क्सम, १३१: नर केप सामगस १८९:-सर शास स्थानक ४००: न्द्र पूर्व बार्याच २३२। न्द्र छर रि<del>पडे</del> धेंकीमन 594 र्शावनम् कानून-राज्ञीक्यः, विकेतनः ४४ —के मन्तरीय

प्रश्नित कार्यान्य प्रश्नित कार्यान्य विकास विकास क्षेत्रात्ति कार्यान्य स्वत्रात्ति कार्यान्य स्वत्रात्ति कार्यान्य स्वत्रात्ति कार्यान्य स्वत्रात्ति कार्यान्य स्वत्रात्त्व स्वत्रात्त्व स्वत्रात्त्व कार्यान्य स्वत्रात्त्व कार्यान्य स्वत्रात्त्र कार्यान्य कार्यान्य

ग्रीहाको कार्योज्य १५८ ४३२; न्य मनिकारी रिस्ता-स्ट्रीर, ४१४

व्यक्तित्व सीमी प्रक्रिया ३५८ ३८४ व्यक्तित्वे वंश्वेषकः ४९६३ न्या मन्त्रिया मध्येता ४९४३

व्यक्तिम् प्रविकारः इरहा न्या मारवरण मान्यानः वरहा स्था तार् १०० १०१-०२:-वी पत्र १०१ व्यक्तिम् प्रविकार व्यविकारः १८० वा दि अवभ-दर्

प्रक्रिक्त पंत्रीकत व्यवस्थित व ३०० वा दिः ४४ ५-१६, ४८० ५१५ वा दिः ५१६ प्रक्रिक्त अवस्थिते -कः वारेने कानुकः कान्यसे व्यक्ति

वाकियों कीर्योको सकी हुद, ५०० व्यक्तियाँ वीरिकास विदेश १३२

रक्षित्र वामन ४५८ -वा क्यून ३८ रक्षिवर्ग वामक -वा द्वरवद ११४-११५ १३६ ३५...३५० सम्बूर्ण यांची बाबमय

443 क्यरहीत मुह्बाद कासिय ४०५ -की भेरी ४८ पश्चिमार्थ सीमनगुबा, ३३९ ४४२, -का कामूल, ३५३: - के किम निवस के इंड क्राधिक रोड ७० छ। प्राप्तव-विरोधी बान्सोकर -के शतकारोंको वनार्त, ३८० STORESTAR विश्वतं विरोगी वारीय -निरायमः ४९४ एक्सिको विद्योगी इक नदा दीवारीयण, भागम यशिवार्ष व्यापाद न्या विरवमें कान्य वनानेकी कक्स 848 पश्चिमके स्वासारी ४८० यधिनार्व समाम न्या कपमान करनेके किय सरकार वनिकार, ४३९

परकाम देरी ५७ ६ ९ -माइट-छ्डानड वकड नेतानीकी वादिर्शित २१:-भीर सर बॉल रॉविम्सन १ ९८ -प्रारा सर्वेष र मान्यकार्ग करीको वरिकार क्रीन केनेक्ट **केर श**ब्द, २७

वरिकास २८% करहोर्दे -में मतानिकारको कराई ५ इ-क -शके प्रदर्भक्र मनल क्य बढनेडी सम्मावका ५०० रेंबर शास्त्र ४५, १७९

चेन्द्रिक पंजीवन न्या मधाल का भी शरप्रता, ४९ देशमंत्री में १६० वर्षाति कृत्याति दद पा दि : -की वह छक, १५, १०, १९४ रेक्टम, १४१

देनदिन कोई ४६६। नहीं रावमें मास्तीय समाजकी गरिका विक्रेनेनाम कानून नवामा अनुषितः ४६१६ - क चरपार, ५१५: - के नेपनमें दिवसनकारी असक वीवादे हुन्दाहर ४६ : न्द्री वाहवानन ४४६: —धरा नम्पादेशको क्येंडियानं क्याँ, ३४९

पॅलिनक्टोप २३४ २६५ स्रो ब्रीते संबंद १६६

WHEN SELL SIL SO SELE बीमड बांड स्टीप, १३ भक्तकार ही बीनिया १४ व वर द १६६

क्रमाति।, प्रतिसम्ब

कारीय ज्लान नुसमार ३८

भर वा दि अध्य नदा केंग्र स्टरा नदी द्वीमं मधेव अगाची व्राप्ति और न्याप निष ६८%। —को वर १५८ १५ भ१—व १ ५८ १४०**८** 14 376

भौरताचित्र देवमान संग ३८३

बीर्टी रिक मामन्त्र, केला प्राप्तिक स्थोका

403 4 K

व्यक्तिका उत्तर, १९५

वर्राम समा शामगी, १८ कर्णन कोर्ट २३६। -का मिद्रिय मारागिकी निर्कार सम्बन्धी औरदल स्थानुसृति-पद २४०-४८ -गास नेताक सरकारक साथ व्यवसार करनेमें, २३ -का मेताक सरकारके साथ की वर्ष कोचिसीकी सम्बोध

कार्रित व्यक्तिक है ६५८ ४१५ -व्यक्तियार विरेशक निवासा ४८२। —सः स्त्रीवर्ध विकास सम्प ४ ४) न्द्रा वय, ५ १) न्या मारतीयीकी जिलली किय नशा ठरीचा १३३ -चा मार्स्डानीको स्थानेत किर विदेशक कमाइटिक्सिना प्रदेशींची स्टिक्स रक्षमंद्रा प्रस्तानः ४६८१-म्ही बील्यः ६६१-मे केल्प्री

भी रिच द्वारा पविकारी ५१९: —के द्वान, ४१९ कामका १५१ पर कि २६ :-का (किसमीय १४४ क्षणका क्षण बारभग, १२ वा डि. १८६ क्योलिक्स कागजारा ११४, ११६ कार्वरी शुक्र -क समागान्यास्त्रको स्ट ९ शान्य

मन्त्रीको का १९६ का#लेप, हैं पी∻ वसु २५९ मा वि कोका देवेंका १६ पर दि उ ८ ९१ प्र १ ६ १११ पा वि १२ १३१ १४<del>० ४</del>६ १०५ मा वि १९० २१४ था वि धा

१४३ १५६ था दि २०६ ४५८ ४६। 🖷 क्लाब्स २२५ रह ;-बीच्छे १४ छ। १६ काबी, समारक ४११ ५ ४ बॉक्स, क्या है साहा र १ १ १५६ वा दिल

-की पर १९९ ६१९ गोमा, सर केली पर एक एक इ. १०४८ <sup>पर</sup> अर्बा कि ६० ६१ ६३ १ १ १११वा कि

th the st the two test the Roy toe tough R ter tet ter tio २१४ पा हिं<sub>द</sub> २३५ २५९ पा वि २०६ re 1-41 Me erffine nu. tatt -0 वक्तम्य, १९८ २२७ -या श्री चर्निको तस, दाध

न्धी मन्द्रज्ञाने निवित्र एकर करलीकी वह देवद ११३ ४५८: न्यो नवर्ति वन्तीराहे अन्ता तिवे को प्रमा "ग्रस्क रिक्ट" ११६। न्दो वर वट ट रवट रहर रहर रहा रहा। <del>-दी</del> मी समा वीनी बोरफन ५ ३ कानुर, न्या प्रशा ५१६: न्ये सम्बन्धी मारहीवीक

वीन शेष १११

الآور ۽ اردي کي م د-في پو م<sub>ا</sub>ء ميم-ميور ११४ ११०-१८ १२४-२० ४३८ स्था - <del>भारत कारहते गाउँ। डीफ नहीं ४ ४३ - गो</del>गर पनमें Ytt: कोई विकास क्षम क्रमांक साल क्सा, ५१।-और न्या अव्यक्तेस ५३ *५५ -*और वान्तिनद्वा बचादेव २१३ -का छेडीच्य करनेवाले विभेद्य प्रतिहा ३८० की स्वीव्य मामान BU कामा ५ 1 के ननुसार पश्चिमके सम्बद्धे मानी बातेरके बोत् १ है। के कारणी वनुपरि-भ को ११२:-क करानेत मारानिका चंबीका रा-व एस डीमेसे प्रको सहस्रीय व्यक्त सम्बर्धिक

where up विकेश, बीवरी, १८६

क्षेत्र नो सहर करी ११ १२ धना, बारेरकार, ३९८ पा हि ४११ न्हा नाम्म,

973ल कामर्ब १५१ पा दि धनित्यः, क्रमस् १०० २५९ मा दि; ⊸हो सम

co % ? 2 4-00 GE 100 120

**दर्भव का**र्यस्थ २२ २१४ April (30 315 CHE, YTY

पीच्य केन्द्रे १६१ -की र्राष्ट्रमें शबर-गरिका स्थान कराह बीम नहीं, ३०८

WALL YOU भीव मुद्रि र ४ रहर क्रमाधिक इ.४ वा दि ३१९ वा दि ३३८

Fra 44 44, 0 HOLE \$25

Friend en ex विका, क्षेत्रक, न्द्रों क्षा, ९४ १४६

PER SENSO that Ball the for-co see

free cond question for

PH WALL YE मिनिस इंदर इंकर पार 🖺 ४ % भूदर प्रदेश भे ४) न्दा बोसीबा मारम भ ४) न्या शुक्रागाः

रे दे - प्रता भी भगिष्ठ बलावका समस्य ४१९

क्रमाविका मागद साक्रेगी ३७३ ३८ : **-का कर**मे मती केदी अनक वारेंगे वयान ३५० अमाविया काबीम सावेची --४ करकरा संघरमा ४५० अभाविकायम यस ४११

प्रार, पार्श्व एफo:-को एव. १**१**४ धार, अधरतानशी ~का मानन, २७२

क्राकेंग्र ३३४

क्रणमर्भावसम्बर्धि ४३ पा वि ७८ पा दि । रदा, नार किया कार दर १११ नहीं था. १० -से सम्बद्धाः १

मेलीनाय**. १९८** 

क्ष्मीय सरकार, ज्लीर क्षमिकेत १२० का -सवा नेराक्के गरहिकोंका कटक, ४ १, ४१ : नहा नवा प्रवासी कानून १६८-६९: न्या प्रवासा धानून, ३४८ १५५, १६६: न्या स्थाती समय, २७५: न्या वनासी क्षान्य भद्रका ४६७: -का मनासी कान्य, छर रिवर्ड राज्येशक्ती समस्य ३२५ - के मेलागीकी स्वाहं, २<del>७६। -६ मार्टीह,४६७:-६</del> सरदारी स्वाह

में तथा कामून मजावित १६८; -में बत्पायार, २७९ केप समगरा, न्यीवस्त्रं जन्मदेशकः, १८९

का सम्बद्ध ४५६: न्हां केप कारणसं ६८६: नों भी वकोन्द्री वार, १११: - से सबर विकास सम्मादना ३१

वश-नेराक -का काशव ४२९ केय गोषश ४१९ श्रंप विशेष विशिक्षण १

केरिनय, ४९३ वैद्रोमीय क्या धर्म

बेक्यन श्रेक, १७२। -में विदेश महतीय संबंधी है उद्यू प्र केरोगा वार्यम् ८८ १५६ १५९

defte gerre. Luc

\$\$\$ 50 XX \$\$ DEFE क्षेत्रिका रीव ९० वा दि १७५ १९

देवरीन, फिन व काल्मी, नदी पत्र १३९ क्षरीमी वृद्ध

देक्सीय न्दी वश १ देक्तिक्षेत्रिया २३ २९५ वैगिषिश स्तेनर, १०५

क्षीयक -सेरी वहत्र कोर. शेषर, -बीहिसर, ३३२

कोरी केल —का श्वाम, इंप्स क्रोमनेव वेंड क्रमनी, रण्ड पा दि

EP-19 Y43-4X कीशन १६

बार्यारिक रेकरी -में वरिक समझ संरक्षी देशक, रेटर

सम्पूर्ण योगी वासमय गली, वर्षे अन्युद्ध, ४३१-१६ बारक क्षेत्रर, नारा पश्चिमां विवेचकरा समर्थेन, ४ ४ गर्स —हा मारण ४९१

जावेदनपत्र ११३

क्रेंग, क्रमारी मार्ली १८६ स्वानदेशीय ४५६, ५ २:-के महातीन और कारड ४६७ निकारमूट, इक्ष्य, १८८ ४ **भ्रति**मन्द्रस प्रिक्ति क्लंदे -न्द्रो दन ३ क्लेको १६६ समीबक देसरी इ.व. क्तिन हरेर पाँदि भरभः न्मानत २९३-९४ २९५ ९२६ नहीं मारचा १९३३ न्त्रमा छर विशिवस बैन इस्प्रीनोह संबोधनका स्वर्धन १५९ रिसर केंद्रोगीय सम्बद्ध समाच भरत मरीन केमा बेम्सर्वे ८ १७३ १९४ २४३ २५४ 39E 30F कीन विद्योरिया स्वीद, १९१ व श्रीन्त इत्र पेरेन्सू ३७ र्त्यद्वार्ज ब्रांगियणे ४११। ल्या मानम्, ४९२ धेश्राच्या सोधकतन, ४११३ नाइस मकालका सन्तरेत ४५१ धान ४११ सार्वाच्छी, प्रदेश अव र्शवार्धम बाद ५ ३ सद्ध सम्बद्ध गती, मध्यम २ १८३ २ ८ २१ १३९, ४११ rat या व्यक्ति वंत्रीवक्षकी का क्ष्री-का राम्प्रका संघटको सा ३०% -का निरासन गार्थित गुजार ४ ८: न्या अभीगार १९ : न्या मारण,

14Y

श्चास्त्रम १६७

काश वीतिस रोह ३७

केनेकामलाम ३७७

२२३: -ते हार. १४८

क्ष्रोनवेक फोल्यु, २० १६, ४ ४० १७१

कॉमबेक रोड़ रेर १८ १४२, १६१, २०५

कॉमर, कॉर्ड -का मिलक ग्रन्थ विषक्षरी व्यसे लागात

म्हार, राष्ट्रपति ११९, १४८ १५५, ३८८ ४४ : 🕸

बीवनदावार कर्ज रोक्नोर्ने शास्त्रीवृक्ति स्वासी

४२१: न्हारा मोरे राग्ठ निकामनेक किर शामा ४२५ कार्यक्रेयेचे, इरथ-१६, ४११ ५ ४ ५११: न्ये महासीर

४३८। -हो मगरक्ट मिस्रका कारानरात्र वाश्रमे

क्षेत्रके एव १५८

**विक्रिया**ना ५१३

¥11

गोपी, मानभूकाम, १२१ १४१ १७२, ४४६ गोपी क्रानकाण, १९ २१ २८८ ३३४ घा निभ भागा, भारत-परा-को एक रह पटड हर -रेट \$45 \$58-54 \$\$\$ \$\$0-\$C \$\$5-X SEX SOS SON THE-SE AND AL ALL ४८९ ४९०-९१:-को किसे एक्सा वंस ४०० गोपी, देवपान ४०५ वांकी, वांकाल १८० पा हि १८८ ३६३ ३३९ शोधी मोश्रनरास करमकम्द १–२ ४ ७ १०–११. १४ पा दि १६ पा दि १८ पा इ. या दि इश्या दि इश्या हा अने या वि ४७ ४९ या वि ६५. ६७ वा दि ७+ वा टि व्हापा **अभवा दिं अदशा दि २० अर्था** क्षण दि क्षण दि ९ वा ९३ पा दि ९७ पा दि ट्रेया दि ११ ११२ मा षा ढि १९ १२७-२८ १इ१-३६ ाए ज्या जी तक तथा हरत जात १४८-५ १५% १६९ वा हि १७६ वा दिन रक्ष रक्ष, रदा रदा या दि या दि १९ १९५२ ८-१ १२ AY AS AVE REC-OR AND WE १७० वट वटटवर दि १९३ १२८ १२६ १९% ११३ ११८ १४१ १६४ १०१ १८६ SO STORY MY MY ME ME ME

७० ४८८-८९ ४९६ ५ ४<sub>१ -</sub>अंग्रेजीकी **बरा**रणा

बढ़ी कर-क्या -मरीक्षत महेर्नेटरस २८८

-अनुमित्रशास्त्र पांच सुप्रमानितः ३५०। -अपन्यनि

शामके जगौरकः २९८-९९।-इंडियन क्रोनियन के मालिक, १ दा -अगर शारी भागा कोरीन शीवनार, प्रकार -बच्ची क्षाप्त बीडी दीनेवार पर

८१३ -पुराविकाके शुक्रारेत्र, इस्त्-स्३३ - केपके सर्वे

वनाती कामूलार, ३६८। -केवक सरकता कामून

पर ३४८। —केपड शराती अभिनेत्रमस ३५%

३६६: - निरमक भाषकार २९३-५४: - निरमितिया

शानीचींकी सानक किए बस बाबन देतके दरन निमान अस्तानक ४०३; —रेक्वेडी रिका**क्ट १**९८-

गवर्नर, ⊶द्री क्षेत्रामें बाल्क्साक्के प्रतिक्रित वरीतीयों हारा

न्तर्गर चन्दक ⊸दी परिचर ११ पा बि

१६-केस वेष्ट्रोर १७८-७९, व्हेंबहक संस्कृतर, 10ा-रामधकती माँ संगदश ३५१ **-रामसम्बद्ध** गरनीयाकी बाम समाप्त ४९ -दूर्मामारक नरतीरीव पर्नेष्यार, ४३६ -शन्तराष्ट्रा स्थानन-स्य ११४ - तमान वीनेची क्रूनेसर २८५-४६ -विश्वादीर मंदिरिक्तसः, ३२६३ -श्रीवेश माजियी निर्देश पारतीत समितिरादः इ४१-४२, -अद्यास व्यवसीकारी कालक श्रव-४०। नेवास अपरांतरची प्रशास्त्र अपरांतर १ ००० न्देशक प्रवास कानुसर, ३ ९-१३ ३४० नेता पारतीय बतियाडी वेडकी, न्तेरल मातीर स्थापतर, ३९ ; नीरल सरस्र प्रस नेटन करतीर हांत्रको विदे वरे कार्यर. १९६ -ब्रीडवॉर्र नकारेडस्ट १९४: -मासीम नक्रत-जिराह एक इस्र मारतीय बोबीराइड एकडी संबक्ति राजेब क्षेत्रसाट २ ९,-नाउनि रापीय बांग्रेसर १८५ - नारतीयों शे स्त्रेशनिक संगन्ध ३८१ न्द्य-मेर्ड केमोर्नक क्लोनेस्ट १८२ ८३ -किसा-वर्षेत्रको रिवेर्डेस २८३-८४;-विश्वास, ४९७ भेदा-विवित्र गरनीवींक क्लेक्स, ३०६) न्थी नारवर्ध विद्यास्य ३३४१ नहीं गोगल वरवलेक्ट १६५ न्थी स्त्रामंत्री कुन्क्यांक्ट ८५-५ : न्स केन कार्युत्रसः ३२४। ज्यो क्रिकास १९९-३ ; न्य कर हाती जनाइ होदेशिक विश्वतं अक्तुस्तर निष् ४०% — स्टिंड स्वाबंद स्ट्रामनी को नेक्श करक ४८९-८३६-६३ वर्गके स्थलत क्त (बने सारत, १८९-८३; न्या नेहाक वृहयदी-दिरका अपर १२१-२ -दा बीक्नांस्टर्ण मानन, १८०-८१: न्या सोई व्हांताहे छत्रश्च वराणः १२४ -१०-चा बोध्यमके सारगोदी देशकी गारव, १९१-१२; न्या विर्वे सम्प्रीय वाका, १५९-६१; न्दः योव गोर्नेड सम्प्र वस्तवः, वश्नवः। न्द्री वैत समेकी विका भ्रदर-व्यानकी नदान मिल्लाहे परप्रताले बेंग्, प्रदट-कर्-मी छ देश विकास हत्ता प्रवंता व ९ जही हर रिवड विशेषको मुज्यस्य १२६-दी साहच आफ्रिकास बन्द्राही बाग्यीत दशनका नहीं साहत बारिकार में दिन्त थर, १८ न्टर न्यी शरी पर्य क्ष्मानाह (न्द्र ४४६) नहीं समहे कर रेशो कुल्बल ४८१ नहीं सरने वर्षन हरा ftr un unfiffe fes marte afens कार्येशे सामित रक्षीता मुलब मनवर, पटट न्दमा बीमी शामान्त्र किर प्रशा सम्बद्धाः दशः ett tibe metter um te i urt b

कालक क्लार्यंत कालेको सकामंत्रि नारवीचीचा मका बचान कामेरा लागानन, ४५५, ५ दा न्यारा परोवर कान्य अनकारी होनेक आरोक्य सम्बन व १६-वासा बोजर सब्द और नेदाल स्टिप्टिक साम की वर्ड सेवाओंक्ट सर केरेक ग्रिमिंडन १९१३ -तमा समतीय केलाओंको जिल्लीका बरनेक स्टामक नुसामक्षा क्याल ४८०-८०:-क्या गुल्डिम संपद मानवका उत्तर २८१-८२।-इस्त श्री सम्मिनको क्यांत. ११1-श्रमा स्टारंडी महत्री सम्तीर्वोक्ता दिर्वाचन करनेकी वसकीका करन ५ रा*ना*रर क्षारको नवाच ४६३-६४:-वर देशका बान्तीकन-कारी डोनेका कोक्स १ ८० -स. मार्स्टानों मीर परोर्शिक बीच मनाहरूम पैरा बरनेका शोपरोगन

વાળી, ક્રીયતી, ર ર

क्की रामरात्र ४४५ गोची स्वर्धासाम नको रच ४४४-४४

नोबंदे की वे २५.२० २५.३३ ६८ मासि स का में ८५ ९० १४६ १८ पा दिक १५९ १७५: -को पर ५८

गोडपं केम्स स्थम् उत्पादन पा वि १८५,२१४ er fa ton-femmi ere. toer-to PARTY LCS-CE

ताला से विकास ४५ रेका १८० १८३ १९३ २ ७ २११-१२, २५६: न्हा कर्वतपत्र १८०:-ध की वर्कीका परिवासक १३१:-की मार्स १९५०

-दारा धर शामीते श्रद्धान्त रहण्य, १६३ दोहर वन, १००० भेटड ध्नमी नद सा १ नेह

वर्भन्दस १८ THE REFER

वार्षेत्र में तर सर स्टब्स ३४१ -दो दश ३४० वाधित १४१ वा दि १-४३ केब निक्तेश करूर १४४ नेथे, तर व्याप नहीं विश्वयें की बोबादी कर सिवाँका ४३४

मिन्त्र ने को उन्हों दि । न्दों दर उद

रिसरिटिश चानी, ३३८

निर्द्रितिया संपत्तील क्षत्र १९५८ प्रदर्भ प्रशास्त्री dir burt, utt

तुमान दिन कानुबरी ३ ५ तुन प्राप्त १७५

दुल व दर दर-१५ पा हि ।-दीश हर १५४ इन वर्षाः, रशका हि

हेता स्वयंक्ष इस का लहा त्यार प्रश

सम्पर्न थांनी नावसन

नेरी विकेस —में मस्तरीवॉकी विराद संबंध ४११

434

मैनिक, माला; ३९ पोक्रम्बर्गरूक रूक या दि ३४ पा दि ३०३ ४८% -ही स्मार्थक गारेने योगीओही गार्स नस्ताीप

m गोडो, देखिए मीकुम्बास

गोक वें फिस्ट मीनक कुन, नक गदान स्वास, ४३ ३ —को दव २७१

गीय 🗝 परशता १६५, 🗞 सुबदमेदी बीठ बभावात

गीरे -बार नेहेंग ४१६ गीक्यमेन भार ३६३ चैरीबंबर रद्ध इस

मार, बच्चर १५८ मान्ने रीड, १३ ४४ ०८ १११

SPEED, 263

मिंग की कम्बन् यर —को एक, २१**व** मिकिन सर केलेक, ७ १५, १२, ४६ पा दि ६७, **थर, ७० ६१ १ १ ११ १२ १२४ १२५** at our and aft set at रेवर रेक्ट रेक्ट का जि. १९७ १९६ २१४

पा वि २१६ २ ६ २२६ २२९-३ २१% २१६८ १४६८ ४१३। <del>-रविद्य पश्चिमी</del> निविद्य मन्द्रीय समितिके क्याच्यक २४३। नही गॉर्केडी चेनामं विकासक मेकोमें स्थात १४६:-या क्व**ि**-वेश सम्बद्धि दिवे कर बाह्यकारकार समीच, १९७-न्द्रा वीद्यम्य मारच्य १४८:-च्या क्येंडे व्यक्तिको सामने बक्तमः १६१-२४: - वा बोडे प्रमध्यक्ती THE 175-015 JAMES THE LIST STOPE क्रियानको मान केरी लहार ११:-वा क्रिय-मन्त्रको शायिक म शीना विशेष, १८:-का सी मोर्जेची शास्त्रि पन्यतार, ६३२: -की शक्तमाने कीई

दर्शनाचीचेंद्रश विवरत सरकर नामर्ग १६१ -की कर ८८ १५६ ६५६:-को मटडा निवरण लखावित बोनेस नहीं बीब, १५१;-धरा माराधैन विक-मन्त्रका केपून १८ । नारा भारतीय विक्रमनका नेपूल करतेतं क्तडाट २४ ६६। नाला मारतीन क्षित्रपणकार वरिवय, २१९-२१: -बारा क्षित्र<del>पणका</del>र बेतल ४० १ १८-सरा विकारणकार्य सामित्र होता

सीक्षर १४३। नर महीर ४१४

मेश्व राज ३४८ मेर रोक्शी रहीद ४२, २ ३ १४२, १६३

मेधन शामा १३९ #5 3CS

मेस चर्ने रीव २१० हो सर प्रकार का मेक्ट्रीय, २४ चॉस्ट. ११

ण्डीम -परिनाई विवेत्तप्रसः ४०५ नावितर, नो कारि हरीकालक सराठ ३७०

श्रद नी क्रम ३१५ कारक बीट, नको समान्त करनेके किय तीन तकार ५ र धीन सन्तरीश्रम, ४९६ बोक्स का १८५७ ११५

**चीमार, ४५३** 

पर्वेरीक शहर

चर्चिक, किन्द्रमा १५१ या कि १६२ या दिश रत्र पा दि १९३ २५२, ३६७; 📲 मामालद प्रदेश न्या क्लंद १९६ ११६: न्या क्रीचकाँचै बाका जन्मसेक्रकी गामत जनम २३९। -दा गरक ५०<del>० -दो दिखीकी याँद १०४</del>) क क्लरका क्यों कोब्रह्ममाक स्टब्स स्मानकों क्समें ४८४१ -के तिथी समित्रों कर २ ४ ११५ १५६ -की पर १०५: -व सम्बद्धाः

303-08 वीती -बीर मारतीय करवाने २९६३ वीतिको -धी विकासनीक वर्ति निविध सरकारको स्थाननानि १२३: नदी स्वयति, ४४२; नद्रस्य भारतीय मध्यम सीहरा ४३५: -में इक्क्स ४४६

बीली राज्यत ६६ जीमी पाणिम्य पूरा ६३

चीनी विद्यालया, न्दा क्रम इ२ वीनी र्सव. न्यारा भारतीय समाच्या वर्षी यंत्रद्र करतेयी

मीष, ४५३ वेक्ट, नहीं वीमारीक समय बारतीय नेताओंडी सहस्रा

**1777-1** 31% केमरकेन भरः १२९ २९५। न्या ब्रुटिट १ ९,९४०।

न्द्रा बार, १२८: न्द्रा वार हमा अमारून ११६। —का शोलर सरकारको सन्त करोता ११२३ <sup>—का</sup> माराधिर्वोक्ष किए इंको २३६। न्हारा दक्षिमार्थोको प्रमा<del>वित शरवेवाचा कानून मार्गन्</del> हा <del>न</del>् निरिष्ठ नारवीचेशर बातनी स अपनेकी धार्फ १९१; नामा जलवीबीयर प्रक्रिक क्यानंत्रम्

दिश्दक्ष वालंबर १९३३ -दारा स्थल समाहर्य वार्रपार्थेका विरोध, १२८

साकरिका

410

केर्रन होत. १४व केर्डी कर्नेडोड, १४० केर्डा दोड, १०५ केर्डा कीस्ट २६२ केर्डा जाता स्ट क्क

कार कार २६२ वैक -गारा पर विकित्स केन इस्स्टीनक स्थानिका स्थान १९९

किमें १९० ४१०, ४१०, ४१५ ४४७ सा हि ;
-क कट १८ ; -का मास्तीर्वीचर कारीय ४१४ -का किस्टल, ४२० -की विशेष्ट ४२८ १८ ४१८-११ ४४१ क्ला-की विशेष्ट ४४८ करें, १९६१ -की कार्स ४४४) -करा कुमावियकं

मानकेरी इच्छोप करनेते काकार, ३५२; नागा दी में क्ष्मा ४२६ पोतनरहरू कनरक नामा वीववर्त विशेषका समर्थन ४४४

**छ** विक्रांति पुरेश (दिश्लिपंड) ९

क्षेत्राच्यां, शुरुप्र वर्ष

वंतिहरू ४२२ ४६९ व्यक्ति १३ ;-ने नृकार, ३२६ कार्यक्र, ४८९

भाव कन्ती, नारा केशमतावाको गिलक देनेचे सम्बार, १४६

भागी न्योर हुआँ १८६ व्यक्तिस्त्र १६८, ४५८ ४९ ५ २; न्ते केल साने-को ५ २ इस्ट. २००

वॉन, २११ वॉन, वॉमेर, का राशिनहाँ विकासार नाकर, ४ ४ वॉन्स्ट्र रार्ड, १५१

ण्याचा राष्ट्रे १५१ वराज्यः –चीर भंगेस्थेके जीव ग्रेपीनाचः ११; नवीर भगतिमा २९५, नचीर ममरीकाके जीव सुरुस्तुकी

मार्थका, इ.स.च्या चाक व स वालानिर्वेती परकारिक सारक, १८४ याम साम ४४४

मिरा ४८५-८६ वीराद, ४२१ सुर्वे, वे व ३६३ सुर्वेत्रक व बी क्षत्यू ३५८

हात के वा करते हैं। प्रमुख्य के ब्राह्म प्रमुख्य की करते हैं। प्रमुख्य की करते की स्थाप वेतिकन, १७५ वेतिकन वीकर, २१ ४३६८-ची कृत्, ३९१-९४ वेतिकन, मीमारी,-से १ पॉडबी क्लूबी ३२४ वेतास समार समार १० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

चेत्रमा -पश्चिमार्ज विषेत्रप्रमार मा<del>लव,</del> ४ ४

केवा तक व्या रेभ इ इत् इ ; नहीं का रेश केवा (आदर्श ), न्या वह कंकार हात जरमान दूदरे वेतिवा, वेंद्र कांतिवा, द द पा दि केवा, नारतीचींक विकार प्रभाग, नोवानिकारी नद पा केवा, नारतीचींक विकार प्रभाग, नोवानिकारी नद पा

कम निर्वेचकार ३, -चे शिक्षप्रकम्ब प्रविधिकाँको तार, १०६ बोहानिसमी कारचीत -चा परवानतार मिकेश ५१ बोहानिसमी कारचीरन, -को सकामी श्रवीका विकास ३८८

बोहाजिकनी व्यासार प्रवक्त ३२९ जोहाजिकनी संस्कृतकार, न्यी तक्क दशक्तियाँ ४ बोहाजिकको स्टास्ट, २०० जोहरी सम्दर्भव य १८० वा दि:; न्यो दह १५९

हर हाकेरी जनुरक्षर, प्रचार ४००० कोरी जनुरू करीन हानी मानर, ३३४ होवेरी, क्यर हानी जातर, २०० व १४४ ४०० व र

बहेरी, बार हानी बालह २०० ११४ ४०० पा हि ४०४ ४०४-०६-च्या व्हेंगींब जेशन, ४०४, -चा बालस्य, ४२५ ४२६, -बा व्हेंग्स रोज्य, क्यार ४४४-०५, -बो हिस्स रोज्य, क्यार ४४४-०५, -बो हिस्स स्थाप वालस्योंना कर, ४८०-८६, -बा बी स्थापक गोरा, ४८

व्यक्तिय ४५, १७९ २५७ इनेर, १९ मार्स, १४७ इक्तम्स १९ या दि २२

द्राव्याः १९ पा दि १९ मा दि १६ ११ १४ १४२ पा मि १६१ १८८,१९५ १९० १९९ १९८ १२२ १६ १० और १८८ १९० १९९ ४९१ १९ व्यक्तियाः १९५ -सा मार्थेस १९६१ -सा मिल्ला, दिशे महोते, १९६१ -सा मिल्लाका १९९ -सी व्यक्तियाः १९६१ -सा मिल्लाका १९९ -सी व्यक्तियाः

१४४) — क तम्मारका एक १४१ —हो सम्बाद्धि तथा तत्त्वमानी मायाजिकि तारी सम्ब कारकारी ८) —हो तब, ४ —६. १५०-६, १०६ —हो क्रिकोस किर विवायकम्ब एरकारी माजब १९६१ —हो किसे तक्का नर्शांचा १९६-००। —ो केस्ट, १९६ REEL SEE SEED BEEL YOU YES HE ! -के नंतरता सरा हवार रे**ले**डी इडीस्टास RAIN YEY

रकम्प बॉफ नेराल, १४३ १६५ यास्य केलिक होता करत

येपस. ५ ४

रोमत क्रम वह तन, १५५, १८०

मेंच्यांच, क पा दि ११

बीमानी, जिल्ला, न्येयनएकी जीवनीका, ३९६ इन्तरोहे ७९ १ १७८

क्रेन्ड ३७

केन्द्र केन्द्र २४८ टेन्क केर्ज १४८

केलर १८५

केट, इसारी, ५० ४६ डेक्ट. सर खेबरिक, २७२

क्रियाच स्टीर, ७४ देशम देशक ६४ १ ९ १४९ ३४३:-का करायाक विरेक्ट, ७६।-६३ विरेक्ट जनावानाः, १५,-६३ मिरेटड नेसम् विधानसमा हारा स्वीतन १९ : -का निषेक्क नेटाव संसद कारा जलकिंग २६*८*१

—मानिकामक्रावित १५ र्वेषार, २९९ इ१२ ३७३; न्या परवामा ३४२) न्त्रे नक्रमें भारतीनीको भरवाना देनेसे दनकार, ३१

**र्**जन्मेष्य एवं शास्त्री १९८ राज्यक, न्यार नेरक्ष सम्बद्ध कोई क्राणिने विशे

समिनते गारमीयः १९५३ -क्रोबचेदा तथा ५ ९. -धा परिवर्त विरीमी भवातेल ३८५ -का परिवर्त विरोधी बान्तम मन्त्रांक्षमें शंकरात. ६५४ -बा बना कानून २०२, ५००। 🗝 लिटिस मारहीन विकास करें, इंटर न्या विक्रिय माराविक समाय, १९३, १५१. ४ : ल्या बास्य वर्गे १८ : ल्यो वास

समा ४१ । —की नई संस्थ, १५१: —की नई सेरार क्रमा पश्चिमार्ग नव्यक्रेक की विनमें नास ४ अर —ब्री मारतीय अमर्थका ५ : नबी कवार, ४९४ ९४ ५०५-६: - हे महिन्सी विशेष गरतीय. २.5२: −के पोरे व्यक्तिकियोंकी मध्यीपेकि ऋदि भारता बरान गर्वी २३ : - के पारवर्तने बिन्छी ४ ९: -ोद्र शरिवास्य पुरोतीन विसाधिको कारा नकारकी सेवारे नारेरानात ११३: न्या निर्देश गारतीय. ર ૧,૧ ર. ૧.૧, વર્ષ્ટ વર્ષ્કા⊸ને છે√છેલ मारतीर्वीस्य सब १६९ 📤 निविद्य गरातीर्वोकी भोरते दिवसम्बन्ध १८१; ने विविध गरतीचींची

एवा २७६; -क विक्रिय नहर्तनीक प्रतिक्रिको शए दिवा गया बक्तभा १ ८-११। न्य जिटिश माराजिते बारा चन्याधन्य विरोध भः ने विदिश्न माराशि क्षारा बारतीय कलाकी पूज स्वराहाकी माँप २४% -क विक्रिय भारतीर्वति सम्बन्धित विक्रमण्डम, २१% –क मारागि केवा अस्तानाम भरक, ४०८: <sup>–क</sup> न्यरतीय कंड वानेकी तैयार ४९४; -- मारतीनींक क्रीन ४३६, न्य गरतीर्वोदी बाम समाव स्थात. ३९८-९९ -के मारतीयोंकी क्रिप्स **रु**मा ४११ १३: -के मार्लागोंडी लिक्टि ११५ ४ 1 -के मारतीर्वेषि मेर्ड स्टानुबृतिका महान्द, ४२५-२६ नेह असर्राभिक्ति वेद्यानम् ३७०५ नेह भारतमिक्ते राम्सक बानुसार रीड कामेसे काम १७८३ ै कोग और कार्यरामी बाह्म, २१८; -में महुमतिन ३८ : नी गरिवासोंका वह वैयसक गामक धः –में वरिवास्त्रोंके वरिवारोंको सुरक्षका वैरगुर्व ठ**ी**क भ१५७ ≔ो नई dex २९५ ≔ी वर्ष वेक्सका भुनार, १०५ —ो विकेश कारतीर्गीकी निर्वोचकार्य २: -व मिटिय शकीरोडी विके ९, २३६, २४१। —में बार्खीय जातारी १। —में वारतीर्वोक्त विकास प्रतितेश नहीं १६८७ <sup>—वि</sup> मार्गाचीकों हो समावित्य राष्ट्र १२७५ -में र<del>ाप विदे</del>ष ३३ -में कराज्य, ३१४५ -से मेक्स करणीन RIVERMENT SEC.

राज्याक कार्यांगी रच, न्दी रच, ४६५ धनसम्बद्धाः समिताः विकासिक Y बल्सवाक व्यवद्वापारः ४३२

शासनाम बीगी संघ 📤 समाने विद्यान स्था ५१५ बल्लाक कार्याकिया संब, ४६५ ४४**६** 

शास्त्रकार विविधा मारहीय क्रियमका, इ. १६, *दर* १६९ २०० ४८५ नहीर मिक्रिय शतकीय संस् वरता बोर्ड पार्मानको सेवामें १२०-३५ -बी क्षेत्रेंकी तेसमें २१९-३१। -का ब्लेस, ११६ न्दी **कारियेश** संबंधि *तुका*रात ४ २५। न्दी कार्यको ११८ -के कार्येत हो गोराके मार्ल शरा गरर, १९५५ —६ निस्त्ये दिवा का अनेतान रक्षा - के सरल र र रव - २३% अर उ-के सरकाति भागद १४३६ -के सरकार्य हार. ४१४) -नागरा जामार-सकासक, २००८ माना विकित मित्र क्कालके किर निर्माण्य, २५९: -शस्य हो धो<del>र्के</del>से शासीत प्रस रक्तेच्य स्कृत, २३३। -ते कान्सिव कार्यक्को धोर्वे रक्षणाता निकोषा सम्बद्ध ६० राज्यस्य मार्ग्यान् स्थाप -प्रीप्रवारं क्षांत्रस्था दश्याः

पूर्वेष विरोध करनेके किए हैग्स, ४००

रिक्लाफ कीवर, ८० पा कि ३३ -औं किक, सर कॉला वेंक्स व वा दि ४२, ४व धेनामक करिन्छ, ३८३; न्हा वस, ३०५ क्रमान संस्त १९६, -इन्स परिवर्त कान्य-संज्ञानन निमेद का २९८ -में पविष्यों अन्यादन संस्था स्मिद्धा क्यंत्र ३ ५

िकार सर्वार, —के एकार्य प्रश्नावित स्वीवसी बाबा बन्धात्र १८७। -शारा पदिवसर्वीके सम्बन्धी क मंद्रोकन क्यातिहा पान्, १ क्ष वहिन्दें, न्या क्षमून ५११

PINIA 202 मिन्तुत रत दर दर दश पर पर पर कि उ

निवासमार ४०५ - व्यवस्थानि 朝代南北(山

7 मिन्द्रम् इत्र बत्र वृत्र वृत्र मन्द्रमान DEN 763 वेदी, क्षमा नत्त्व, ५ ३

रेक्स, ११४-२५: -क्स्ट्रीवॉक क्लेक्ट्रिट स्वस्तर, १२१; च्या गरिवार्र वाचिनियम संखोधन कवारेखार वक्तम् , ۱۳.

क्षेत्र क्षेत्र २३९ **र्क**त कीय खर्मित २१ स्तेत, न्या बन्तोम स्त्राव १८८) नहीं स्वासुपूर्ण ४८४)

—हें बतारात क्वेरिया है रे ४%रे —क मालकारा <sup>क्</sup>प्र, ३८ ;~ब लाला स्थलंब्री मारण, ३८९~ त्री क्लिकांडे व्यक्तिः ४३१

नेत्र समार राज्य 🕳 सारतीको देवीकाथ निवासक Friend WERTS \$55 र्धन सम्बद्धा और (क्षेत्रदी वर्धनिकान), ४ ३

क्षेत्रं वर्षत्रं २९१ -करा रहिल नामिक्की प्रितिक मानामास करीका क्षत्र करनेत्री क्षत्र ११२ माजन स्ट्रीट, रत्य २ ० ११२ शहर १४%

33 388 पैक्स, इस एवंड न्डो इस ४१ २३४ दावर्रिक क्लंड क्लंब इंपर

गरित १ छ ११६६ न्द्र मोति सन्दर्भी विवाद ११५-रिय-इ मन्त्रे बामस्टीने सी 🕦 हर् एक स्टार्म Tr tro

क्ष्मिक की तसाही १३९ कियों केंद्र अही क्य, हहद पादि ९६,९३ र पादि १ र रार षा वि रुक्त पादि १९७ १४ पादि २३५:--शा नारतीय शिक्षमण्डम्यः क्रियं चनसम् सण्या समध्य पारत बरानेका मारशास्त्र, ११४ नदी पत CC 7 717 42

की बाक प्रवृत् dr 32. 342

वेषावीतान्त्रे ४८९ ४९१ ९ न्यानेशानेश क्रीम ५ ०-दौर्ड ३९३:-द मार्तावीवे वाचना ४४२: -को वानेवाडे शार्तावींक साथ सन्तीका स्व**व**ार १४६ के अंक्ष्मी प्रशे विद्यार्थि हैं- ११६ वसी म्याज २४४ - के छन्नासकोड द्वानको मेर अलग्य

छनाहार, ३५५:**−दी सँ**म २०४ क्ती सक्द २१८ कोशायन २८८ क्ष्यद स्थीर र ३

वस्यास्य वी वे शब्द ३५८

बीका, सरकार, १९ पा वि

समाह, ने शांच १८६ ON IN PROPER NAME वामी या १ % OF YEL

9-4 X34 वीन गीरी शहर र इ देवीं और कानी ३४६८-व क्षुत्रनाओंक्र दान्त

WHI 344 ताओं न्य क्षेत्र ग्रहतित दिनकः, इत्र शामकोर-वार्ताव, ११वा वि विद्यान, श्रीकट, ४५१

वार्तिक्य हो। इत र १ ११६ ती एए प्रदेश का ही एए एका क्या १३५:-च्या वास्तः, १तर्<sub>।</sub>-च्यामा समाप्त त्राः न्दी या का ८६

विवासीकिक सोगासी, व्हा कम्ब समिती हेर्के, ११६ बेरैमा १३

44 सम्बूचे गांधी बाबमव र्शातम मास्तिरी पश्चित्रकों —के मामने ४६८ हरित्र आदिवारी गाउँक्य**भा**ष २६ दक्षिण अधिका २६० वर दि विवयः प्रदेश प्रदेश-से महीया स्टीफ रेको सान्द्र प्रदेश र्वातम अन्तरा -मातीय श्रीमक विषय अपन -मा शाल्यमी नोह एवं प्रश्र प्री निविध भारतीय प्रस, १० १४८: न्यां मारतीय विकास ३६ ४८ १६ २१६ २५० **छ्यात २४२: ≔दा स**ल्लाम, २८ : ≔दी वीनींका ifter andress yas, ye मनिष्य ११५। -हो लिटिस भागतीत प्रजा १००-कुदान्द्र-की रिवर्ति १११:-दक्षानें सन्द्र करने द्वामा ५ ९ -दी भागीत भागांधी क्युद्धिये व निसी नद इधानातीं न्ह्रा काय, ४९८ पदार्गामें ३ : ⊸६ प्रतिसमद विदास २२२: हेनाई र -प्रारा बनावदा राज्येत ४२१ न्द्रे रातनी गीरों दाग बार्साचीका सरका ६२५ किर्म बन के २८० हरे हैंगी -दे निरिय मणतीर १७६ १८१ २६१: <del>-</del>€ क्षेत्र क्षेत्र १९६१ -शास समाप्त सम्बद्ध ४९६ निरियं नागीर समुराव १७४१ -क नागीर धात्र SHRIPE FOR रहर: -के मरनीरोंद्री मरपेंद्र किए प्रस्ती रहार्थ रज्या ने मारीमें ही विविध मान ने माननिर्देशे निर्देश क्याचेकी क्रियान करकार ३५३: श्रारमाया 🛶 वर्ग सर्गा ३५८ ने जिस सामग्र स्थव तहता नेह लोगोंको बीरा, ११९ प्रश्वितीके बारेमें बार्ज कार्जा रहती पूर ५ छ। धरीयर्थ १०१ न्दे लागर सन्दर्भेडी तथा, ४५८ न्दे तार मानीरों हो शाम २०८: -में बाईशन्बादी निरंत्रा <del>एता. ११३: भी निरित्र सम्दोर्स के अदि अदिनारका</del> महे संगय - इत कुमान शास्त्रकारे ३ % - ६ (स्टिन्ट क्षप्र १40 -में दिनिय मान्तीरोंक काम दिवा CK 155 बभेरण। दलसङ्ग १३९: -में बल्लीव लगाव्यी मारी, ५ ४ वर्गनिति मध्यासम् । इत्याः वे की वर्गका बीवतः कर वरिषद (विदिश्यों), अब अस्तीरों हो सती पर । भी बानराने पहाँकी बढ़ानी प्रश बाली दर प्रेनेपा ३ माल्या मोर्टिन ३४४ संप्रवृत्तिका संपारिकार, न्योर स्वपारिक स्रवर्मेश र्वाक्षण बार्गिकाचे सन्दारहका इनिहास ७० मा १८११ की खते दूर मारतिवार समाप्रस्थि या विकास दिन्द्रभादि प्रश हरा स्टेंट ब्याप्ट १८५ मजर विशिष्ट ९३० १४६ ५ राजस्मी र्राज्य वर्षिको विध्या सामग्रीत भौतमी सर्विति १७३ erd as OL ISE कुत्रम् क्यावी न्या वेशन वर्षायसम् इस पर्वा र्रोहर वर्गवरी विशेष्ट मार्गाय स्थित १६ पाति रशाकादि रश्टरता भार वरिषक एक बर रंगेक । ११ IN 1d at Tre to a t it सर विद्वार दिल्ली ब्राह्म और सम्बद्धी बाजा ार १८ व्या ४ चार १८ मा हि र र न्या मानी सामित रहा हत न्या 419 414 I the sector steel are used one street. Br. M. 1317 Act / It stack it word "Cop" | 4°04 111 a feet ferte are acta SALM SUF रहत्रहा मान्ति । इत अतु जी स्थान बार्सा १३४ राज्य मान राग बंध, रात्रेथ हार्रो करोज्य जन्मरे ब्रोलन इपेट प्रनात न्या व मह ब्राप्ता न्या the delt garage along the term अन्य व हुई न्व रणने प्रव दक्ष

10 जन्म क्षिति स्थिति स्थाप १० जन्म सहस्राहरी स्थिति स्थाप

eg ern er benefertiere

M'7 137

न्त्रता वकारका केल व हेरा मक्त्र । १६

and the fall sent that his

F97 ~ 6

# 32 3F 4

नलक् बी ४११ यसम्बंद, हुमही ७० नेमामाध, १२२ नारकोड स्टीस, १७९ क्षा रहर मिलार -और केव १३९ रोमी उक्तिस --में किसी हुई कुछ बार्तीका स्थिपन ४१३ हैरक -चौर केरके मारागिर्मेका कराना ४१ : -और धन्यताम् स्टब्स्यो कर्षे प्रातिवक्ष विश्वी समित्रसे राज्योत १५५ -का करक्षरण ४१६। -का करपाकित विकेदा ३४२ ३५३ -का परवास THE I Y-IL AVE AVE-YO VI --ET निमेक्ट २७५। न्या छनाव १५ --डी कर्न्स २०% - की समिक्र निर्धितिका सम्बद्धीको निरम्हर रमो धरोपर निर्मेर, २००; नहीं समेवनिक **एना ३८३~८४; —द मिरिय जारतीयोंनी** निर्धेन्कार, 🗪 —के ब्रिटिश नारतीवींकी रिवरिक **उन्हाने क्ला** १६९-७०। —के मारतीवाँको चेताली ५ छः न्के मिल्लाब्द्रण शहरा लगर वर्षेच्याचीको परिवदः २७ : न्ये सहस्तीरका प्रकास रेरेभ —के किसापिकारीकी रिवाटकर शोका ३ ६८ 峰 दिन्दु, १०७ 📲 संबंध प्रसंत्रही गात समान्य थे ६ -पर माराभिका तिहरा बाबार १५) -मे भारतीय श्रामानी ३४३: 🗗 नारतीयोंके विकास पत्र <del>वाक विदेव १५। —ो व्यावारीक छानून</del> ३५१ नेदाक पेदवर्यात्वरः ६ ८ ३४० ४ ८३ –गरातीयोदी रात्रेथिक स्थानर, १८१; -मा 🗪 वृत्तित ४९१: नदी प्ररामा ६४६-४०- नदी वत्र ४२६ भ्य भी यह तत्त्वक कार्यात, १०० भी का वर क्षेत्र व्यवस्तुर्वः १८१ - ने नेसको हिन् वीर्तको का कर मधादित ३९ मेराक कर विकास विकेशक, २६१ बेटमा मन्द्र परिस्थ-का क्वर, ३५६ केटक क्याचारिका महाविष्ठाः विवेषकः, १४८। ११३ ना वि अद्यापा कि वृद्ध वेदात रेंच विकित्स १४३। के नक्तकारी का ८० नेतात करतीन बांग्रेस, ४९, स्थ, २ ९, १८ हरे इत्रप्रया वि इद्युप्त उद्युष्ट इच्छा उदर रिकारक पा वि अर अर ४ ४ ४९९ THE YER, YAT UT BE YOU YOU WORLD Y< ५०६: न्द्री निश्चिती भी भारमंत्री मिसीबंदि मन्त्रिक्ताको समिष्ट्री, इहशा-की वैद्रण, ४९५ -१८ You की विकास कार करेगोरी सामान कि

९४३ ~की लक्का किए किस असतील कोई बाग ग

441 करें ५० —के विकाध विकासकी सम्मन्ती गलायोंकी एक समामें विचार, ३०० - के ब्रॉब्टवॉर्म बो विन्दू ३८ —को बॉक्टर म्यूरीसनसे **अराम**ता DUE-1778 जेराक सरकारका करा, ३९९:-DU की बागर बाबी जामद समेरीको दिना गना महत्त्वन. ४७०:−६ व्यक्तियोगः ॥ ७ संक्रम भारतीय विकास समा अधीपीरके संवाहानी क्या और समूद्ध 🧸 🛭 नेटाक सम्बुरित २७९ ३४३ वा दि ३६५:-मीर मारातिय व्यापारी ११३ १६६-६७ -की माराति २७८:-को मेर. ४६८:-इस्स सम्बद्ध सरक विरोक्तर्ण विश्वनी, ४२६ **⊣हारा केडोहिम**र निश्नामहो SEEK, 188 सेटक विक्रोध −सरा मारहीसँकि **व्यक्तिती** स्त्री। भाकोक्ना, ३५५ के<del>शक विश्वास संग्य ⊸हारा देशमध्य विशेषय क्रीका</del> १९ मेटाब-सरकार, न्या नेटाब गारतीय गांगेसको बच्छ, ३९९। 🗝 छात्र और बर्जन छरा थी वर्ष द्वीसिसींदी तन्त्रतीक १९९-३ :-के शाम म्यम्बार करमेर्ने क्रेंडे

कर्मन्या स्व वह अदिक्रिया ४९६-९४ नेस्त्रस्व रिक्षु ४९६१ -में स्वेड मिक्नरस्या केब ४५० नेस्त्रस्व क्रिन्दक स्वत्य १९६७ ४९८१ -चे सम्ब्रीद्धा स्व २९५ श्रीहारास्त्रासी विधियी स्व १९६९ पा दि १९४ ५०९१ -चेडि इस्तरी स्टिस्टरोस्स १८१ मिठक श्रीहरी सुंद २८५

जीवनाम कराजी विकास ४०१ औरानी, शासमाने ११-१२ २४ ३ ३६, ३८ ४८ ४५ या वि ४१ या दिः ९१ ९७ या वि १११९ १४६-४४ १४१-४७

रक्षा रेटब रेटच रेरच व र दे देरु या कि वरंट वक्षण वश्व वश्वर अर अक्षा — मरक्षक विकास वर ; ज्या सक्षण; देश: ज्या वर्षेण वर्षे ज्यो कर रक्षण रेर्ड इरक

न्यानी, ल्या सम्यानी पत्र ४५६ स्वतंत्रसम्बद्धाः २६५

भू वेर रीप ९ भ टेरिका १३३

ભૂતે® કરર ભૂતોરે ૧૫

अबू समेला —के पोतिर्वोगर दशला ४६ ; --क भी/हे, भृष्

क्षे शास क्षेत्र १५० क्षेत्राच्य १९८० १६३



पेर नदा कुल करा निरोध ४९३ नकरा **ब**लरके क्षम बाह्यस्थ राभ वाहेश्च ४८३ -पारा स्ट्राएडी ध्यमीकी विद्यों ने बिद्ध ४९५ expect you you

के विकास १५८ शहमन स्तेष्ट ८२

रोबेट, बोमबर, नहीं सारहीलॉकि मिमलमें शीमब १३% पांचिक प्रोत्त १७, २८ ८१ १०% १६३

होरे <del>केवान -का</del> माराजिस परवालेका सुकारमा १७८ -में करेंद्री करवीन कारण परवालेकर रीक व्यक्त रीक्ट में एवं है है। प्रदेश पर राष्ट्

२५९ पा मि १७४ -को पण रह ४३-४४ OC 284-48.

रीवड मीलती केन्स्य २०४ ४४९ सिन्द, मीमदी मिन्दी बाह्म २१ वा डि रीमक, हेमरी एसक एक १३ पा Ð २१ २३ पा हि २८-३९ ३१ पा G.

V% 107 दि दरपा दि ७ पा वि १६ १४५ १४६ १५२ १८३ पा वि रेव का वि रु व YES, YOU. ४०% ४८० ४९१ ५ १ ५१५ या वि इन्हा क्रम का कर क श-की वह १९-१२

ورسعه ويدسكه دد دد

क्वतिकोत स्त ३५८ १९३ महिन्दिको —क साँहै कामीनको विकास करा, २४० न्ध विद्यांतर २०४१-की विद्यांतर, ४९३ नकी रामानीय नामोगस विपनी प्रार्थना २४%-DU क्ल्प्सच्च निमन्त्र, १९७५-करा व्यक्तीर्वोद्धी विचरिक्केंद्री देखिकाले करना कार्रमाक्तिक निमानेकी BEN. 242

कीक्याः विवासः —एक्टिक आविकासः २२२

स्टेननिक स्वाची ३६८ READY DOWN WE

बंगाकार,-कुमारी शक्षित शॉममाजो, २५३ मध्यो चरिकारी, नारा ठलस्था निवस शाविक २७% मानी व्यक्तिकम देकिन ज्यासी मितवर्गक व्यक्तिगाम

मत्त्री प्रतिकाद अधिनिका २५९ ४६३। -और किरेश ध्रतमा वाचित्रका १ ९ -का महविता नागेक्ट, ध्रह मन्यें न्दा मस्तिमा संक्षा शास्त्रीके किन, १८०-८८

MANY - WIND SHAPE SOUTH 178 ME

वरित्र, छर केच्या १०९

ममन्त्र -वर्षे ज्योगको ८४-८५ ११०-१९ मर्ची - म मनसम्बा समावित राष्ट्रीकरण १११ जिर्दिय बाइस स्वेक्ट, ९६, १५७ प्रिवेरिया २, ३ ॥२३, ३५१ ३६२-६३ ३००

BOS-03 SEE KOO KEE KSE KAS ४९६. ५ ४ –का क्रिक्सम्बद्ध ४ ठ −में **क**लाक बोबा और उनके मध्यमण्यको माम, ३८५ नी बक्षिण व्यक्तिकाक कापार शत्कार्मेकी नगवर्गी वर्षिक समा ४५८:-मैं मन्द्रियोदी फॉइन्स्पर्ये १: च्ये सर रिवर्ड संबोधनावा भा**वन** ३१५ ३२८-२९। -में सर रिक्ट सेंकोमनदी दार, ३६३ <del>-</del>में सर

रिवर्ड सीकीसम्बद्ध चनाव-संवत ३४४ विद्योरिया म्यून ४३२

चिटोरिया समिति ४*०*५ मिना स्क्रीवर, १६४

वीकमदास न्या पद, ३३८ प्रीकी कॉलिक १२ था दि

मेसिकेन स्टीब गाउँट, ५११ मेडी -का तराल ४५८ की बावरकेंको महाने सबलकीन

Y281 प्रक्रिकार सम्मराम १०८

ज्यातिहर **बाक** १२६

05

प्रतेष भर्म १६३ कर्मातन सर केस २५१ पा डि । — डा स्ट्रास्ट ३२६ श्रास्त्र देखन १५२, १५०: न्ही पारतीय समामने

BAJAT ASA **पॉक्स**रम ५१२

धोनप्रस्थी के उपट

प्टेरिक्ट -को माराजिसोंकी बावसे उच्च ४५९ परिच विष ३९ ४८ २१६, २५०

fired the too

फिल्क्नोरिक सर कर्ते ३५१; ३५१; नाइरा परिवार निवेशकता स्वर्धन ४ ४

PRESCRIPT YOU YAY विक्रिया वैक्स, ३ २ ३१८

क्षीनिका वह १५२, १५४-५५, ६८१ ४३५, ४००

पा कि भव

धीकाम बार ३५८

पुत्रमानिया नेह कामें १९ व का वैकास ४०

फेरहर, सर गाँवी १३ ३५१ -का संबोध्ये मानोहान्छ विद्वतिनका नृहान १३ :-का नृहान १६६

केरीबाओं -के किर वानमें बोला ४३४१-क किस स्टिन कार्य क्रामेक सम्बन्धी स्वपूर छन्द्रा स्टास unte-mi briteft, uta-te

समर्थ गांधी वास्त्रक NYY रद्यादि स्वाबादि स्वयमिक फेबम पह्या, नहीं रिस्क्टकोरी, ३४६ २४३, २५९ या हि २७२: -वा दल कि देशी कारी १८६ मध्यक्षा मनका वस्तेक निर्म २४१ -वा स्ट केसी यम पी ३०२-०३ ३८ ४११;÷शए मस्तानका समर्थन ४२१ नदा-को सर, ११३ न्दो सर १५ १६६ कोस्सद, ३५२, १५० १६३ १७२, ४८६ ना ₹0**६,** ₹५१ भग्नमित्र सम्बनी सक्तमा ३९१: -के वसाव्यक्त बसरोषीय ४५८ बक्र विकरण, १९४ बारम राविताल ४४५ कोई विक्रियम २९७ पा वि वीत रूप २१ शाबार प्राप्त, न्या शबीरा सक्य अभी ११५ मांग - का विशेष गीरिके प्रतिकारमें ११८: -के विशास बाबार शुक्ता -कोडे निकार द्वारा नाराजित एडा-**46.** 3 एक बागू, १२५ बद्धारिक - के दाना करनान कागानिक परवानेसे वेचित हुन नारकान ३६३) — शास्त्रीकोंकी सूचना ३८१ प्रकार सर क्षेत्ररिक १५९ वा सि श्रीकार्षे १८७ २४ २७४ २९४ ३८६:- के बार्क-की पर १३८ वार्म जीवती -को का १९४ गरतीन, ३८९:-क नरतीर्वोची शुनलक ३५३:-में राष्ट्रस्य के १४२ या दि।—इ मिनी एविनकी रक्तते राजे मस्तिनिके अधिकामें १८८। नी 98 8 2 98Y त्रिक्षित्र सरतीय बस्त वही संस्थाने २५५:-ने रमधीर, हमान <del>बन्दुक कारिए, ३९१</del> मा दि मारतीयोंकी हानि, १६८० में बारतीयोंको स्वीतका THE ROY सदा क्षेत्री मनाही १७८ विवास, १५६-६६, १७६, ९१६, (मिदिन धरतीत सं बीहर्वेदे शका बन्तवेश (१९ ६) ४५ १८०,६६३, मी रेक्टिं) रेकर रहेर देवर देवर वेदरा-नास विद्या विवर्त, कार हाती कामको, ४०५-८१ न्द्री शक्त मी चर्चिक्य कात १३९;*न*ड स्थान्त्री Renter YY की इसमी सम १६९: नर अस्तियाँ २५५-५६ विक्रिया, एक ४०, ७६८ नहीं देर ४५-४६ कीम क्षीपती, वर १४५, १५२;-क्की शब्द १३० १०० विकास -क कर्ननीको सम्ब क्या स्ट्रेंबानेक 🗪 मेंच, फोल्ड मार्चक सर बॉन, ३५४ वा दि । –दी भीर क्षण ३११ TET, BYY BBC 302 35E गीर, १८७ रीमान ६८ ९४ क्रेनिक्स (वेटीनेर्दिय) नही संचि २९३ श्रमीय स्टीर १८६, १६८ fiel you कुमा कारक 📲 क्राहिमें मारतीय शहत-स्वापक राजक मिलेर एमचे अलोदा १५, किन नो सम्बन्ध १८५ कु सर विकास १४१ १५९ या दि ४११ वेद, प्रमारी है से न्दी वस १३४ १६५ विकास स्टीप. १६८ नेप्रत -राजीवस, १८० क्ष्मी, -ब अनुमतिका, ३०% केवन, रीवर, ११० रतर्गी, क्षणीकार, ४९३ केटर एक व -केटब्रेड मारांग बागारियोग्ड १४१ वनमें बाद नुरेन्द्रमध्य ४२ वेग, जीवती हमीद, १८६ कार्यी बंग्राणी १६० १०१ वेडडीह १९६ ६ १ -बाजपी सुद्ध १६५ समरहा -ही होमेंन ४२२ सापी, १५. ८९. २३० १२३ अहर अवर बेहबीने वारे. १६० fide fel वर्दे, -प्रता वेदीयो सत्त्वा क्लाल बाला केनेडी क्लाह केन्गुण्या रेज्याचे ३८० था दि ररेन १९१ ९२ ४९६<sub>। न</sub>हे अस्तीद वानिनी प्रकास देनानेन सर देनरी देखेन, २०३

केनी, न्या प्रकास ३६५

केता ही वे १० २१४ वा दि १३% १४१

वभद्रया हि. वच्या-ब्रोडर, रूप १८६, वभ्र

ta: चा लिले उटा

स्रोतुष्ट कर भीने १६ १८ १ ॥ अने अथ अट

ons 55 55 53 17 pp Jr

क्यारेक्षके कर्वांठ वी को रखत १२५: नहरा राम्पनाच्या वप्नारक्षयः विशेष -u-तारा वक्रानी भन बरोधीबोंके समान ही बार्बोपर कच्या २०५३ -एरा कामी-विशेष्ट्रम नागरिकांक शांते करानका पानन, १५५-पर चनाने पने फीसपदारे सकाने, १२६:-पर चेमरकेन हारा शक्यी न इन्छनेनी धन. २९२: -पर रक्षिण व्यक्तिकारे राज्यीतिक विवासीकी मार्थाका महोत् ४६३,-मर विजेश-परवासा भाषितिसम्ब मन्त्रनेत साथे पारत पाँक्या क्या कर. करे: -से में**युक्तिक विश्वानको सौन** क्रमा -ते सम्बन्धि शन्ति-रक्षा कपाने**क** १८८

विदेश भारतीय तथा २१४६-भर बहावित सीकी पुक्तिसा ३७५

मिटिस मराठीन भारतारी, -कुक विकास (मानदार, ११%) गीरे इदानसर्थे प्रकारनेम वर्षक प्रकार २१५। -स्रोतीय श्रीध-देशियोंपर विवेद ५३३ -वीर वेदास सर्व्यति ३१४ ३६६-६७ व्यक्तिः प्रकार मार्गारेवों -बी ध्रवानेकी श्रांकों जवाना व्यक्तारी DU कारिक २९९:-को क्लाला च केलेका गोर्धे क्षा प्रस्तान भौकृत ३१ :-को परवाने देनेक ए-मन्त्रमें बेटलब्द्र बातून मन्त्रि दशा १५८ -तर मारी शहान सब कालेक किर अकेशका शाम ५ ९: -वर नेटावर्ग संस्थित ३४७

विविध्य समाजीय स्था ७ ४५, ४९-५ १२४ १४३। 144 tou ter-en teo ter a e-e १७६ १७८ मा हि ३३८-३९: ३४४ ३४४ 147-43 387 307 304 100 36 X 6 YET YE YEY YEE YELL ! L ! < ५११ -बीर मारदीव विरोती कानून विर्व समितिकी रेडम. ३८१, ४०५: -वॉर यस्त्रीय विक्रम<del>वर</del>ण २१९: -क्ल्ब्स्बा गर. ४१: -मस्तीनोंदी मोरवे बाबी मध्यस्वताहा मानी ४९४६ न्हा वर्तन १८१:-चा स्थल ४४ :-चा शस्त्रक संस्कृती हार. ४ 3-४ -का निमेक्न ४०वः-का किरोम ५१: नदी क्रांदिकरो रिक्क्टपोट मध्यारी किरकार. ११४१-की बैस्ट म ४१-वी काला विविधिको बोरहर बन्दोंने गाठी पद, १७२। नहीं समितिक का मधाम *हरे ह*ं नहीं सुपा प्रस्तु -के क्षत्रकाममे मारकीर्वाकी समा २९८। नहीं स्रोते वस्तिमध्य तार, ११७: -को नवार, ३७४: -सारा विको सने सोच्यामा पंजीपन करानेक निर्माणको इप्रुप्ता क्यातिक स्वनी व्यस सिंह, ४८वा -ारा सर्वेभीत विश्वनक्षण १७६-४१६ विश्वनक्षण विकास कः -शास्त्र कर क्लालको एक क्रथा-ने

विकासी रक्षनेशाचेंडी वेडव क्लानेबा प्रधान ८१ विदेश भारतीय स्थान, ५, १९५ १६३, ४ ३ - म्युक्ति माज्ञम भरमा अनुभित्र मानारिक सर्पादी राज्ये न्यक्ष्यूनै देख्ये तुम्भानेको देवा८ ६५ न्यून्सम्बद्धाः व्यापार व्यक्तिको विकास ५ श नेतन गर्गम क्षांबेशकी सकत किरे रिना की करण में स्वरं ५००१-विदेश राज्यको स्थाप कि स्टा तेयर ४४३: न्द्रा वंशीस्त्र, इटच्य न्द्रा मानस्य सम्बद् २७% - स्त्र समिति रतलेका निसन् १०४) -स्रे अधिनिक्य सम्बन्धि विद्याल ३६५ न्ये शहरानी मिद्देशों द्वारा धी वह क्षेत्रार्ट ३३४) नहीं बोरते वक्किएरें व प्रक्रियकोंकी कोई सीप करें, ३४५ के गति चैनकेश विरस्तार, ४२०-२५ के किय जीवन-परमदा मध ११३:-व निविध वंगीयी बाजुसमें कार्ड-स्थारदे रेक्नेडो 🕬 मने गाना काव्यक्ति १००१ —के सामने शुम्सनाकों कानी प्रतिकारा वस ५ ६ — स सीको दीव सर्वे रेलीर्जंडा केस १५८१ -को महागतिएत-कार्यानारे Grand Carel Gardings R.Col -- S. Halland र्थापदार वर्षी ४९१;—हो व्यक्तरी विद्यालेश व्यक्तर ३९३ -को एक्ट केनेक गरेने गाउँ सरकारकी भोरतं भाग्यः, १५९: नारा यसमेनीका पारित कराता ६८३: न्यारा वारीमध्य क्रमान १२४) न्यारा केल जिलेक्स गुरून स्ट्रांग भएएस, ४५४) नाग भी क्षेत्रोही दिया क्या मानवस् ४०८: नारा बहा वर्षा संस्थाते राज्यको क्लेबा स्वस् ११म -पर शुन्तराक्ष्में कर्यश्रक क्यूजियोंको राजको स्वाम देनेच बारोप अ-सर शास्त्रकार पश्चित्रमाँको अ देवेदा बारीय २३१: चर क्याने को बारीतीयी विषक्त किर वासीमा १४५१ —में रामाह और सीप

दीमॉन्स नभी दिशा देना गाउँ। १ ६ निविध न्युक्तिय १७५

मिक्सि कोब्स्स्या मधन -में समा ३३ निर्देश करन -का बानि-स्ता क्यारेस ११२) -क क्लांत पार्वानांची दक्षा ५

मिदिक समिति, -मारतीय राज्येव क्रोटेसकी १४९-९

विक्रिक सरकार, न्यारा अध्याप्त वालंबा, २९६४ -मे रका-प्रतित या सम्बद्ध अवस्त १३८

विदिश्य साम्बन्ध —में करलंबनहोंक सुध्यके बहुर्गला क्य वर्षेक, १२६

निकेन, न्या परीवी वशिनिवन (परिकास देख), ११९३ - क कन्यकरियन (स्था प्रदेशीय व्यवहरीयों हो सामे छ भी धर्मिक्स महास् ४६८

साकल्य Ly4 bus बोली तथ २९६ कालन २७२: -का करीका और मकेरिया ३९१ der, co 1750 373 ९३ न्द्रा गीरका साथ उपस्थानी राजेश हान m. - the Press, 199 २६<del>७ - वा दावा २५-वा वंजीवय ५१ - वा प्र</del>स मिर मोमही क्या 11९-२ १२३ पर्यक्षमा क्षिप्त, इस्तर प्रस्टा-ब्हा महिल्हार, स्था। PORT SX न्द्रा रंगार केंगीरे समाका राक्तिक नहीं ३ ६: रेतेकोर ३१८ न्द्रा स्थाल, १०९३-की कम पश्चिमार्कीस मिन्नारा केरम कोई होत. १६ ५५०-वरी अलगारी शामकार्थी अन्तरी गढ साम्बे रोम्प्रो, नाग्य व्यवसीय केवक जागरिक व्यक्तियों सवा there arrests aftern there flactuated मसमीकान वेशिक्ष २ विवाद ३ ७ -की करती ३११:-की शब्दकार रीभर द्वार, न्य समय यासीच बाहत-स्वानक सम्बा संबंधित संबंध १ क न्द्री निर्दोत्स्टाएँ प्रदेश 402 3 5 क बार्य २ -ही नेत्रकड़ी विक्रिक सम्बन्धी तील राज्य, न्ये १८८५ का कानून १ ४१६५ न्यें वस्त्राच क्षा -धी परवासक सम्बन्धन किर कारति साथ करती, १२१ ETC YSS -- 41 पारी संस्थानं वक्रत रीय सन्दर्भ इंपर, इंदर ३७०, ३९१ ४ ५, अनिविद्धतं सहसार ११७ -की सम्बद्धमीको ि प्रच्य प्रदेश भरेका और वनक प्रतिका<del>वक</del> सम्मानेम स्रम <del>शहरते ४८७। --ही</del> समामें बार प्रस्तान ३९८- ९। नदी सामान्य च विशेरियाने चांपितस्य, ३९३ -जीर काले वायरिक स्थानकात्रा भी परिवार्त कामका क्यारिक. मनी ३८५ न्यू सनिवसम्बद्ध ३८ १ न्यू समान anau-off molaffec ton ye say say मनी मनोदी सम्बादना ३६३३ - इ. समझ विक २७४. २९ :-वी क्लिकी भेंचा किए गर्मान-मनक ४६०-५१; नहीं बीडे एक्सिएडर निमन्त्र, की शामकाकता १८८1-को विक्रीक संक्रमणे कॉर्ड १८९ -से मेंस्टी असरता ४ ४१-से गिक्सेस्ट क्योंक्या बीसार स्थानवृत्तियों एवं २४८: न्य ही पंक्रित वाक्रिको विक्रित सामतीय समितिको स्त्राण प्रतिनिधितींक साथ क्येक्स होतेयां स्वत्यांकी 390 रोताम प्रद∞ की ४११। ~छाछ अस्तानका छम्प्रेन व्यी १९७६ ने जारात्म विनेत्र रक्किनेह 431 सरातीय १७०० - हे बीडो एक प्राचीन सम्बद्धारी पीननकार, ४११ ५ ४ -शास मकामका सम्बेग, ४०२ काराता र करें। -क प्रति राजनाको सर्थे त्याती मारेष १२१ विक्रोंची गावना **करन गर्म. २३ -ो**६ प्रति स्थित मान्द्र क्षा २ व. १४७ वर्ग २ ९ मानिकारी नेपारका तकत. ३०:-४ प्रति पा हि २७५:-इट का २५२:-की कर ३६ क्षराध्यक्तिका सकाल नेवाक व्यवहीत क्षांमेंस कारा 84 CE 99 38E 440 वार्व १८५-२६१ -के सरनार श्राम्य का मानेक. मार्थेक, तेची ३१० १५०१ -के स्ताने प्रय पर प्रॉमवें नवर्षी २५६। -व this two are and gon बाजनेती एक भविति काला स्टब्स २ : -के बिट Method & 14 selles until People separety, 4 2,-4; flat मीके २५, २८ ३४-३५,४३ ५९-६ वर वर क्षमित जीर ज्यास्य व्यवसार प्राप्त धरना विकासन्तवस्य ध्याप रेडव:-व किर एक कामी समिति ३८: tr tro tee are किस ब्याम नाग मित्र २०५ -क किया जी पंजारकेलका संपर्ध १३६३ -क विराह विद्येष काश्चिको -में काले की सारक्षीकोंचा अपमान प्राक्रशियाँ द्वारों कानून काग् क<sub>ा न</sub>ेक स<del>मान्द्र</del>ी वों पोरियों श्रीका ३४% न्य साथ सीहान विकित विकास, न्ये सहर्रागोंको सुनी अधिकार कर-नारिक्यमे दर्जपात १९९१ -४ वित राजनसम्बद्ध **---**, 240 जानमञ् करवेचा स्टब्स ४९७३ -को यह गीरे राजा मिटिए सम्ब्रीय, -मार्चीक्ट १९६। -मीर बीमी परवाले नामी अञ्चलिता जाल, ४३४ -को परिवर्श-किरोबी ना-दोक्यक स्वाकरोंकी क्रिक्सिक्टाना सनकरम २९६८ - वर्ष कोबे और बाह्मारहित मनुष्य १११। -- रेन्टिस्टार्ड २६६: -- राज्याल हो पार्या क्यों व क्रामेडी समझ १८०; न्ह्रो प्रकारिते सम्बद्ध स्टान-की क्यी १३०१-को इंक्टिंग मानिकारी स्थित म्बर्ड २ ९: -क क्वरिक बाह्यक ॥ -का और नाम्य क्वार देश करते १७५ को स्व मामस्य रोक्नोक किए क्या वा नेवाक्टेड अनुवेदा 1-14



u

τ

में होंगी वस रोग:-को पर ५९ १०३

मेसकीरव सीव ४८ १६४ ३५८

```
पुष्टामा -अनुमानियत्र सम्बन्धी १९११ -- सम्बुक रहमानका
   १९२७-पंजाबी कर, ४६८ -क्केब ब्रुगुलका १९१
युक्स के बी रूप मा जि २१ १४% २०%
   २०४१ - को पत्र, ३६ ४ ७२
 EL 33 137
```

पुर्जी अनुपतिकों, 🗝 प्रस्य, ५ ९

युसकमान (दी मोद्रमध्म्स) ११ पा दि मुक्रिम बानशा (मोहस्माधन श्रुटः) -वः विश्वापन १३९ पुष्टिम सेव न्येड मानस्यक्षा व्यास २८१-८६ मुहस्मर, ब्यामर, -शास प्रशासका सम्प्रेण ४९२

ख्रम्यः, कामदः, ४११ मुस्तर, स्थापन गोरा ४२३, ४०६, **-का** नावन ४४ कुम्मर राज्य २८२ १९४ १८० मा वि ४९६

४०५-७६ -वश्चित्रमं कानुस्तर, ४७०५ -बीर स्मर रानी नानर धारा व्यक्तिक बरान्क ३९३ -का रमा, ३८९, न्दी समस्यामें बेटक मारामि द्विस्ति

बैक्ट ४१५ عدمد والرع لادب على المعاصل المحدد - المعا

मानन, ४०५-८ :-ग्री बताननी १८४ मुख्ये बार बार ४०८

मृतन्त्रद्ध, मृतसामी, ४११ ४३१ मुख्य, हैक्स, ४०५ न्त्र द्वाच्य क्रांच्यी ११८या वि १<del>-६</del>। सुकरणा,

९८:-समास सरकारका मामका १८८ बैमन समिति, त्यु ४८ :-एए जी समेरीकी दिया पना मानरहरू ४०४

मेर्निका ११ मंदी -दोष्म, ३६३ मेक्नोमें ब्रोट, दश

THESE WHITE SEO 222 227 224 224 प्रश्ने इंदर प्रथम् ४०० ४०% ४५६१-सी वर्ग ४५ महा। प्रशिक्तात ४०८१ ल्या मानव, ४८ -व्यी संस्र नक्र करनोधी ४००

महत्ता. क्यांबिकास. ४८९ मेवता मधिकतः, १४% मेहता कर प्रशिक्तान, ४०९३ -मन्त्रीपर २७३

मेक्सिया ४५८

मेक्टोक, नदी वसही ३५० मेक्प्रेन्स, १५६ मेक्नीम, स्तिम, १५१ पा दि

मेदारनित क्रेसरिक क्रोकरिय ७ २१ ७९: -को ११८ (-+ 10 मेरियम्स १४५ पा दि १५३। न्हो वद १५२

गेंबेर्फिन, २७६: न्में बहत पतंत्रम पासकी रामाह स्वयम 🐧 बातसर वर्तीक बीक्री पंत्रीयांचे विकास वेकार, ५८व गेरिक्शको ६४ ३४१ ३४०; - स म्यापारियोंको परवाना

सर्वितिका

उन्हरू, १९६१ में स्रवामेश सम्बन्धे रह नहीं SYO मोनी बब्दुक सहयान ४११;-दारा प्रकासका समर्थन, मोक्सनी, पीय द्या दि

व्यक्तित क्षेत्रक, ⊶की शक्ते **व्यॉन्टर्श** शक्तेकी बाह्यप्रदे क्षमद्दी शीलावन १२७ -से क्षांग्रेसदी स्वामस्य १९१ पहरी गुलमा —हो पुनस र्वान्त इत्तेवा कीवी प्राप्तका

Rent 3 सम्बो, ४८५ पुषक्रोड वर्ग १२१ क्ष्मार, केव -का प्रकारण १९१

र्वकटार कोगों 🗝 वर्षमें रंगधार कोमोंका समावेश ५११; -वे याक्तीवाँका समझेस शक**िक नहीं ३५**६ श्यक्तिप, -शुन्तकाकमे ३

शंगन ४२१ रवामीतर्सिक ४४% रक्षमधी जीवा ५ ४ रक्रकोते व्हें १९७ २१४ वा हि २३५, २४३ tiles, 14

रक्षेत्र १६५ पा दि क्षेत्र स्थेयर, २६३ शिक्ष्य, २१ १-की प्रकार, ४८९ रकामधी ३०६, ३९४ ४११ ५ ४ ५११ —क मारामित ३००५ -ये यस्तीवीच अनुमतियवीची भेष ३०%।

ा मारतिरोज अग्रक्तिको निमान देशक किय to-est par das bags सहस्रात जन्मुक, ३९८ पर दि । नदा मारूब, ४९ ४२३। -का सकरमा ३९३ dieber, -gftere us ghille, 29

रॉक्स की की ३५८ राक्षीर, ४४३

राष्ट्रीकर के यह पर ११ वर ८१ ६३,१४% या कि २४३ २५९ या कि रावर्धकर व की ३५४

महारा निस्तविकालन, १८०६ मक्रम सरकार ११ पर कि महिला देखिए गोरी सविकास यनीयः ३६३ HERL YYS **a** मर्टर. मर्लंट -हो पर ४४ मक्नारी कारामजी मंहरश्वनती, १९७ पा दि २९८:-की प्रस्कृ २९७

मक्कमी बखी ३४% ३८८ मक्तमी रक्ती समिति, न्ही इकका, ३९५ म<del>वेर</del>वा⊸गेर कातीवींका कर्तम १९१–९६७ की

रीक्सम के किए शुकारायें, ३९१ स्वासीय, वर्गातास ५५५ याद नीमरी बानर, १९८

में हेम्बू ब्हीट, टर २३३ मॉस्ट्र, ए ३६३

मामान न्या कार, १८ | नेवकाम २००१ स्थित संभा चोरसे, १८१–८२; मी कारास्ट्रो क्लानंबर्गेष महतीमाँ हारा. ४६७

म्बॅरियम ३१४

मॉरिसन विवोधीर, १९४ १९७ २१४ पा जि परेस पत्रत पत्रमः पत्रत प्रभाव पत्र वि २७२ - की साम्य चरित्रामें विश्वतित ३२६६ - को क्ष १६% २३२-१३ २४६ मार्चनी, सर विकितम २ २,२४३, २५९ मा कि इ

-की पत्र २ १ २४६ यसरित नरस्ताच २३४ २४४

मार्वित क्ष्मक् यः ३५८ ४३ ४१२५-मा व्यक्ति नावे विशेषकार सरका, ४ ५ मॉर्बिंग पोध्य, त

मॉर्निंग कोंडर, ७८ ९१:-च प्रतिनिषिदे शतकीठ, रा-के संगारताताको सेंद्र, २-म १९ २९

सर्विंग स्टब्स्, ४९३ गर्जन्त विकित्त द

मोर्ज क्षेत्र ४२ १६८ १४८ १४८ १५१ मा जि रेक्ट रेक्ट या वि १८०-८१ रेड्ड २०६ aty ate. ate-is anem & ate. APA ARUS AL ANS BEE & e di ffe ४५८: - मारामि विकासकते विकासी तेशर.

१४३ -धा कार, २१८:-मा मान, २१३:-मा 4004, 13+-11 124 14;-6 800K NC संप्रस्तरलॉकी वर्षेत्रं और भी **स**र्वी, १७३:-के प्राप्त विशिष्ट कारो ज्योगिक समीवयों प्रश्लेका निजी शिक्सो का, १४२-४३ १६७, १६४-९७ १३८ १४५८-को विकासमान हता राहणीत आ रक्कोडा क्या २३३१-को सर स्थेत विकास कार्निक भग्नमार्क २३१। नारा मारामि परि<del>को</del> संविकास में बढ़ा शरिवर्तन, १९६४-सारा मारापेर भाषतासन *४५०*: नास विक्रमणको सँद्रा सम निर्णारित, १६४३ - से सुबब्दत क्रीस म्हारीप

१४४ -से विवयणावादी चंद्रश्री वालीक १९४ गाचनी वॉ १८६ मानेनी १९३

माती, ४५३ पा दि मिटी. केडी प्रथ ब

विकित्तर्गे इवश्-की क्ली ३४४ ३५२

FRUT COT BE YET YET YET BY IN YO

वस्त्रास्पर, ५ ४१-का महक्ता, ४१९ मिन्द्रीवर्षे बारमजी १२४ १३७ ४७४१ नदी समानिक

रेपार्ट, 137 मियोजी भी एवं अपन

मियों क्षेत्रं इसन्द-न्द्र **क्यां**क्ष्य **स्वति**क्षाः ४५९ मिनादी बनुमिरिका, १६८

मिर्ववी १५०

मिकन कुमारी –का किस्सा २३०

मिक्नर, बॉर्ड रंकर पा दि: २३५ ३६३ ३४% १९८ ४१७ ४९ - ४६६. ५ ४५ - वर व्यक्तिय

सन्तेक्नादी रण ४५ ;-बार केबा मेसनक सिम्ह में, ४९०० नहीं बोरवार सम्बद्ध सेन्क्या रंबीय स्तीहरू, १९६३ न्ही एकाहरू अञ्चलिता परिवरीय छन्। पंजीवन ४२३। -बी सम्बद्ध करतीयों रागा अधेवी रंबीक्य मानका स्टेडिंग के ५ प्रथर। नहीं विकास प्रस्तु नके कार्य

१३१) —के साथ श्वराएके बनुसार संबंधी बर्दिकी अप देनमें मार्ग्य नहीं ३०% - के सम्बद्ध क्षाणीके सामानिक तेन क्यानेही प्रमुख्य १७२३ -100 १८८५ का काला ३ क्यांक सम सन्। भी

नारा भारतीयों हो बालासन ५१: नारा महानीने पर गामार श्रूपना यहारह बाग्र १९५

विकारी नको यह गारातीय समझको विवादिकोरी पूचा 370

मिन्दी, वश मिक, १८३३ माँ परिवर्तन ४३८३ माँ **सरामान मान**ि

W. 100 बीनी पद के∻ ⊸को पर ददद त्राम क्रम विकास १८६

| चिक्री                                                                               | দুমুৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | मेहिनी एवं रोजा-को पर ५९ १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पुकारा, -मनुम्रातेका सम्मनी ३९१। -मन्तुक सामानका                                     | 1 D -A- UZ 28V 34Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १९२८ - पंत्रामी घर, १९८६ - छेल पुनुसाम १९१<br>नुसर्व के सी १९ पा वि २३, १४५ २०२०     | के दिन करता. ज नेक्स प्राप्तकार समास्त्री तमानि काम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रकरा−डो पत्र डा. १९ पर १० ००                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्य १२ १२४                                                                           | सुरिशकार् बैस वैस्ट वैस्ट — इस स्वामीहबूका संबंधना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दुको अनुमितिको, न्या प्रान १ °                                                       | China Selft - I deales franch an are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मुसल्माम (दी सीहसङ्ख) ११ पा डि                                                       | मोती अन्युक्त प्रांमान ४११ —शता प्रकालका सम्बंगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मुक्तिम बानशार (मोहम्मावन वर्धेट ) 🗝 विश्वासन ३३९                                    | ASS COURSES ASS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मुसिम्म ऐत ⊸६ यानसम्ब्रा असाम २८१–८२                                                 | 33 A 7 P 10 TF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| द्वारपर, मध्यर -दासा प्रसासम्बद्ध समर्थेन ४२२                                        | DOMESTIC TO THE SECOND OF THE PARTY OF THE P |
| गुरम्पर, बामर, ४११                                                                   | व्यक्तित्री सम्बद्धः न्याः (२०५ न्ये क्ष्रोमेस्सी स्थानताः १९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मुक्तमा, इस्ताहरू गारा, ४२६, ४०६; —हा सम्बर् ४८                                      | a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सम्मर राज्य २८८ १९४ १८० पा हि ४९६                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १४५-०६, -एक्टिवर्ड कामूनक, ४००१-और कार<br>द्यां नामर द्वारा व्यक्तिक कामत ३९ १ - व्य | यहरी गुकामां -को पुनका धीका करमेद्धा क्षेत्रेकी झालनका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| राना १८५ —ही शब्दकार्ग नेपात आसीम क्रीपेन्डी                                         | बिसाद, व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gar Asi                                                                              | वासी, ४८५<br>शुक्रकोड वर्गी १९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BEITTE STER YEN-LE YOU YOU                                                           | नुष्ठ <del>देश −का प्रकर</del> मा ३९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सरमा, १७६-८ । - ही महामनी १८४                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मुख्ये भार भार ४०८                                                                   | τ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| न्तमस्य स्वतानी ४१३ ४३३                                                              | र्वनगर कोची 🗝 वर्षमें रंतरार कोचीबा समावेश भरेर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| क्त देश, ४०५                                                                         | ्में मार्गावीका समावक वाक्यकिक नहीं ३५%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्य प्रस्पर शर्मकर्ता ११८ वा वि ।-वा सुकास                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ९८;—धनाम सरकारका गामक। १८८<br>पैमन समिति, ८०४ ४८ ;—सारा की समेरीको वि                | (त्य १२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विवास सम्बद्धाः १७१ ४८ १—११० वा स्वरताः १९                                           | A Amy u v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| व्यक्ति ११                                                                           | रहरकारे से १९७ ११४ या दि २१५, २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मधे -कोम, ३६३                                                                        | the 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मनाने स्टोट, इर                                                                      | रकेड १६५ पा वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| were extended over his his his his                                                   | ाक्षा सम्बद्ध स्टब्स्<br>विकास सम्बद्ध स्टब्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रदेश राई प्रक प्रकृतिका मी प्रदेश                                                  | र रिस्कर, वर १-की प्रकर, ४८९<br>तर रक्षणकी २०५, १९४ ४११ ५ ४ ५११)-य मार्गीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| म्हा प्रशिक्षण्य, १०८३ -का भाषण, १८ ३ -की म                                          | क्षा मा सार्थित स्त्राप्तिकारी जीव रूपी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| વદુક કરવામી, ૮૦૦<br>વેદુકા, નાર્નોદ્રવાલા, ૮૯૧                                       | -ये नामीकोस क्युक्सिका नियान स्टब्स क्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| म्दर्भ कार्यक्रायः, इदर्<br>महर्गः, बनिवादः २०५                                      | mam unt abre bos-of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| महाना प्रद कीरोबद्धा ४ अन्, न्यन्तीका २००                                            | रहमान, नपुत्र, ३९८ या हि ३-६३ मारम, ८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वेदधना ⊷दा वस्त्री, ३५७                                                              | १९२३ –ध सुकामाः १९२<br>व्यवस्य –पश्चितक पन कुस्पीमः २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मक्षीनस १५६                                                                          | र्शिक्त की ही है, हर हर है, हर ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वेदनीय, सिंग्स्ट, रूपर पर दि                                                         | on. 1734 K. 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वेदारानम् कर्वारद दक्षरंत्यः ७, २१ ०५: न्ही<br>६–५.३                                 | ें स्वितिक के का यह व अर्थ दे पेक्ट रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वेदिकार रेप के हि अनी-ना कर रेप                                                      | ्यादि ३३३ ३५९ पादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gleria ere                                                                           | तार्देक्य व की ३५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

वेषिन्छनं सर भेरेन. १७७ २७ : ~और भी हैरी वस्त्रान 1 to-61 to 9 9 different oc resiste blant elastic also रामसम्बर पवित्र ४३३

रणायम १८६

रोंग के अभ्या नकी क्षतिकारी विदेशक केना सरवेलेक किए साहमही क्यां. Yele

रीक्ट के यह अंदर राम्बर १६ पा दि २४. १८ २९८ १४६, ३६ YAY या दिशः च्या तस. ४८३: च्यो पर्नेशी हारा एक पत्रा कालान कर हारा विकास अपन

-की मार्केड बाने स्वयमें किस्त्यकों तार, ४००: —के वार, ३८९ —के वारम वेडान्ड सक्वेंरी की विरोक्तमं दिवामी ४२६ —क बदिविधिने व्यवसीह

33 —को मेंट. 33१ —890 सम्बंबनिक समाकी कार्यमंत्री रिपोर्ड स्ट्राट ४ ह

रास्टर ब्लेक्सी -के जी दोसन १७३ राक्ष्मद क्षोडोप्ट १ ८५ २७५ ३४१। -को क्ष्ट

४१ १६। नहीं केजिसके आक्रम समेक्स स्वारं, ४९६ **एँका** सोताक्षी गाँक वास्ती, ११६ पा जि

राधका विमाम ३१९ राप्ति कर (बेबक स्वाब्द) ३४४ राचीन एक ६३ र २ ११८ ११६ ३६३ राष्ट्रीय समोकन -में पार किया वना असाम १५६

المعر ده عمير ع عدد عود دو دو دو دو 4 45 46 14 14E 108-04 14E-१७ १९९-२ १ २०% २१४ मा हि शुक् रात रथर पा वि वद्य वदक व्याप्त राप रंपर या हि इसर संध्य या हि ४ ६ माडि ४३५ मा कि *स*द्द ४६३३ -स्र लिख, २४९; -सा पर ३८९; -स्र एक मॉर्चिंग पोस्टमें ४६ -का पूर्व अस्ता संपन्ने

माला १८१ १८२ १७९-०१ २०५ नही शक्तातका विवरण, १६१ —की गीमता २५३। -की निवासको सर्वोते शुष्ट कालेके किए नाम-पानियोंको वर्गी, १६८३ -के कामके किए अर्थे वरिमात सी बानेनाकी एकममें इति, १८१; नदी पर १६. १५-१६। नारा <del>व्यक्ति केवा</del>री परिवर्त

प्रशः -ग्रास <del>स्थानीके काल १०३</del> रिकाद हासा ४१

रिक्ट, ऑर्ड -प्रस्त स्वाविद्यार क्यारण विकेशका विदेश २३३

रिकॉय सन्द्र ९४ १६९ १७२

विम्य बॉक विम्यक १४ वा द्वि १९४ ९६८ im Fe fifter & 3e3

रीय भीवती —से सम्बद्धत ८७

filed at the

रीय में की १६ १३१ १४०-४८ १६ पार हि रुप रुप वा हि रदक मान हिन

ten aty ut ft. ann. tra yt 1-81 सराम १३ :-को वह १ ३, १६३ १६४ कारिका ५१३

क्लामनी प्रशासी ४५५-५६, ४७८-८ क्सांबर राष्ट्रपति ३९५

क्षेत्रीचेत्र १६३ रेमंड विविध्य का रह

र्वेल्डन समस्त्रक ककरी.-को स्व ११७ रेक -की क्यारीया १९३ ४ ०

रे व्यक्त रहक रक्ष या हि रहत रक्षा-स बीरदार याच्या २००० -को एव ४२. १ ३ १४६ २६२-६॥: -से समितिको सम्बद्धाः क्रिय प्रापेता, 384. 342

हैंड भारतारी दक्ष ३ %, ४८९

र्वेड बड़ी होड. ११५ २११ ३४६, ४११ ४२४-२६ AND AND AND AND AND BE AND -पश्चिम् विकेशस्य ४०५४ नही वहिनाई स्करण क्षद क्षेत्रहरू अपटा नहीं दिवाली अपन अहम अपन

-की क्षेत्रे विकारने केवल रीका प्रकार की सरकारको समझ अक्षा नी एक हार. ४६

रेवी वी री॰ उद्देश है क्रमा मेरा क्लोक्सियन १८९ पा दि रोक्स रक, २३

रीमक्स, हर केस ११ वर्षीय रणके गामकेर, १६६ रीक्पीट क्षेष्टं ११ ४१व

रोकेनक्, कुमारी प्याः १३८० नको १४ १८५ रोम १३८

होसम क्षेत्रोविका १८४

कमानक १३ ३ न्हे यम १५० विहरी, १८६ क्वीसम ३ ३ **व्यक्तिः शरकाः, १५५** 

करीय, करता, १९१३-वा एउ, ४४९१-वा यान ४२३ च्या रेणसी **एक**रीयोह शरीने स<del>रामद</del>को १६ 275

म्म्यन —के विरामें क्यारीहरी पाचन २५९—६१

| enato                                                                                                                                                        | 448                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | वर्गक द्वारित ३४०५-म व्यापारीको वागामी वर्ष<br>प्रवच्या न मिन्नको स्वन्ता ३ ९<br>क्वीसित निकायचा काम सती ३५५१-७ निर्मको<br>वर्गन व्यापार सम्बद्धक सरस्वोत वस्ताय, ३५६।                         |
| करन । सरविद्यालक, २५ - ३२३<br>करे भर के ३३३; च्या विद्यालके विषय<br>अरक्षरको करवार ४ ४<br>भेट, रहे ३१                                                        | —ही मदान संस्तुति हात प्रस्ति १६६<br>बाह्यमेर्ग ५१२<br>केन्सिक सारोस्ट १६१ पा दि १८५ १९५                                                                                                       |
| च्यान्तर्भ काला ४२२<br>व्यान्तर्भ काला ४२२<br>व्यान्तर्भ दूरत                                                                                                | २४८ २५९ पा 🗟 ;दो वश २१७ २४०-४८<br>व्यक्तिंत सर्वत ८५:क राज्यात्रं बानुन-ध्यास्त<br>कलारहक करनेत अध्यात्, १४:क नरे                                                                              |
| -को ध्यानसङ्करभा<br>संस्था १८५<br>कोरेन की १९ १८६ -का जनसम्बद्धकर को                                                                                         | बन्धानुस्यकं बन्दर्यतं वाधिकारः दद<br>वेदरः, दर ७१<br>वेद्यसम्, बारः ९३<br>वेन्द्रसम्य न्देवं १२९ १३१: न्द्राः राजिमहृद्या मारग                                                                |
| ६३, ३००-८ ब दास विकास ४२५<br>मेरक इर बोबर को दत्र १९९<br>कॉल, ब मासका ताराक ३<br>कॉल, र                                                                      | २२८ २२९ २३६१-प्रशा मुद्रश्च कारपील श्रवाध<br>२१-प्रशा यह जागानका स्वितिका धनुनद ५१७<br>स्वेत्यकृतस्य, ६८                                                                                       |
| मध्यस्य विषय्भेर १८ घा दि<br>विश्वभाद्यः, ११६<br>विश्व २३५                                                                                                   | वेनव १९<br>बाल्या न्य पास्य १८९: -य त्रासीडी देस्स ४५८<br>सार्टिशेन्ट -१८० पा दि ! -६। बाल्यस पार्टीस<br>४११:-वे एक अंध्य बाल्यी हारा एक्स निर्मात                                             |
| निस्त्रं पर्धिके यह महोद्या धरत ५<br>विकेश्य, सम्बद्ध १९६, १३०-३१ १६६ १७२<br>पादि २ ८, १३२ १३ १३०- बरालसीन<br>निर्मादानका वक्त, १८८; ल्ही पर्धः २ ४ ४        | ं के<br>केम्स्ट्रेड्ड<br>बहु बुद्ध किस्ट्रेट वादि डेडे<br>वादि इसेड्ड २८ इंटरे                                                                                                                 |
| रण करना भूक्षातिक विशेषक्रका निर्मंग वस्त्रक्ष<br>च्ली मुख्यान वस्त्र                                                                                        | ष                                                                                                                                                                                              |
| िकार् १३६<br>निवर्षः वसनीय द्विता-साम १३६<br>त्यार १११ तरदः न्योतारी विश्वतारः ४ भा-नीर<br>स्टान सा नीता द्वितार शेषा १८५<br>सहस्ता ११३                      | याची भूतर्गातल दिस्तद (जारेतका केन्द्र तिक),<br>भूत्र न्या का विश्वतं प्रता विषय, भूत्र<br>स्वानिदाय न्या करता सामायाच रच्या<br>नाट्य, र न्या नाता हो गाँ नाति होती को<br>क्षत्रिया चर्का, देश |
| प्य सरक्ष्य, १८७<br>प्रमान्य नाम सरक्ष बानुन प्राप्त दर्भ नापण ४८० ।<br>न्या पाना समीका स्थापन प्रमाण, ४९४ न                                                 | कर्षा च्यात काह यह क्र. आहर. महर                                                                                                                                                               |
| नता के प्राप्त के बद है। उन्हों के बद्दा के प्राप्त को द<br>स्थाप के प्राप्त<br>स्थाप के प्राप्त के बद है। उन्हों के बद<br>स्थाप के प्राप्त के प्राप्त के बद | न्त्रको, र कतन ६९<br>- सहस्रो तः तः १६५ पा दि १-४१ टर १८०<br>- सहस्र कस्तु दि १-४१ पर ४४                                                                                                       |
| 4.3 EGI (AFE SEE MEN                                                                                                                                         | ्रहें से हो<br>१ स्त्रक्त अप<br>१ स्त्र १ प्रस                                                                                                                                                 |

नियी औंद करत बॉलेज १११

flat vec BHER IS SE OF EXP SEE SHEET पीत्रसार्ध्यः सर बोध्यः ३३ mete mim सम्बद्धाः ५ । सनी-और दिया ३३६ सकारा-सर्वित्वाचे बद्धाचीके क्वील ४८५० नहीं माज्यान प्रवास क्यानेसका क्रिकीत कार १३४ व्ययसर्वे भगासम्बद्धाः मेका १८० सरी १४७ सेवंदा सांच महम्मक १०६ सेंद्र कॉम्स हुए १६ १६ से बेन क्र पार्व १४ ८ १६० १६२ १९३ से प्रावस १५ : नहीं सिया-का-सामें हो एवं ९६ के बोक्स केवर क ift tear yte केंद्र. रदा स्मिति अर्थे १९४ १९९ २३२ २३९ मा दि W IN IN IN IN-CO ICC YES प्रदेश प्रदे प्रदेश के दें।-बाल्या ही मार्गानीक क्षेत्रेची क्ष्मी ४१९४ -राष्ट्रकी क्ष्मके वीवकारको समझीकोक स्वरती ४२१। -य करीता १८९-८६: - च मार्थानीको समा ३९४:-का मारतीयाँकर किया मनुब्राधिकाके मानेका समोग्र. YEY: च्या केव मार्टीन समास्के सीको **रो**का १५८१ - च बला. १२५४ - ची मार्चन सामगीन नमीरको अन्तरकातीका राष्ट्र, १०%, 🗝 करियर दानसमात्र कीवर, १८३३ -वास् कोई स्वर्वको निर्मेक्टी क्ष्य वाणीकता १५८। -१०० क्ष्रेसकी रिपोर्डिको स्थल ३९१। नाम माराजिए दिल्ल THE PERSON WAS YOU नेकरते. जेरे २५१ पा दिक केसन कर्नेन, हरह सेदन कर कार्य देशर देशक पर कि सीमी, अनु क्लाम, इंच्छ सोमामा ४११ सीमानी -बीर पश्चिमार, १४५ mit, to an at a oc-of to de for the tas on it is the sair and

र र या हि रह रह अध-रभ-वा

त्रिरिध कोद्रशमान्त्र करक्रींकी समा कुक्तेमें रहा कार्व

१४५ -को वद ८१-८६

**THE WY 325** 

स्टेंड केंग्रर जो स्थानी कार्ना र कारणे विशेष्ट्री, १७६ SOF 322 337 316 try 1cc ytt, with -पहिरात विभेक्ट तथा मुख्याको भारतिथा. year without freezent you and that की सीबी परिवासन दीवा १८५ - अ परिन र ध-दी क्लेक्स ता -दी सारी भूध el as mis-ex mis xco-cc att-to -इस्त क्षेत्रीको सम्तीवीक विरक्ष सक्ष्मीय के ४८१: -शा व्यक्तिकेट क्रम ३१३: -में प REPRESENT SEE YOU. - B DANK YET केंद्र क्यार ही १८ :-को स्ट. १८ १०५-ने स्कारत १९४ केक्स बॉक रोड़ प्र १ र. ३४१ ३६१ train tel yes me yes all server at ३५३: —में मारतीय परी तायको संस<sup>‡</sup>रा ५ र धीनके कोई बोच अकर्ते हुया दि १६,१६ है है कि एक का वि है १२८-२६ २१६, २१५-३६:-इं साइन्द ११६ -si or ye tay aty कोड मांच्यर, १३४ छोन, -तामक, एक बंधेन शासीन मनारोंकी कोकिने के करोबो स्टाइट Y 3 काला दीम प्रदे रेक ite a ate मंत्रेस. १९३ क्षेत्रचेनकित X11 केमार्थ २५७ forralm tie te. 3s Bart er des 12 WARE WIRE CO OT TO 141. 14 140, प्रचल्ता भार भार भार भार भार भारतीसा Pierze utere, yte: -- ag aftent fitte पर मानद ४ ४१ -का चीमियोंको काल ४५१। - But Carren 1331 - 1 ministra

मार्थीनों कात मानस्त्र, ४१०) - मुठा क्रिक्स । विकासकारे मिक्सा क्रीडार, ४४०) - निर्ण क्रांटीन क्री क्रांची क्रांटीन ४१८ व्यादीन क्री क्रांची क्रांटीन ४१८ व्यादीन क्री क्रांटी व्यादीन ४१६ ६४ - ने मुळाळ, ११४ क्रीन क्रांट, ० १५६ १५६

लाइय दव, ३५१

सरेष न्या करे ४५१

सराभ, नद्भ वर्ष ३१४ नद्भ मान्योकन निकृति, ३०० सम्बद्धाः नेप्रवास २०६-०० -में मास्य २८२-८३

₹

(ब. स विकास विकास -अवस्थिताकी प्रवासताकी वंतिहर, १००; -शास बीवन-वर रहित्व वामिकी मिदिय भारतीबीका समर्थन, २६

ter, det, 38

स्वार्टिश नाम् ५ ३ सीम स्वया अरे ४ % बहर ४५१ -का नी नर्ज क कराबद्धा समर्थन और मलन, ४१९

ETIPE ENG. 200 श्रमिक विश्वविकास ४३१

रिरेन्स, साहर, २९९ ५ हा -साक्षीरह कालंकी १९९-७०; -पश्चिमी स्थित्स ३००; का मान्स-१६९-००; -का व्यक्तिएमं स्थलत, ३००; -को

कारिते, १९८ १९: न्वी बीब, ४५१: न्वी गर. PARTIE OF LINES CHARLE DOS MILESTON PERCE BY MAN

दर्वप्रीया स्त्यानिया अञ्चलन, ७ ४९, १२४ १८३

शाद शक्त हरू । इस्म शद नहीं हैत्य (क्य नदी समाहित रिपोर्ड ३८६ इनारिका स्त्वाचिका संब, २१

eftet ber eften

these, the ear ere to इत्स्टीन, पर विक्रिया देन, —हा प्रेडीफ प्रकाशम स्वीपन, 745

ERM to the to t to t t स्त्रंव १११ पा वि

DR. SERVER 141 tredt. 1988

धीय, व ११८ १५६ धींकर यह रात्र या हि रूपरा-को यह तक

t ttt tot होते, भार न्ही सह रहत रहत रहत

tites yo

डाई सीट, १०५

entite eigel 340 इससन्, -दामा वैशीक प्रसामका समर्थन ४५८

होरकन, विकित्स ६५ ११३-१४ ६ १ - छारा श्रीसाहत १७७

दास्तर, बीमती कर

विष्यु-मुर्विक्य पद्मता –गम्साक कृषा दूर करनेक किय Por Jos

दिश्वरणाम, ना मुख्याम महारिवीरी सम्बन्ध रक्षना बको बारेमें मुरोपांच समाजदी भाष्यी राजको पता

पर्देशाना ३०० हिंक, बॉक्स, १४२; —स बी क्रुसिंदरास व्यवको

क्षा वारेमें बबाब, ३५७

ethant the sit she are his €स्रु-बक्ती पुराक्षकर, नके स्तास्ता क्रांप्रत क्रांस

**464**(, 1+4 धीरास्थः ५ ३

इंडालक, -बीर हारा करमानक मामके, २०० हेंबराज न्या याकांत भागारिकोंगर नेराक्या वरकार

बावेदा संभारास्य, ४५९ हे. स्ट्रॉड -को पर, १४१

ETC. ETVIC. 348 हेरबीक, ३५१, १५८ १६३ -४ मेरा ३५१

Himse feet 9 2, 478 इसक रेक्ट, ४८% -का किमान कुम्पात राज्य राज्य इसा ४८६६ नहीं इस सनते बाम वार्ते ४८६-८६

रेक्टी ३०४

देशका १८५ श्रमण्या ३४ ४८९, ४९१; न्ही विद्याल १९४

श्रीप्रकार, वेंगल, २.८ पा दि

क्षेत्रिक्टम्, व्हाँडे बार्ज ११: -को पर, ८२, -स आहे क्य तह बार्चक रत्रः ना मेंद्र रत्र रत

Bruze 356 333 tite, at 1421-41 48, 141-41

THE REST SE SER SEC 16 SO E AN MED REPORTED



